## नम् निवेदन

श्रीमद्रागवत भारतीय वाद्धायका मुकुटमणि है। वैप्णवोंका तो यह सर्वस्व ही है। भारतवर्षमें जितने भी वैप्णव-सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सभीमें श्रीमद्रागवतका वेदोंके समान आदर है। कई आचार्योंने तो प्रस्थानत्रयोंके अन्तर्गत उपनिषदों और ब्रह्मस्त्रोंके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान माना है। इसे वेद-महोद्धिका अमृत कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी—'वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा।' विकि पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्रागवत-माहात्म्यमें खयं सनकादि परमिषयोंने प्रणव, गायत्री-मन्त्र, वेदत्रयी, श्रीमद्रागवत और भगवान् पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण—इनका तत्त्वतः अमेद वतलाया है। इसे भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात् वाद्धाय-खरूप माना गया है। भगवान्के कलावतार श्रीवेदव्यासजी-जैसे अद्वितीय महापुरुपको जिसकी रचनासे ही शान्ति मिली, उस श्रीमद्रागवतकी महिमा कहाँतक कही जाय। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि कृट-कृटकर भरे हैं। इसका एक-एक श्रोक मन्त्रवत् माना जाता है। इसीसे इसका धर्मप्राण जनतामें इतना आदर है।

उसमें भी दशम स्कन्ध तो उसका हृदयस्थानीय है। उसमें भागवतके परम प्रतिपाद्य श्रीकृष्णकी—
जिनका उल्लेख इसी प्रन्थमें 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहकर हुआ है—मधुरातिमधुर लीलाबोंका परम मनोहर ढंगसे वर्णन हुआ है। कहते हैं—महान् योगी परमहंसिशरोमणि श्रीशुक्रमुनिका—जो इस भागवत-प्रन्थके वक्ता हैं तथा जो जन्मसे ही भगवान्के निर्गुण-सक्त्यमें परिनिष्ठित थे एवं प्रपञ्चसे सर्वथा अलग रहकर वनमें विचरा करते थे—इसी दशम स्कन्धके कतिपय श्रोकोंको सुनकर श्रीमङ्गागवतकी। श्रीर आकर्षण हुआ था और फिर उन्होंने अपने पिता श्रीवेदव्यासजीसे इस सम्पूर्ण प्रनथका अध्ययन किया था। भगवान्के चरित्र ही ऐसे हैं कि वड़े-खड़े योगीन्द्र-सुनीन्द्रोंका मन वरवस उनकी ओर खिच जाता। है। इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम है—'आत्मारामगणाकर्या।' 'कृष्ण' का अर्थ ही है—आकर्षण करनेवाला। श्रीकृष्णके कुछ अनन्य उपासक श्रीकृष्णलीलाके अतिरिक्त और कुछ भी पढ़ना-सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगोंकी सुविधाके लिये—निशेषतः उन लोगोंके लिये जो संस्कृतसे सर्वथा अपरिचित हैं—केवल दशम स्कन्धका यह भाषानुवाद अलग पुस्तक-रूपमें 'श्रीप्रेम-सुधा-सागर' कं नामसे पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। श्रीभगवानकी मधुर लीलाबोंके रसा-खादनके लिये तथा लीला-रहस्यको समझनेके लिये स्थान-स्थानपर नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं, जिससे ग्रन्थकी उपादेयता विशेष बढ़ गयी है।

कहना न होगा कि दशम स्कन्धका यह अनुवाद श्रीमद्भागवतके सटीक संस्करणसे ही लिया गया है—जो दो खण्डोंमें प्रकाशित हैं। जो लोग किसी कारणवश पूरे प्रन्थको नहीं खरीदना चाहते और केवल श्रीकृष्णलीला-चिन्तनके ही अनुरागी हैं, उनके लिये यह प्रन्थ विशेष उपयोगी होगा। असलमें उन्हींका जीवन धन्य है, जो दिन-रात भगवानकी मधुर लीलाओंके ही अनुशीलन एवं चिन्तनमें लगे रहते हैं।

विनीत--

## **धीहरि:**

# विषय-सूची

| अध्य        | ाय वि                                           | प्य                            | <b>पृ</b> ष्ठ-संख्या                    | अध्याय                                 | विपय                               | पृष्ठ-सँख्या  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|             | दशम स्कन्ध                                      | य ( पूर्वार्ध )                |                                         | ३१—गोपिकागीत                           | •••                                | ••• ११५       |
| 9_          | -भगवान्के द्वारा पृथ्वीक                        |                                | <b>7</b> -                              | ३२-मगवान्का प्रकट हे                   | कर गोपियांको सान्त                 | वना देना ११७  |
| •           | देवकीका विवाह और                                |                                |                                         | ३३-महारास                              | •••                                | ••• ११९       |
|             | छः पुत्रोंकी हत्या                              | יייי און אוזייי                | 6                                       | ३४—सुदर्शन और शङ्कद                    | इका उदार                           | … १३२         |
| <b>a</b> _  | -भगवान्का गर्भ-प्रवेश                           | और हेन्सऑहार                   | т `                                     | ३५-युगलगीत                             | •••                                | १३४           |
|             | गर्भस्तुति                                      | •••                            | ·••                                     | ३६–अरिष्टासुरका उद्धार                 | : और कंसका श्रीक                   | क्रिनीको      |
|             | गमञ्जातः<br>-भगवान् श्रीकृष्णका प्राव           | 5281                           | ··· १३                                  | त्रज मेजना                             | •••                                | ે …           |
|             | -कंसके हाथसे छूटकर य                            |                                | -                                       | ३७-केशी और व्योमासुर                   | का उद्धार तथा ना                   | रद्जी-        |
| •           | जाकर भविष्यवाणी करना                            |                                | १९                                      | द्वारा भगवान्की स्ट्                   | _                                  | १३९           |
| <b>4</b> _  | -गोकुलमें भगवान्का जन                           |                                | ••• २२                                  | ३८-अक्रूरजीकी व्रजयात्र                | ı                                  | <b>१</b> ४१   |
|             | -पूतना-उद्धार                                   | •••                            | ٠٠٠ ٦٧                                  | ३९-श्रीकुष्ण-वलरामका                   | मथुरागमन                           | የሄሄ           |
|             | ्रः । • ५.२<br>-शकट-भञ्जन और तृणावः             | र्त-संद्वार '                  | ··· ₹८                                  | ४०-अक्रूरजीके द्वारा भ                 | ग <mark>वान् श्रीकृष</mark> ्णकी स | द्वति *** १४८ |
|             | नामकरण-संस्कार और                               |                                | ···                                     | ४१-श्रोकुष्णका मधुरार्ज                | मिं प्रवेश                         | ۰۰۰ ولره      |
|             | -श्रीकृणका ऊखलसे वाँध                           |                                | ···                                     | ४२-कुञ्जापर कृपा, धर्                  | पुषभङ्ग और फंसकी                   | घवराइट १५४    |
|             | - यमलार्जुनका उद्धार                            | •••                            | ٠٠٠ ٧٧                                  | ४२-कुवलयानीड्का उद                     | ार और अखाड़ेमें प्र                | विश *** १५६   |
|             | नोकुल्से इन्दावन जाना                           | तथा वत्सासर और                 | •••                                     | ४४—चाणूर, मुष्टिक आ                    | दे पहलवानोंका तथा                  | <b>कंसका</b>  |
| ••          | वकासुरका उद्वार                                 | •••                            | ٠- ५१                                   | <b>उद्धार</b>                          | ***                                | १५८           |
| <b>શ</b> ર_ | अन्नासुरका उद्धार                               |                                | ٠٠٠ نونم                                | ४५-श्रीकृष्ण-वलरामका                   | यज्ञोपवीत और गुरु                  | कुल-          |
|             | -त्रह्माजीका मोह और उस                          | का नाश •                       | ५८                                      | प्रवेश                                 | •••                                | … १६१         |
|             | -ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्य                     |                                | ··· ĘĘ                                  | ४६-उद्धवजीकी व्रजयात्र                 | ĭ                                  | ••• १६४       |
|             | -घेनुकासुरका उद्घार                             | _                              | -                                       | ४७-उद्धव तथा गोपियों                   | ही वातचीत और भ्र                   | ामरगीत १६८    |
| • •         | कालियनागके विषसे वचा                            |                                | <br>६८                                  | ४८-भगवान्का कुब्जा व                   | भौर अक्रूरजीके घर                  | जाना''' १७४   |
| ₹६-         | -कालियपर कृपा                                   |                                | ·•• ७१                                  | ४९-अक्रूरजीका हस्तिनाए                 | र जाना                             | ••• १७७       |
|             | -फालियके कालियदहमें अ                           | गनेकी कथा तथा                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _                                      | _                                  |               |
| •           | भगवान्का त्रजवासियोंको                          |                                | •• ৬६                                   | _                                      | क्रम्थ ( उत्तरार्थ )               |               |
| <b>१८-</b>  | -प्रलम्बासुर-उद्धार                             | •••                            | ৬८                                      | ५०-जरासंघसे युद्ध और                   |                                    |               |
|             | गौऑं और गोपोंको दावा                            | ानलसे यचाना •                  | 60                                      | ५१–कालयवनका भस्म है                    |                                    |               |
|             | -वर्षा और शरद् ऋतुका व                          |                                | ८२                                      | ५२-द्वारकागमन, श्री                    |                                    |               |
|             | नेगुगीत                                         | •••                            | ८४                                      |                                        | विमणीजीका संदेशा                   |               |
|             | -चीर-हरण                                        |                                | 60                                      | ब्राह्मणका आना                         | •••                                | १८८           |
|             | -यज्ञपत्नियांपर कृपा                            | •••                            | ٠٠                                      | ५३चिमणी-हरण                            |                                    | •••• \$88.    |
|             | इन्द्रयञ्च-निवारण                               | •••                            | <i>६</i> ९                              | ५४-शिशुपालके साथी                      |                                    |               |
|             | -गोवर्धन-धार्ण                                  | •••                            | ·· १०१                                  | हार तथा श्रीकृष्ण-च                    |                                    | ६६५           |
|             | नन्दवाद्यासे गोपांकी                            | श्रीकृष्णके प्रभाव             | _                                       | ५५-प्रद्युम्नका जन्म और                | _                                  |               |
|             | विषयमें त्रातचीत                                | -11G. 114 A.1/14               | ਾ<br>•• १०३                             | ५६-स्यमन्तकमणिकी                       | कथाः जाम्बवती                      |               |
|             | श्रीकृष्णका अभिपेक                              | •••                            | " <b>१०</b> ४                           | सत्यभामाके साथ                         | श्रीकृष्णका विवाह                  | २०१           |
|             | कारा-गमा जानगर<br>वरुणळोकसे नन्दजीको छुः        | द्राका लाग ''                  | ° १०६                                   | ५७-स्त्रमन्तक-इरणः श                   | तघन्वाका उद्धार                    | : और          |
|             | नरगळाकत नन्दजाका छुर<br>रासलीलाका आरम्म         | 101<br>Åtjer <sub>est</sub> er | * १०७                                   | अक्रूरजीको फिरसे द्वार                 | का बुलाना                          | ••• २०३       |
|             | राज्यायाका आरम्म<br>श्रीकृष्णके निरहमें गोपियों | की ट्या ••                     | * ११२                                   | ५८—भगवान् श्रीकृष्णके                  |                                    | कथाः : २०६    |
| ₹"-         | MISIMALI 14664 AIIIANI                          | 711 441                        | 111                                     | रिक्र संस्थार्थ साक्ष्या कर ।<br>विक्र |                                    | • •           |

| <b>अ</b> ध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विषय                                                                                             | <b>१४-संख्</b> या                                           | <b>अध्या</b> य \                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृ <b>ष्ट-सं</b> ख्या                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजकन्याओं के सा ६०-श्रीकृष्ण-रुक्मिणी ६१-मगवान्की संत्री विवाहमें रुक्मीका ६२-क्रण-अनिरुद्ध-मिल ६३-मगवान् श्रीकृष्णे ६४-तृग राजाकी कथ ६५-श्रीवलरा मजीका ६६-पौण्ड्रक और कार्ति ६७-द्विविदका उद्धार ६८-कौरवींपर वलर विवाह ६९-देवर्षि नारदजीका ७०-मगवान् श्रीकृष्ण जरासन्धके कैदी ७१-श्रीकृष्णमगवान् ७२-पाण्डवोंके राज् जरासन्धके जेलरे और मगवान्का | तेका वर्णन तथा अनि<br>मारा जाना<br>इन ::<br>के साथ वाणासुरका युद्ध<br>पा<br>वजगमन ::<br>वजगमन :: | २०९<br>२१२<br>२१२<br>२१०<br>२१०<br>२१०<br>२१०<br>२१०<br>२१० | ७६-शास्त्रके सा<br>७७-शास्त्र-उद्धाः<br>७८-दन्तवस्त्र र<br>यात्रामें बल<br>७९-त्रस्त्रलका द<br>८०-श्रीकृष्णके<br>८१-सुदामाजीके<br>८२-भगवान् श्री<br>८४-वसुदेवजीव<br>८५-श्रीभगवान्ये<br>उपदेश तथ<br>८६-सुमद्राहरण<br>जनक औ<br>साथ जाना<br>८७-वेदस्तुति<br>८८-श्रावजीका<br>८९-भगुजीके र<br>का मरे हु | य यादनींका युद्ध<br>र<br>शौर विदूर्थका उद्ध<br>रामजीके हाथसे स्त<br>द्धार और वर्छ्यमजीका<br>हो ऐश्वर्यकी प्राप्ति<br>विकृष्ण-वर्ष्यमसे गोप-<br>पटरानियोंके साथ द्वीप<br>त यज्ञीत्स्व<br>से द्धारा वसुदेवजीका<br>हो स्थार वसुदेवजीका<br>से द्धारा वसुदेवजीका<br>र श्रुतदेव ब्राह्मणके<br>सङ्घटमोचन<br>सङ्घटमोचन<br>सङ्घटमोचन | जीका वघ ः रह १ः ती तीर्थयात्राः रह ६ स्वागत ः रह ५ ः रह ८ गोपियोंकी मेंट २७०ः दिकी वातचीत २७४ ः २७७ तो ब्रह्मज्ञानका ोंको छीटा छाना २८१ थेळापुरीमें राजा त घर एक ही ः २८५ ः २८९ ः ३०० |
| १-श्रीस्यामास्यामकी<br>२-अद्भुत बालक                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं<br>झॉकी (सुनहरा<br>('बहुरंगा)                                                                  |                                                             | <b>-सूची</b><br>८-ग्वालबालब<br>नटवर                                                                                                                                                                                                                                                                | कके कंधेपर हाथ रक्खे<br>(                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ा<br>(बहुरंगा) · · · ९६                                                                                                                                                               |
| ३—मैयासे डरे हुए । ४—सुमञ्जर गोपाल ५—गोधूलिधूसरित । ६—नागपिलयोंके द्व स्थामसुन्दर ७—गोपियोंके ध्यान                                                                                                                                                                                                                                               | प्रगवान् ( ))<br>( ))<br>पुरलीघर ( ))<br>प्रास्तुषित<br>( ))<br>में श्रीकृष्ण-                   | ) 66<br>) 65<br>) 63<br>) 88                                | ९गोवर्द्धन्नवाः<br>१०-श्रीकृष्णचर<br>चरण<br>११तन्मयता<br>१२महारास<br>१३कंस-उद्धार<br>१४ग्रुरहारोम<br>१५ग्रुदामा-सर                                                                                                                                                                                 | री <sub>,</sub> (<br>ण तया श्रीराघा-<br>(<br>(<br>(<br>(<br>णिश्रीकृष्ण (                                                                                                                                                                                                                                                   | ) \$03<br>) \$28<br>) \$28<br>) \$28<br>) \$28<br>) \$28                                                                                                                              |





श्रीक्यामाक्यामकी झाँकी

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

## दशम स्कन्ध

( पूर्वार्ध )

## पहला अध्याय

भगवान्के द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और कंसके द्वारा देवकीके छः पुत्रोंकी हत्या

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपने चन्द्रवंश और सूर्यवंशके विस्तार तथा दोनों वंशोंके राजाओंका अत्यन्त अद्भुत चरित्र वर्णन किया । भगवान्के परम प्रेमी मुनिवर ! आपने खभावसे ही धर्मप्रेमी यदुवंशका भी विशद वर्णन किया । अव कृपा करके उसी वंशमें अपने अंश श्रीवलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए मगतान् श्रीकृष्ण-के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये ॥ १-२ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंशमें अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं, उनका विस्तारसे हमलोगोंको श्रवण कराइये ॥ ३ ॥ जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे जीवन्मुक्त महापुरुप जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुजनोंके छिये जो भवरोगका रामत्राण औपच है तया विपयी छोगोंके छिये भी उनके कान और मनको परम आहाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुशादसे पशुघाती अथवा भात्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन हैं जो त्रिमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे 🕻 🛭 😮 📙 ( श्रीकृष्ण तो मेरे कुळदेत्र ही हैं।) जन कुरुक्षेत्रमें महाभारत-युद्ध हो रहा था और देवताओंको भी जीत लेनेवाले भीप्प- पितामह आदि अतिरिथयोंसे मेरे दादा पाण्डवोंका युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवोंकी सेना उनके छिये अपार समुद्रके समान थी--जिसमें मीष्म आदि वीर वहे-बहे मच्छोंको भी निगछ जानेवाले तिमिङ्गिछ मच्छोंकी भाँति भय उत्पन्न कर रहे थे। परन्तु मेरे खनाम-धन्य पितामह भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलींकी नौकाका आश्रय लेकर उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये--ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्गेमें चलता हुआ खमावसे ही बछड़ेके खुर-का गड्ढा पार कर जाय || ५ || महाराज ! मेरा यह शरीर-जो आपके सामने हैं तथा जो कौरव और पाण्डव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा या-अश्वत्यामा-के ब्रह्माखसे जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान्की शरणमें गयी, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥६॥ ( केवल मेरी ही वात नहीं, ) वे समस्त शरीरधारियोंके भीतर आत्मारूपसे रहकर अमृतत्वका दान कर रहे हैं और वाहर काल्रूपसे रहकर मृत्युका \*। मनुष्यके रूपमें प्रतीत होना, यह तो उनकी एक छीछा है। आप उन्हींकी ऐसर्य और माधुर्यसे परिपूर्ण बीबाओंका वर्णन कीजिये ॥ ७॥

ध समस्त देहघारियोंके अन्तःकरणमं अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान् उनके जीवनके कारण हैं तथा बाहर काल्रूसपे स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानीजन अन्तर्दृष्टिद्वारा उन अन्तर्यामीकी उपासना करते हैं। वे मोक्ष-रूप अमरपद पाते हैं और जो निषयपरायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टिसे निषयचिन्तनमें ही लगे रहते हैं। वे जन्म-मरणस्य मृत्युके मागी होते हैं।

भगवन् ! आपने अभी वतलाया या कि बलरामजी रोहिणीके पुत्र थे। इसके वाद देवकीके पुत्रोंमें भी आपने उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना दो माताओंका पुत्र होना कैसे सम्भव है ? ।। ८ ॥ असुरों-को मुक्ति देनेवाले और भक्तोंको प्रेम वितरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्नेह्से भरे हुए पिताका घर छोड़कर वजमें क्यों चले गये ! यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सळ प्रमुने नन्द आदि गोप-बन्धुओंके साथ कहाँ-कहाँ निवास किया ! || ९ || ब्रह्मा और शङ्करका भी शासन करनेवाले प्रमुने व्रजमें तथा मधुपुरीमें रहकर कौन-कौन-सी छीलाएँ की ! और महाराज ! उन्होंने अपनी माके माई मामा कंसको अपने हाथों क्यों मार डाळा ! वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था ॥ १० ॥ मनुष्याकार सिचदानन्दमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुवंशियोंके साथ उन्होंने कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वशक्तिमान् अभुकी पत्नियाँ कितनी थीं !॥ ११॥ मुने ! मैंने श्रीकृष्ण-की जितनी लीलाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तारसे सुनाइये; क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें सनना चाहता हूँ ॥ १२ ॥ भगवन् । अन्नकी तो बात ही क्या, मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है । फिर भी वह असहा भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने मुनिके गळेमें मृत सर्प डाळनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी नहीं सता रही है; क्योंकि मैं आपके मुखकमळसे इरती हुई भगवान्की सुधामयी छीछा-कथाका पान कर रहा हूँ ॥ १३॥

सूतजी कहते हैं—शौनकजी ! भगवान्के प्रेमियोंमें अप्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित्का ऐसा समीचीन प्रश्न झुनकर (जो संतोंकी समामें भगवान्की छीछाके वर्णनका हेतु हुआ करता है) उनका अभिनन्दन किया और भगवान् श्रीकृष्णकी उन छीछाओंका वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त किछमछोंको सदाके छिये धो डाळती है ॥ १४॥

श्रीग्रुकदेवजीने कहा—भगवान्के छीछा-रसके रसिक राजर्षे ! तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह वहुत ही सुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्रीकृष्णकी छीछा-कथा श्रवण करनेमें तुम्हें सहज एवं सुद्ध प्रीति प्राप्त हो गयी है ॥ १५॥ मगवान् श्रीकृष्ण-की कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पित्रत्र हो जाते हैं—जैसे गङ्गाजीका जल या मगवान् शालग्रामका चरणामृत समीको पित्रत्र कर देता है ॥ १६॥

परीक्षित् ! उस समय छाखों दैत्योंके दछने धमंडी राजाओंका रूप धारण कर अपने मारी भारसे प्रध्वीको आक्रान्त कर रखा था। उससे त्राण पानेके लिये वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी ॥ १७ ॥ पृथ्वीने उस समय गौका रूप धारण कर रक्खा था । उसके नेत्रोंसे आँस् बह-बहकर मुँहपर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह वहे करुण खरसे रँमा रही थी। ब्रह्माजीके पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट-कहानी सुनायी ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीने वड़ी सहानुभूतिके साथ उसकी दुःख-गाथा सुनी । उसके बाद वे मगवान् शङ्कर, खर्गके अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई पृथ्वीको अपने साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये ॥ १९ ॥ भगवान् देवताओंके भी आराष्यदेव हैं। वे अपने भक्तोंकी समस्त अमिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशोंको नष्ट कर देते हैं । वे ही जगत्के एकमात्र खामी हैं । क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओंने 'पुरुषसूक्त' के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रमुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्य हो गये || २० || उन्होंने समाधि-अवस्थामें आकारात्राणी सुनी । इसके वाद जगत्के निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—'देवताओ ! मैंने भगवान्की वाणी सुनी है । तुमछोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन छो और फिर वैसा ही करो । उसके पाळनमें त्रिलम्ब नहीं होना चाहिये || २१ || मगवान्को पृथ्वीके कष्टका पहलेसे ही पता है । वे ईखरोंके भी ईखर हैं । अतः अपनी काळशक्तिके द्वारा पृथ्वीका भार हरण करते हुए वे जबतक पृथ्वीपर छीछा करें, तबतक तुमछोग भी अपने-अपने अंशोंके साथ यदुकुळमें जन्म लेकर उनकी लीलामें सहयोग दो ॥ २२ ॥ वस्रदेवजीके घर खयं पुरुषोत्तम भगत्रान् प्रकट होंगे । उनकी और उनकी प्रियतमा (श्रीराधा) की सेवाके लिये देवाङ्गनाएँ जन्म प्रहण करें । २३। खयंप्रकाश भगवान् शेष भी, जो भगवान्की कला होनेके कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अंश भी अनन्त ही होता है ) और जिनके सहस्र मुख हैं, मगवान्के प्रिय कार्य करनेके छिये उनसे पहले ही उनके बढ़े माईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे ॥ २४ ॥ भगवान्की वह ऐश्वर्य-शालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत्को मोहित कर रक्खा है, उनकी आज्ञासे उनकी छीछाके कार्य सम्पन करनेके लिये अंशरूपसे अवतार प्रहण करेगी ॥ २५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! प्रजापतियोंके खामी मगत्रान् ब्रह्माजीने देवताओंको इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढ़स वैभाया। इसके वाद वे अपने परम धामको चले गये ॥ २६ ॥ प्राचीन कालमें यदुवंशी राजा थे शूरसेन । वे मथुरापुरीमें रहकर माथुरमण्डल और शूरसेनमण्डलका राज्यशासन करते थे ॥ २७॥ उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों-की राजधानी हो गयी थी । मगवान् श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं ॥ २८ ॥ एक वार मथुरामें शूरके पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर जानेके छिये रथपर सवार हुए ॥२९॥ उप्रसेनका लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीको प्रसन करनेके लिये उसके रचके घोडोंकी रास पकड़ ली। वह खयं ही एय हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोनेके वने हुए एय चल रहे थे ॥ ३०॥ देवकीके पिता थे देवक । अपनी प्रतीपर उनका वडा प्रेम था । कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे अल्ङ्कृत चार सौ हायी, पंदह हजार घोड़े, अठा-रह सौ रय तथा सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित दो सौ सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं ॥ ३१-३२ ॥ विदाई-के समय वर-वधूके मङ्गलके लिये एक ही साथ शङ्क, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभियाँ वजने छगीं ॥ ३३ ॥ मार्गेमें जिस समय घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकारावाणीने उसे सम्बोधन करके कहा-- 'अरे मूर्ल ! जिसको तू रथमें बैठाकर छिये जा रहा

9 है, उसकी आठवें गर्मकी सन्तान तुहे मार डालेगी' ॥२४॥ कंस बड़ा पापी था । उसकी दुष्टताकी सीमा नहीं थी। वह मोजवंशका कळङ्क ही या । आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहिनकी चोटी पकड़कर उसे मारनेके छिये तैयार हो गया ॥ ३५ ॥ वह अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कर्म करते-करते निर्लज भी हो गया था । उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेवजी उसको शान्त करते हुए बोले---।। ३६॥ वसुदेवजीने कहा-राजकुमार ! आप भोजवंशके होनहार वंशघर तथा अपने कुळकी कीर्ति बढ़ानेवाले हैं । बड़े-बड़े शूर्वीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं । हैं, उनके शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है।

इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे यह विवाहका श्रुभ अवसर ! ऐसी स्थितिमें आप इसे कैसे मार सकते हैं ? || ३७ || बीरवर ! जो जन्म छेते आज हो या सौ वर्षके वाद-जो प्राणी है, उसकी मृत्य होगी ही || ३८ || जब शरीरका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरको प्रहण करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है ॥ ३९ ॥ जैसे चळते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है- वैसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद ही इस शरीरको छोड़ता है ॥ ४० ॥ जैसे कोई पुरुष जाग्रत-अवस्थामें राजाके ऐश्वर्यको देखकर और इन्द्रादिके ऐम्रर्यको सुनकर उसकी अभिछाषा करने छगता है और उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बार्तोमें घुळ-मिळकर एक हो जाता है तथा खप्नमें अपनेको राजा या इन्द्रके रूपमें अनुभव करने छगता है, साथ ही अपने दरिदा-वस्थाके शरीरको भूछ जाता है । कमी-कमी तो जाप्रत्-अवस्थामें ही मन-ही-मन उन बातोंका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूछ शरीरकी सुधि नहीं रहती, वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीरको भूळ जाता है ॥ ४१॥ जीक्का

मन अनेक विकारोंका पुद्ध है। देहान्तके समय वह अनेक जन्मोंके सिक्कत और प्रारव्य कर्मोंकी वासनाओंके अधीन होकर मायाके हारा रचे हुए अनेक पाञ्चभौतिक शरीरोंमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर प्रहण करके जन्म लेना पड़ता है ॥ ४२ ॥ नैसे सूर्य-चन्द्रमा आदि चमकीळी वस्तुएँ जलसे मरे हुए घड़ोंमें या तेल आदि तरल पदार्थोंमें प्रतिबिम्बित होती हैं और हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिल्ने-डोल्नेपर उनमें अतिविम्त्रित वस्तुएँ भी चञ्चल जान पड़ती हैं—वैसे ही जीव अपने खरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरोंमें राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने-जानेको अपना आना-जाना मानने लगता है ॥ ४३ ॥ इसिंख्ये जो अपना कल्याण चाहता है. उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा. उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके वाद परलोकसे ं भयभीत होना हो पड़ेगा ॥ ४४ ॥ कंस ! यह आपकी छोटी बहिन अभी बची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्याके समान है । इसपर, अभी-अभी इसका विवाह हुआ है, विवाहके मङ्गलचिह भी इसके शरीरपरसे नहीं उतारे हैं। ऐसी दशामें आप-जैसे दीनवत्सल प्ररूप-को इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है ॥ ४५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार वसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि मेद-नीतिसे कंसको बहुत समझाया । परन्तु वह क्रूर तो राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था; इसिट्ये उसने अपने घोर सङ्गरपको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने कंस-का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाट ही देना चाहिये । तव वे इस निश्चयपर पहुँचे ॥ ४७ ॥ 'बुद्धिमान् पुरुषको, जहाँतक उसकी बुद्धि और बट साथ दें, मृत्युको टाटनेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह न टट सके, तो फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता ॥ ४८ ॥ इसिट्ये इस मृत्युक्षप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकीको वचा छूँ । यदि मेरे टड़के

होंगे और तंत्रतक यह कंस खर्य नहीं मर जायगा, तत्र क्या होगा ? || ४९ || सम्भन है, उल्टा ही हो | मेरा लड़का ही इसे मार डाले ! क्योंकि विधाताके विधानका पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी छौट आती है ॥ ५०॥ जिस समय वनमें आग छगती है, उस समय कौन-सी ळकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूसरी जल जाय और पासकी बच रहे---इन सब बातोंमें अदृष्टके सिवा और कोई कारण नहीं होता । वैसे ही किस प्राणीका कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेत्रसे कौन-सा शरीर नष्ट हो जायगा—इस वातका पता छगा लेना वहत ही कठिन हैं' || ५१ || अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चर करके त्रसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कंसकी वड़ी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित् ! कंस वड़ा क्रूर और निर्ळंज था; अत: ऐसा करते समय वसुदेवजी-के मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपरसे अपने मुख-कमळको प्रफुल्ळित करके हँसते हुए कहा---॥ ५३॥

वसुदेवजीने कहा—सौम्य ! आपको देवकीसे तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है। भय है पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र मैं आपको छाकर सौंप दूँगा॥ ५४॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कंस जानता या कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है । इसिल्ये उसने अपनी विहन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आये ॥ ५५ ॥ देवकी वड़ी सती-साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे । समय आनेपर देवकीके गर्मसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले पुत्रका नाम था कीर्तिमान् । वसुदेवजीने उसे ट्याकर कंसको दे दिया । ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि कहीं मेरे वचन झुठे न हो जायँ ॥ ५७ ॥ परीक्षित् ! सत्यसन्य पुरुष बड़े-से-बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों-

को किसी वातको अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-सेबुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं—
जिन्होंने मगवानको इदयमें धारण कर रक्खा है, वे सब
कुळ त्याग सकते हैं ॥ ५८ ॥ जब कंसने देखा कि
वसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमें समान माव
हे एवं वे सत्यमें पूर्ण निष्ठावान् भी हैं, तब वह बहुत
प्रसन्न हुआ और उनसे हैंसकर बोला ॥ ५९ ॥
वसुदेवजी ! आप इस नन्हे-से सुकुमार बालकको ले जाइये ।
इससे मुझे कोई मय नहीं है । क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा
कहा था कि देवकीके आठवें गर्मसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा
मेरी मृत्यु होगी ॥ ६० ॥ वसुदेवजीने कहा—'ठीक हैं'
और उस बालकको लेकर वे लौट आये । परन्तु उन्हें
माद्यम था कि कंस वड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके
हाथमें नहीं है । वह किसी क्षण बदल सकता है ।
इसलिये उन्होंने उसकी वातपर विश्वास नहीं किया ॥६१॥

परीक्षित् ! इधर भगत्रान् नारद कंसके पास आये और उससे बोले कि 'कंस ! व्रजमें रहनेत्राले नन्द आदि गोप, उनकी क्षियाँ, वसुदेत्र आदि वृष्णित्रंशी यादत्र, देशकी आदि यदुवंशकी क्षियाँ और नन्द, वसुदेत्र दोनोंके सजातीय बन्धु-बान्धत्र और सगे-सम्बन्धी— सत्र-के-सत्र देशता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेता कर

रहे हैं, वे भी देवता ही हैं।' उन्होंने यह भी बतलाया कि 'दैत्योंके कारण पृथ्वीका भार वड़ गया है, इसल्यि देक्ताओंको ओरसे अब उनके वघकी तैयारी की जा रही है' || ६२-६४ || जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकीके गर्भसे विष्युभगवान् ही मुझे मारनेके लिये पैदा होनेवाले हैं। इसलिये उसने देवकी और वसदेवको हथकडी-वेडीसे जकडकर कैदमें डाल दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मारता गया । उसे हर वार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालकके रूपमें न आ गया हो ॥ ६५-६६ ॥ परीक्षित् । पृथ्वीमें यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणोंका ही पोषण करनेत्राले छोमी राजा अपने खार्थके छिपे माता-पिता, भाई-बन्धु और अपने अत्यन्त हितेषी इष्ट-मित्रोंकी भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६७ ॥ कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमि असुर या और त्रिण्युने मुझे मार डाटा था । इससे उसने यदुवंशियोंसे घोर विरोध ठान लिया ॥ ६८॥ कंस वड़ा बळवान् था । उसने यदु, भोज और अन्धक वंशके अधिनायक अपने पिता उप्रसेनको कैंद्र कर लिया और शरसेन-देशका राज्य वह खयं करने लगा ॥ ६९॥

### 

## दूसरा अध्याय भगवान्का गर्भ-अवेश और देवताओं द्वारा गर्भ-स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित् ! कंस एक तो खयं वड़ा वछी था और दूसरे, मगवनरेश जरासन्धकी उसे वहुत वड़ी सहायता प्राप्त थी । तीसरे, उसके साथी थे—प्रक्रम्वासुर, वकासुर, चाण्र्र, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, दिविद, पूतना, केशी और घेतुक । तथा वाणासुर और मौमासुर आदि बहुत-से दैत्य राजा उसके सहायक थे । इनको साथ लेकर वह यदुवंशियोंको नष्ट करने लगा ॥ १-२ ॥ वे लोग भयमीत होकर कुरु, पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषय, विदेह और

कोसल आदि देशोंमें जा बसे ॥ ३ ॥ कुछ लोग कपर-कपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी सेवामें लो रहे । जब कंसने एक-एक करके देवकीके छः वालक मार डाले, तब देवकीके सातर्वे गर्ममें भगवान्के अंशलक्ष्य श्रीशेषजी\*—जिन्हें अनन्त मी कहते हैं— पवारे । आनन्दखरूप शेषजीके गर्ममें आनेके कारण देवकीको खाभाविक ही हर्ष हुआ । परन्तु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी बढ़ गया ॥ ४-५ ॥

क शेप भगवान्ने विचार किया कि 'रामावतारमें मैं छोटा भाई बनाः इसीसे मुझे बड़े भाईकी आज्ञा माननी पड़ी और वन जानेसे में उन्हें रोक नहीं सका । श्रीकृष्णावतारमें मैं बड़ा माई बनकर भगवान्की अच्छी सेवा कर सक्ँगा । १ इसिंख्ये वे श्रीकृष्णसे पहले ही गर्भमें आ गये ।

विश्वात्मा भगत्रान्ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वेख माननेवाले यदुवंशी कंसके द्वारा बहुत ही सताये जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमायाको यह आदेश दिया-।। ६॥ 'देवि ! कल्याणी ! तुम ब्रजमें जाओ । वह प्रदेश ग्वाळों और गौओंसे सुशोमित है। वहाँ नन्दबाबाके गोकुङ्ने वसुदेनकी पत्नी रोहिगी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियाँ कंससे डरकर ग्रप्त स्थानोंमें रह रही हैं ॥ ७ ॥ इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देनकीके उदरमें गर्भरूपसे स्थित है। उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख दो ॥ ८ ॥ कल्याणी ! अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बळ आदि अंशोंके साथ देवकीका पुत्र वन्रूँगा और तुम नन्दवावाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना ॥ ९ ॥ तुम लोगोंको मुँहमाँगे वरदान देनेमें समर्थ होओगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिळाषाओंको पूर्ण करने-वाछी जानकर घूप-दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकारकी सामप्रियोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ १०॥ पृथ्वीमें छोग तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायगी, ईशानी, शारदा और अम्बिका आदि बहुत-से नामोंसे पुकारेंगे ॥ ११-१२ ॥ देवकीके गर्भमेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको छोग संसारमें 'संकर्षण' कहेंगे, छोकरञ्जन करनेके कारण 'राम' कहेंगे और बळवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 'बळमद्र' भी कहेंगे ॥ १३ ॥

जब भगवान्ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग-मायाने 'जो आज्ञा'—ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीळोकमें चळी आयीं तथा भगवान्ने जैसा कहा था, वैसे ही किया ॥ १४ ॥ जब योगमायाने देवकीका गर्म ले जाकर रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुं:खके साथ आपसमें कहने लगे—'हाय ! बेचारी देवकीका यह गर्म तो नष्ट ही हो गया' ॥ १५॥

भगवान् भक्तोंको अभय करनेवाले हैं । वे सर्वत्र सब रूपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है। इसिक्टिये

वे बसुदेवजीके मनमें अपनी समस्त कळाओंके' साथ प्रकट हो गये ॥ १६ ॥ उसमें विद्यमान रहनेपर भी अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया । भगवान्की ज्योतिको धारण कारनेके कारण बस्रदेवजी सूर्यके समान तेजस्वी हो गये, उन्हें देखकर छोगेंकी आँखें चौंधिया जातीं। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभावसे उन्हें दबा नहीं सकता था ॥ १७ ॥ मगत्रान्के उस ज्योतिर्मय अंशको, जो जगत्का परम मझ्छ करनेवाळा है, वसदेवजीके द्वारा आधान किये जानेपर देत्री देत्रकीने प्रहण किया। जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको धारण करती है, वैसे ही ग्रद्ध सत्त्वसे सम्पन्न देवी देवकीने विश्वद्ध मनसे सर्वात्मा एवं आत्मखरूप भगवानुको धारण किया ॥ १८ ॥ भगवान् सारे जगत्के निवासस्थान हैं। देवकी उनका भी निवासस्थान वन गयी । परन्तु घड़े आदिके भीतर बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैसे चारों और नहीं फैछता, वैसे ही कंसके कारागारमें बंद देवकीकी मी उतनी शोभा नहीं हुई ॥ १९ ॥ देवकीके गर्भमें भगवान् विराजमान हो गये थे। उसके मुखपर पवित्र मुस्कान थी। और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह जगमगाने लगा था । जब कंसने उसे देखा, तब वह मन-ही-मन कहने छगा--- 'अबकी बार मेरे प्राणोंके प्राहक विष्णुने इसके गर्ममें अवस्य ही प्रवेश किया है; क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी ॥ २०॥ अब इस विपयमें शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये ? देवकीको मारना तो ठीक न होगा; क्योंकि वीर पुरुष खार्थ-वश अपने पराक्रमको कलङ्कित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्मवती है । इसको मारनेसे तो तत्काळ ही मेरी कीर्ति, ळक्ष्मी और आयु नष्ट हो जायगी ॥ २१ ॥ वह मनुष्य तो जीवित रहने-पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्रुरताका व्यवहार करता है । उसकी मृत्युके बाद छोग उसे गाछी देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहामिमानियोंके योग्य घोर नरकमें भी अवस्य-अवस्य जाता है ॥ २२ ॥ यद्यपि कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु खयं ही वह इस

अंत्यन्त क्रूताके विचारसे निवृत्त हो गया । अव भगवान्के प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें गाँठकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने छगा ॥ २३ ॥ वह उठते-वैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और चछते-फिरते—सर्वदा ही श्रीकृष्णके चिन्तनमें छगा रहता । जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्रीकृष्ण दीख जाते । इस प्रकार उसे सारा जगत् ही श्रीकृष्ण-मय दीखने छगा ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! मगनान् राङ्कर और ब्रह्माजी कंसके कैदखानेमें आये । उनके साथ अपने अनुचरोंके सहित समस्त देवता और नारदादि ऋपि भी थे । वे छोग सुमधुर वचर्नोसे सबकी अभिछाषा पूर्ण करनेवाले श्रीहरिकी इस प्रकार स्तृति करने छगे ॥ २५॥ 'प्रभो ! आप सत्यसङ्करम हैं । सत्य ही आपकी प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है। सृष्टिके पूर्व, प्रलयके पश्चात और संसारको स्थितिके समय—इन असत्य अवस्थाओंमें मी आप सत्य हैं। प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकारा-इन पाँच दृश्यमान सत्योंके आप ही कारण हैं । और उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं । आप इस दृश्यमान जगत्के परमार्थस्ररूप हैं । आप ही मध्र वाणी और समदर्शनके प्रवर्तक हैं। मगवन् । आप तो वस, सत्यखरूप ही हैं। हम सब आपकी शरणमें आये हैं || २६ || यह संसार क्या है, एक सनातन बृक्ष | इस बृक्षका आश्रय है—एक प्रकृति । इसके दो फल हैं—पुख और दु:ख; तीन जर्डे हैं—सत्त्र, रज और तम; चार रस हैं---धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं--श्रोत्र, खचा, नेत्र, रसना और नासिका । इसके छः खमान हैं-पैदा होना. रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नप्ट हो जाना। इस वृक्षकी छाछ हैं सात धातुएँ-रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मजा और ग्रुक्त । आठ शाखाएँ हैं---गाँच महाभूत, मन, बुद्धि और अहङ्कार । इसमें मुख आदि नत्रों द्वार खोड़र हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान,

नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनक्षय--ये दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं। इस संसाररूप वृक्षपर दो पक्षी हैं---जीव और ईश्वर ॥ २७॥ इस संसाररूप वृक्षकी उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं । आपमें ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुप्रहसे इसकी रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे आवृत हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो वैठा है-१ वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य करनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको अनेक देखते हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूपमें केवल आपका ही दर्शन करते हैं ॥ २८॥ आप ज्ञानखरूप आत्मा हैं। चराचर जगत्के कल्यागके छिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विद्युद्ध अप्राकृत सस्त्रमय होते हैं और संत पुरुषोंको बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टोंको उनकी दुष्टताका दण्ड भी देते हैं । उनके छिये अमङ्गलमय भी होते हैं ॥ २९ ॥ कमलके समान कोमल अनुप्रहमरे नेत्रींवाले प्रमो ! कुछ विरले छोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियोंके आश्रयखरूप रूपमें पूर्ण एकाप्रतासे अपना चित्त छगा पाते हैं और आपके चरणकमछरूपी जहाज-का आश्रय लेकर इस संसारसागरको वछडेके ख़रके गढ़ेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अवतकके संतोंने इसी जहाजसे संसारसागरको पार जो किया है ॥ ३०॥ परम प्रकाशखरूप परमात्मन् ! आपके मक्तजन सारे जगत्के निष्कपट प्रेमी, सब्चे हितैपी होते हैं । वे खयं तो इस भयद्वर और कष्टसे पार करनेयोग्य संसारसागरको पार कर ही जाते हैं, किन्त्र औरोंके कल्याणके छिये भी वे यहाँ आपके चरण-कमछोंकी नौका स्थापित कर जाते हैं । त्रास्त्रत्रमें सत्पुरुपोंपर आपकी महान् कृपा है, उनके छिये आप अनुप्रहस्तरूप ही हैं ॥ ३१ ॥ कमछनयन ! जो छोग आपके चरणकमलोंकी शरग नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारग जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झ्ठ-मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तवमें तो वे वद्ध ही हैं। वे यदि वड़ी तपस्या और

क जो कंस विवाहके मङ्गलिविहाँको धारण की हुई देवकीका गला काटनेके उद्योगसे न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान् हो गया, इसका क्या कारण है ! अवश्य ही आज वह जिस देवकीको देख रहा है, उसके अन्तरङ्गमें— गर्भमें श्रीभगवान् हैं। जिसके मीतर भगवान् हैं, उसके दर्शनसे सद्युद्धिका उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है।

साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे-से-ऊँचे पदपर भी पहुँच जायँ, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं॥ ३२॥ परन्तु भगवन् ! जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सची प्रीति जोड़ रक्खी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियोंकी भाँति अपने साधन-मार्गसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बहे-बहे विन्न डालने-वाळोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्मय विचरते हैं, कोई भी विन्न उनके मार्गमें स्कावट नहीं डाळ सकते: क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं ॥ ३३ ॥ आप संसारकी स्थितिके लिये समस्त देहधारियोंको परम कल्याण प्रदान करनेवाळा विद्युद्ध सत्त्रमय, सिचदानन्द-मय परम दिव्य मङ्गळ-विग्रह प्रकार करते हैं । उस रूपके प्रकार होनेसे ही आपके मक्त वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाङ्मयोग, तपत्या और समाधिके द्वारा आपकी आराधना करते हैं । बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना करेंगे १ ॥ ३ ।। प्रभो । आप सबके त्रिधाता हैं । यदि आपका यह विश्रद्ध सत्त्वमय निज खरूप न हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले भेदमावको नष्ट करने-वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो । जगत्में दीखनेवाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परन्तु इन गुणोंकी प्रकाशक वृत्तियोंसे आपके खरूपका केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता। ( आपके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विश्वद सत्त्रमय खरूपकी सेत्रा करनेपर आपकी कृपासे ही होता है ) || ३५ || भगत्रन् ! मन और वेद-वाणीके द्वारा केश्र आपके खब्दपका अनुमानमात्र होता है । क्योंकि आप उनके द्वारा दश्य नहीं; उनके साक्षी हैं। इसिंखिये आपके गुण, जन्म और कर्म आदिके द्वारा आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा सकता । फिर भी प्रभो ! आपके भक्तजन उपासना भादि कियायोगोंके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं ॥ ३६ ॥ जो पुरुष आपके मङ्गळपय नामों और

रूपोंका श्रवण, कीर्तन, स्मरण और घ्यान करता है और आपके चरणकमछोंकी सेत्रामें ही अपना चित्त छगाये रहता है---उसे फिर जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण दुःखोंके हरनेवाले मगवन् ! आप सर्वेश्वर हैं । यह पृथ्वी तो आपका चरणकमळ ही है । आपके अवतारसे इसका मार दूर हो गया । धन्य है ! प्रमो ! हमारे लिये यह बड़े सौभाय-की बात है कि हमछोग आपके सन्दर-सन्दर चिह्नोंसे युक्त चरणकमछोंके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और खर्गळोकको भी आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे ॥ ३८ ॥ प्रमो । आप अजन्मा हैं । यदि आपके जन्मके कारणके सम्बन्वमें हम कोई तर्कना करें, तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक छीछा-विनोद है। ऐसा कहनेका कारण यह है कि आप तो द्वैतके लेशसे रहित सर्वा-धिष्ठानखरूप हैं और इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं ॥ ३९॥ प्रमो ! आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, ह्यप्रीव, कच्छप, चुसिंह, वराह, हंस, राम, परश्चराम और वामन अनतार धारण करके इमलोगोंकी और तीनों लोकोंकी रक्षा की है—वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वीका भार हरण कीजिये । यदुनन्दन ! हम आपके चरणोंमें वन्दना करते हैं' ॥ ४०॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 'माता जी ! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपकी कोखमें हम सबका कल्याण करनेके छिये खयं मगवान् पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशोंके साथ पत्रारे हैं । अब आप कंससे तनिक भी मत डरिये। अब तो वह कुछ ही दिनोंका मेहमान है । आपका पुत्र यदुवंशकी रक्षा करेगा ॥ ४१ ॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ब्रह्मादि देवताओंने इस प्रकार भगवान्की स्तुति की। उनका रूप 'यह है' इस प्रकार निश्चितरू से तो कहा नहीं जा सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शङ्करजीको आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये॥ ४२॥

## तीसरा अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब समस्त सौम्य हो रहे थे\* ॥१॥ दिशाएँ खच्छ-प्रसन्न थीं। निर्मे ज्ञुम गुर्गोसे युक्त बहुत सुहाबना समय आया। रोहिणी आकाशमें तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वीके बड़े-बड़े नगर,छोटे-नक्षत्र था। आकाशके सभी नक्षत्र, प्रह और तारे शान्त— छोटे गाँव, अहीरोंकी वस्तियाँ और हीरे आदिकी खानें मङ्गरू-

# जैसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें मगवान्का आविर्माव होता है, श्रीक्षणावतारके अवसरपर मी ठीक उसी प्रकारका समिष्टिकी शुद्धिका वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा—इन नौ द्रव्योंका अलग-अलग नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी और संकेत किया गया है।

#### काल---

मगवान् कालसे परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुपोंके द्वारा ऐसा निरूगण सुनकर काल मानो कृद्ध हो गया था और सदस्य धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे माल्म हुआ कि खयं परिपूर्णतम मगवान् श्रीकृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनन्दसे भर गया और समस्त सद्गुणोंको धारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया।

#### दिशा---

- १. प्राचीन शास्त्रोमें दिशाओंको देवी माना गया है। उनके एक-एक खामी मी होते हैं—जैसे प्राचीके इन्द्र, प्रतीचीके वरण आदि। कंसके राज्य-कालमें ये देवता पराधीन—कैदी हो गये थे। अब भगवान् श्रीकृष्णके अवतारसे देवताऑकी गणनाके अनुसार ग्यारह-वारह दिनोंमें ही उन्हें छुटकारा मिल जायगा, इसलिये अपने पतियोंके सङ्गमसीमाग्यका अनुसंघान करके देवियाँ प्रसन्न हो गयीं। जो देव एवं दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देशके ब्रज-प्रदेशमें आ रहे हैं, यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिशाओंकी प्रसन्नताका हेतु है।
- २. संस्कृत साहित्यमें दिशाओंका एक नाम 'आशा' भी है । दिशाओंकी प्रसन्नताका एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुक्पोंकी आशा-अभिलापा पूर्ण होगी ।
- ३. विराट् पुरुपके अवयव-संख्यानका वर्णन करते समय दिशाओंको उनका कान वताया गया है। श्रीकृष्णकें अवतारके अवसरार दिशाएँ मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गयीं कि प्रमु असुर-असाधुओंके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान हैं।

### पृय्वी---

- १. पुराणोंमें मगवान्की दो पिलयोंका उल्लेख मिलता है—एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल-सम्पत्ति स्वीर अचल-सम्पत्तिकी स्वामिनी हैं। इनके पित हैं—भगवान्। जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे उत्तरकर मगवान् भूदेवीके निवासस्थान पृथ्वीपर आने लगे, तन जैसे परदेशसे पितके आगमनका समाचार सुनकर पत्नी सज-धजकर अगवानी करनेके लिये निकलती है, वैसे पृथ्वीका मङ्गलमयी होना, मङ्गलिचहोंको धारण करना स्वामानिक ही है।
- २. मगवान्के श्रीचरण मेरे वञ्चःखलपर पहेंगे, अपने सौमाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके पृथ्वी आनन्दित हो गयी।
- ३. वामन ब्रह्मचारी थे। परशुरामजीने ब्राह्मणोंको दान दे दिया। श्रीरामचन्द्रने मेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर विया। इसिल्ये उन अवतारोमें में भगवान्से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्रीकृष्णसे प्राप्त करूँगी। यह सोचकर पृथ्वी मङ्गलमयी हो गयी।
  - ४. अपने पुत्र मङ्गलको गोदमं लेकर पतिदेवका स्वागत करने चली।

### जल ( निदयाँ )---

१. निर्दियोंने विचार किया कि रामावतारमें सेतु-त्रन्थके यहाने हमारे पिता पर्वतोंको हमारी समुराल समुद्रमें पहुँचाकर इन्होंने हमें मायकेका सुख दिया था। अव इनके शुमागमनके अवसरपर हमें मी प्रसन्न होकर इनका खागत करना चाहिये।

मय हो रही थीं || २ || निदयोंका जल निर्मल हो गया था | रात्रिके समय भी सरोवरोंमें कमल खिल रहे थे | वनमें वृक्षोंकी पंक्तियाँ रंग-विरंगे पुष्पोंके गुच्छोंसे लद गयी थीं | कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे || ३ || उस समय परम पवित्र और शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु अपने स्पर्शसे लेगोंको सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणोंके अग्निहोत्रकी कमी न बुझनेवाली अग्नियाँ जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थीं, वे इस समय अपने-आप जल उठीं ॥ ४ ॥ संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि असरोंकी बढती न

- २. निदयाँ सब गङ्गाजीसे कहती थीं—'तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता मगवान् विष्णुके दर्शन कराओ ।' गङ्गाजीने सुनी-अनसुनी कर दी । अब वे इसिलये प्रसन्न हो गर्यी कि हम खयं देख लेंगी ।
- ३. यद्यपि भगवान् समुद्रमें नित्य निवास करते हैं फिर भी समुराल होनेके कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पातीं। अब उन्हें पूर्ण रूपसे देख सकेंगी, इसलिये वे निर्मल हो गयीं।
  - ४. निर्मल हृदयको भगवान मिलते हैं, इसलिये वे निर्मल हो गर्यो ।
- ५. निदयोंको जो सौमाग्य किसी भी अवतारमें नहीं मिला, वह कृष्णावतारमें मिला। श्रीकृष्णकी चतुर्थ पटरानी हैं—श्रीकारिन्दीजी। अवतार लेते ही यमुनाजीके तटपर जाना, ग्वालवाल एवं गोपियोंके साथ जल-क्रीडा करना, उन्हें अपनी पटरानी वनाना—इन सब बातोंको सोचकर निदयाँ आनन्दसे भर गयीं।

कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन, ग्वालशालों और अक्रूरको ब्रह्स-हृदमें ही अपने स्वरूपके दर्शन आदि स्व-सम्बन्धी लीलाओंका अनुसन्धान करके हृदांने कमलके बहाने अपने प्रफुल्लित हृदयको ही श्रीकृष्णके प्रति अपित कर दिया। उन्होंने कहा कि 'प्रमो ! मले ही हमें लोग जह समझा करें, आप हमें कमी स्वीकार करेंगे, इस माबी सौमाग्यके अनुसन्धानसे हम सहृदय हो रहे हैं।'

- १. इस अवतारमें श्रीकृष्णने व्योमासुर, तृणावर्त, कालियके दमनसे आकाश, वायु और जलकी शुद्धि की है। मृद्-मञ्जणसे पृथ्वीकी और अग्निपानसे अग्निकी। मगवान् श्रीकृष्णने दो बार अग्निको अपने मुँहमें धारण किया। इस मावी सुलका अनुसन्धान करके ही अग्निदेव शान्त होकर प्रव्वित होने लो।
- २. देवताओंके लिये यज्ञ-भाग आदि बंद हो जानेके कारण अग्निदेव मी भूखे ही ये। अब श्रीकृष्णावतारसे अपने भोजन मिळनेकी आशासे अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। बायु---
- १. उदारिशरोमणि मगवान् श्रीकृष्णके जन्मके अवसरपर वायुने सुख छुटाना प्रारम्भ कियाः क्योंिक समान शीलसे ही मैत्री होती है । जैसे स्वामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान्के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे ।
- २. आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर जव श्रमजनित स्वेदविन्दु आ जायँगे, तब मैं ही शीतल-मन्द-. सुगन्घ गतिसे उसे सुखाऊँगा—यह सोचकर पहलेसे ही वायु सेवाका अम्यास करने लगा ।
- ३. यदि मनुष्यको प्रमु-चरणारिवन्दके दर्शनकी लालसा हो तो उसे विश्वकी सेवा ही करनी चाहिये। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा।
- ४. रामावतारमें मेरे पुत्र हनुमान्ने भगवान्की सेवा की, इससे में कृतार्थ ही हूँ; परन्तु इस अवतारमें मुझे स्वयं ही सेवा कर छेनी चाहिये। इस विचारसे वायु छोगोंको सुख पहुँचाने छगा।
- ५. सम्पूर्णं विश्वके प्राण वायुने सम्पूर्णं विश्वकी ओरसे मगवान्के स्वागत-समारोहमें प्रतिनिधित्व किया । आकाश----
- ैं १. आकाशकी एकता, आधारता, विशालता और समताकी उग्मा तो सदासे ही भगवान्के साथ दी जाती रही, परन्तु अव उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान्के अङ्गसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जायगी, इसलिये आकाश-ने मानो आनन्दोत्सव मनानेके लिये नीले चँदोवेर्मे हीरोंके समान तारोंकी झालरें लटका ली हैं।

होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसन्ततासे भर गया । छो । विद्याधिर्यों अप्सराओं के साथ नाचने छगीं ॥६॥ जिस समय भगवान्के आविर्भावका अवसर आया, खर्गमें बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर पुष्पोंकी देवताओं की दुन्दु भियाँ अपने-आप वज उठीं ॥ ५ ॥ वर्षा करने छो । जल्मे । जलसे भरे हुए बादल समुद्रके पास किन्नर और गन्धर्व मधुर खरमें गाने छो तथा सिद्ध जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने छगे † ॥ ७ ॥ जन्म-मृत्युके और चारण भगवान्के मङ्गलभय गुणोंकी स्तुति करने चक्रसे छुड़ानेवाले जनार्दनके अवतारका समय था

२. स्वामीके ग्रुमागमनके अवसरार जैसे सेवक स्त्रच्छ वेप-भूगा घारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाशके सब नक्षत्र, प्रह, तारे शान्त एवं निर्मेख हो गये। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्रीकृष्णका स्वागत करने लगे।

#### नक्षत्र---

मैं देवकीके गर्भसे जन्म छे रहा हूँ तो रोहिणीके संतोपके छिये कम-से-कम रोहिणी नक्षत्रमें जन्म तो छेना ही चाहिये। अथवा चन्द्रवंशमें जन्म छे रहा हूँ, तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नो रोहिणीमें ही जन्म छेना उचित है। यह सोचकर भगवान्ने रोहिणी नक्षत्रमें जन्म छिया।

#### मन--

- १. योगी मनका निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्तिपय करते हैं और जिज्ञासु वाध करते हैं। तत्त्वज्ञोंने तो मनका सत्यानाश ही कर दिया। भगवान्के अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अंपनी पत्नी—इन्द्रियाँ और विपय —बाल-बच्चे सबके साथ ही भगवान्के साथ खेळूँगा। निरोध और वाधसे पिण्ड छुटा। इसीसे मन प्रसन्न हो गया।
  - २. निर्मलको ही मगवान् मिलते हैं, इसलिये मन निर्मल हो गया ।
- ३. वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धका परित्याग कर देनेपर भगवान् मिलते हैं। अब तो स्त्रयं भगवान् ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लैकिक आनन्द भी प्रभुमें मिलेगा। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया।
- ४. वसुदेवके मनमें निवास करके ये ही भगवान् प्रकट हो रहे हैं। वह हमारी ही जातिका है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया।
- ५. सुमन (देवता और शुद्ध मन) को सुख देनेके छिये ही भगवान्का अवतार हो रहा है। यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गये।
- ६. संतोंमें, खर्गमें और उपवनमें सुमन ( शुद्ध मन, देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये। क्यों न हो, माधव ( विष्णु और वसन्त ) का आगमन जो हो रहा है। भाइमास—
- मद्र अर्थात् कल्याणका देनेवाला है । कृष्णपक्ष खयं कृष्णसे सम्बद्ध है । अष्टमी तिथि पक्षके वीचोवीच सन्धि-खलपर पड़ती है । रात्रि योगीजनोंको प्रिय है । निशीध यतियोंका संध्याकाल और रात्रिके दो मागोंकी सन्धि है । उस समय श्रीकृष्णके आविर्मावका अर्थ है—अज्ञानके घोर अन्धकारमें दिन्य प्रकाश । निशानाथ चन्द्रके वंशमें जन्म लेना है, तो निशाके मध्यमागमें अवतीर्ण होना उचित मी है । अष्टमीके चन्द्रोदयका समय मी वही है । यदि वसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंशके आदिपुरुप चन्द्रमा समुद्रस्नान करके अपने कर-किरणोंसे अमृतका वितरण करें ।
- क ऋषि, मुनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मशुराकी ओर दौहे, तब उनका आनन्द भी पीछे छूट गया और उनके पीछे-पीछे दौहने लगा । उन्होंने अपने निरोध और बाधसम्बन्धी सारे विचार त्यागकर मनको श्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनपर न्योछावर कर दिया।
- † १. मेन समुद्रके पास जाकर मन्द-मन्द गर्जना करते हुए कहते—जलनिषे ! यह तुम्हारे उपदेश ( पास आने ) का फल है कि हमारे पास जल-ही-जल हो गया । अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि बैसे तुम्हारे भीतर मगवान् रहते हैं, वैसे हमारे मीतर मी रहें ।
- २. बादल समुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र ! तुम्हारे हृदयमें मगवान् रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन-प्यार प्राप्त करवा दो । समुद्र उन्हें थोड़ा-सा जल देकर कह देता—अपनी उत्ताल तरङ्गेंसे दकेल देता—जाओ

निशीय । चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य था । उसी समय सबके इदयमें विराजमान मगवान् विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्मसे प्रकट हुए, जैसे पूर्वदिशामें सोछहों कछाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ ८॥

वसुदेश्जीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमछके समान कोमछ और विशाल हैं। चार सुन्दर हार्थोर्ने राह्व, गदा, चक्र और कमल छिये हुए हैं। वक्षः स्थलपर श्रीनरमका चिह्न-अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमयी रेखा है। गलेमें कौस्तुममणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघके समान परम सुन्दर स्थामल शरीर-पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है । बहुमूल्य वैदूर्यमणि-के किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सन्दर-सन्दर बुँकाले बाल सर्यकी किरणोंके समान चमक रहे हैं। कमरमें चमचमाती करधनीकी छड़ियाँ छटक रही हैं। बाँहोंमें बाज्वंद और कलाःयोंमें कङ्गण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणोंसे सुशोभित बालकके अङ्ग-अङ्गसे अनोखी उटा छिटक रही है ॥ ९-१० ॥ जब वसुदेवजीने े देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो खयं भगवान् ही आये हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ; फिर आनन्दसे उनकी आँखें खिळ उठीं । उनका रोम-रोम परमानन्दमें मन्न हो गया । श्रीकृष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावलीमें उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके छिये दस हजार गायोंका सङ्कल्प कर दिया ॥ ११ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण अपनी अङ्गकान्तिसे सृतिकागृहको जगमग कर रहे थे। जब वसुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमारमा ही हैं, तब भगवान्का प्रभाव जान लेनेसे उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बृद्धि स्थिर करके उन्होंने मगवान्के चरणोंमें अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने छगे---॥१२॥

वसुदेवजीने कहा—मैं समझ गया कि आप प्रकृति-से अतीत साक्षात् पुरुषोत्तम हैं। आपका खरूप है केवळ अनुमव और केवळ आनन्द। आप समस्त बुद्धियोंके

एकमात्र साश्ची हैं।। १३ || आप ही सर्गके आदिमें अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ जैसे जबतक महत्तत्त्व आदि कारण-तत्त्व पृथक्-पृथक् रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति भी पृथक्-पृथक् होती है; जब वे इन्द्रियादि सोलह विकारोंके साथ मिळते हैं, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविष्ट-से जान पड़ते हैं; परन्तु सची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा होनेका कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ठीक वैसे ही बुद्धिके द्वारा केन्नल गुणोंके लक्षणोंका ही अनुमान किया जाता है और इन्द्रियोंके द्वारा केवल गुणमय विषयोंका ही प्रहण होता है । यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुर्णोके प्रहणसे आपका प्रहण नहीं होता । इसका कारण यह है कि आप सत्र कुछ हैं, सत्रके अन्तर्यामी हैं और परमार्थ सत्य, आत्मखरूप हैं । गुणोंका आवरण आपको ढक नहीं सकता । इसिंख्ये आपमें न वाहर है न भीतर । फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ! ( इसिटिये प्रवेश न कालेपर भी आप प्रवेश किये हुएके समान दीखते हैं ) ।। १७ ।। जो अपने इन दश्य गुणोंको अपनेसे पृथक् मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ वाग्विलास-के सिशा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचारके द्वारा जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य माननेवाळा पुरुष बुद्धिमान् कैसे हो सकता है १॥ १८॥ प्रमो ! कहते हैं कि आप खयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोंसे रहित हैं। फिर भी इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रख्य आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म प्रमात्मा आपके लिये असंगत नहीं है । क्योंकि तीनों

अभी विश्वकी सेवा करके अन्तःकरण शुद्ध करो, तत्र मगवान्के दर्शन होंगे। स्वयं मगवान् मेवश्याम वनकर समुद्रसे बाहर ब्रजमें आ रहे हैं। हम धूपमें उनपर छाया करेंगे, अपनी फुइयाँ वरसाकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी बाँसुरीके स्वरपर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्यका अनुसन्धान करके बादल समुद्रके पास पहुँचे और मन्द-मन्द गर्जना करने लगे। मन्द-मन्द इसलिये कि यह ध्वनि प्यारे श्रीकृष्णके कानीतक न पहुँच जाय।



अद्भुत वालक

गुणोंके आश्रय आप ही हैं, इसिंखेये उन गुणोंके कार्य आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है।। १९॥ आप ही तीनों छोकोंकी रक्षा करनेके छिये अपनी मायासे सत्त्रमय शुक्रवर्ण ( पोषणकारी विष्णुरूप ) धारण करते हैं, उत्पत्तिके लिये रजःप्रधान रक्तवर्ण ( सृजनकारी ब्रह्मारूप ) और प्रख्यके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण ( संद्वारकारी रुद्रख्य ) खीकार करते हैं ॥ २०॥ प्रमो ! आप सर्वशक्तिमान् और सबके खामी हैं । इस संसारकी रक्षाके छिये ही आपने मेरे घर अवतार छिया हैं। आजकल कोटि-कोटि असर सेनापतियोंने राजाका नाम धारण कर रक्खा है और अपने अधीन बडी-बडी सेनाएँ कर रक्खी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे॥२१॥ देवताओंके भी आराध्यदेव प्रभो ! यह कंस बड़ा दुए है । इसे जब माछूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होनेवाला है, तब उसने आपके भयसे आपके वडे भाइयों-को मार डाळा । अभी उसके दूत आपके अत्रतारका समाचार उसे सुनायेंगे और वह अभी-अभी हाथमें शख लेकर दौड़ा आयेगा ॥ २२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इवर देवकीने देखा कि मेरे पुत्रमें तो पुरुपोत्तम मगत्रान्के सभी छक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंससे कुछ भय माळूम हुआ, परन्तु फिर वे बड़े पवित्र माक्से मुसकराती हुई स्तुति करने छगीं॥ २३॥

माता देवकीने कहा—प्रभो ! वेदोंने आपके जिस रूपको अव्यक्त और सबका कारण वतलाया है, जो ब्रह्म, ज्योति:खरूप, समस्त गुणोंसे रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषणरहित—अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विश्रुद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया है—वही बुद्धि आदिके प्रकाशक विष्णु आप खयं हैं ॥ २४ ॥ जिस समय ब्रह्माकी पूरी आयु—दो परार्घ समाप्त हो जाते हैं, कालशक्तिके प्रभावसे सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पञ्च महाभूत अहङ्कारमें,अहङ्कार महत्तत्त्वमें और महत्तत्व प्रकृतिमें लीन हो जाता है—उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं । इसीसे आपका एक नाम 'शेप' भी हैं ॥ २५ ॥ प्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रभो ! निमेपसे लेकर वर्ष-पर्यन्त अनेक विभागोंमें विभक्त जो काल हैं, जिसकी

चेष्टासे यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी छीछामात्र है। आप सर्वराक्तिमान् और परम कल्याणके आश्रय हैं । मैं आपकी शरण लेती हुँ ॥२६॥ प्रमी ! यह जीव मृत्युप्रस्त हो रहा है । यह मृत्युरूप कराङ व्याङसे भयभीत होकर सम्पूर्ण छोक-छोकान्तरोंमें भटकता रहा है; परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिछ सका, जहाँ यह निर्मय होकर रहे । आज बड़े भाग्यसे इसे आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिळ गयी। अतः अव यह खर्थ होकर सखकी नींद सो रहा है । औरोंकी तो त्रात ही क्या, खयं मृत्य भी इससे भयभीत होकर भाग गयी है ॥ २७ ॥ प्रभो ! आप हैं भक्तभयहारी । और हमलेग इस दुष्ट कंससे बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिये । आपका यह चतुर्मुज दिव्य-रूप ध्यानकी वस्तु है। इसे केवल मांस-मज्ञामय शरीर-पर ही दृष्टि रखनेत्राले देहाभिमानी पुरुपोंके सामने प्रकट मत कीजिये ॥ २८ ॥ मध्सदन ! इस पापी कांसको यह वात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ है । मेरा घैर्य ट्रट रहा है । आपके लिये मैं कंससे वहत डर रही हूँ || २९ || विश्वासन् ! आपका यह रूप अलैकिक है। आप राह्व, चक्र, गदा और कमलकी शोभासे यक्त अपना यह चतुर्भजरूप छिपा लीजिये ॥३०॥ प्रलयके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने रारीर्मेवैसे ही खामाविक रूपसे घारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीरमें रहनेत्राले छिद्ररूप आकाशको । नही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य-छीटा नहीं तो और क्या है ? || ३१ ||

श्रीभगवान्ने कहा—देनि ! खायम्पुत्र मन्वन्तरमें जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये बहुदेव सुतपा नामके प्रजापति थे। तुम दोनोंके हृदय बड़े ही ग्रुद्ध थे॥ ३२॥ जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तब तुम लोगोंने इन्द्रयोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की॥ ३३॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल्के विमिन्न गुणोंका सहन किया और प्राणा-यामके ह्यारा अपने मनके मल धो डाले॥ ३०॥ तुम होनों कभी सखे पत्ते खा लेते और कमी हवा पीकर ही

रह जाते । तम्हारा चित्त बड़ा शान्त था । इस प्रकार तुमछोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी आराधना की ॥ ३५ ॥ मुझमें चित्त छगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके वारह हजार वर्ष बीत गये ॥ ३६ ॥ पुण्यमयी देवि ! उस समय मैं तम दोनोंपर प्रसन्न हुआ । क्योंकि तम दोनोंने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी मक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये वर देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे तुम्हारे सामने प्रकट हुआ । जब मैंने कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो.' तब तुम दोनोंने मेरे-जैसा पुत्र माँगा ।। ३७-३८ ।। उस समयतक विषय-मोगोंसे तुम छोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई सन्तान भी न थी। इसिंखेये मेरी मायासे मोहित होकर तुम दोनोंने मुझसे मोक्ष नहीं माँगा।। ३९॥ तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया। अब सफलमनोरथ होकर तुमलोग विषयोंका मोग करने लगे || ४० || मैंने देखा कि संसारमें शील-खमाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है इसिंखेये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस समय मैं 'पृक्तिगर्भ'के नामसे विख्यात हुआ || ४१ || फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कत्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम था 'उपेन्द्र'। शरीर छोटा होनेके कारण छोग मुझे 'वामन' भी कहते थे॥ ४२॥ सती देवकी ! तुम्हारे इस तीसरे जन्ममें भी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ \* । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंन तुम्हें अपना यह रूप इसिलये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो केवल मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं हो पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर ब्रह्ममाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी॥४५॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं---भगवान् इतना कहका चुप हो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता-माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिश्चका रूप धारण कर लिया ॥ ४६ ॥ तत्र बसुदेवजीने भगत्रानुकी प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृहसे वाहर निकलने-की इच्छा की । उसी समय नन्दपत्नी यशोदाके गर्मसे उस योगमायाका जन्म हुआ जो भगवानकी शक्ति होनेके कारण उनके समान ही जन्म-रहित है।। १७॥ उसी योगमायाने द्वारपाछ और पुरवासियोंकी समस्त इन्द्रिय-वृत्तियोंकी चेतना हर छी, वे सब-के-सब अचेत होकर सो गये । बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बहे-बढ़े किनाड़, छोहेकी जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परन्तु वसुदेवजी भगवान श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप ख़ुल गये 1। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अन्यकार दूर हो जाता है । उस समय बादल धीरे-धीरे गरजकर जलकी फुहारें छोड़ रहे थे। इसिछिये शेषजी अपने फर्नोसे जलको रोकते हुए भगवान्के पीछे-पीछे चलने लगे ‡॥४८-४९॥ उन दिनों बार-वार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी

<sup>#</sup> मगवान् श्रीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सहश पुत्र होगा। परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं | किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिशा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये | मेरे सहश पदार्थके समान मैं हूँ | अतएव मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा |

<sup>†</sup> जिनके नाम-श्रवणमात्रसे असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध-बन्धन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रमु जिसकी गोदमें आ गये, उसकी हथकड़ी-बेड़ी खुळ जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

<sup>‡</sup> बलरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसिलये वे अपने शेष-रूपसे श्रीकृष्णके छत्र वनकर जलका निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामीको वर्णासे कष्ट पहुँचा तो मुझे धिकार है। इसिलये उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद ( आकाश ) वासी मेघ परोपकारके लिये अधःपतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसिलये विलक्ते समान सिरसे वन्दनीय हैं।

बहुत बढ़ गयी थीं | उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था । तरल तरङ्गोंके कारण जलपर फेन-ही-फेन हो रहा था । सैकड़ों भयानक भवें एड़ रहे थे । जैसे सीतापित भगवान् श्रीरामजीको समुद्रने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुनाजीने भगवान्को मार्ग दे दिया । ॥५०॥ वसुदेवजीने नन्दवावाके गोकुलमें जाकर देखा कि सब-के-सब गोप नींदसे अचेत पड़े हुए हैं । उन्होंने अपने पुत्रको यशोदाजीकी शय्यापर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृहमें लौट आये ॥५१॥ जेलमें पहुँचकर बहुदेवजीने उस कत्याको देवकीकी शय्यापर हुला दिया और अपने पैरोंमें बेड़ियाँ डाल लीं तथा पहलेकी तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये ॥ ५२ ॥ उधर नन्दपत्नी यशोदाजीको इतना तो माल्लम हुआ कि कोई सन्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकीं कि पृत्र है या पुत्री; क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया था में ॥ ५३ ॥

## चौथा अध्याय

कंसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाशमें जाकर भविष्यवाणी करना

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब वसुदेवजी अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो गये । इसके बाद छौट आये, तब नगरके वाहरी और भीतरी सब दरवाजे ववजात शिशुके रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपाछोंकी नींद

- # १. श्रीकृष्ण शिशुको अपनी ओर आते देखकर यमुनाजीने विचार किया—अहा ! जिनके चरणोंकी धूि सत्पुक्पोंके मानस-ध्यानका विषय है, वे ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं। वे आनन्द और प्रेमसे मर गर्यो, आँखोंसे इतने आँस् निकले कि बाढ़ आ गयी।
- २. मुझे यमराजकी वहिन समझकर श्रीकृष्ण अपनी आँख न फेर छैं, इसिलेये वे अपने विद्याल जीवनका प्रदर्शन करने लगीं।
- ३. ये गोपालनके लिये गोकुलमें जा रहे हैं, ये सहस्र-सहस्र लहरियाँ गौयें ही तो हैं । ये उन्हींके समान इनका भी पालन करें ।
- ४. एक कालियनाग तो मुझमें पहलेसे ही हैं, यह दूसरे रोजनाग आ रहे हैं। अब मेरी क्या गति होगी—यह सोचकर यमुनाजी अपने यपेड़ोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ़ गर्यी !
- †१. एकाएक यमुनाबीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाघ जलको देखकर कहीं श्रीकृष्ण यह न सोच लें कि मैं इसमें खेलूँगा कैसे, इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठमर, कहीं नामिमर और कहीं घुटनींतक जलवाली हो गयीं।
- २. जैसे 'दुखी मनुष्य दयाष्ट्र पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालियनागरे त्रह्त अपने हृदयका दुःख निवेदन कर देनेके लिये यमुनाजीने भी अपना दिल खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया।
- ३. मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीं जलकीडा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसिलेये वे उच्छुङ्खलता छोड़कर वही विनयसे अपने हृदयकी सङ्कोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने लगीं।
- ४. जब इन्होंने सूर्यवंशमें रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाँघ दिया था। अब ये चन्द्रवंशमें प्रकट हुए हैं और मैं सूर्यकी पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे भी बाँघ देंगे। इस डरसे मानो यमुनाजी दो मार्गोमें बँट गर्यी।
- ५. सत्पुरुष कहते हैं कि हृदयमें भगवान्के आ जानेपर अलैकिक सुख होता है। मानो उसीका उपभोग करनेके लिये यमुनाजीने भगवान्को अपने मीतर छे लिया।
- ६. मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्रीकृष्ण हैं। फिर मेरे हृदयमें ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो ? ऐसा सोचकर मार्ग देनेके बहाने यमुनाजीने श्रीकृष्णको अपने हृदयमें ले लिया।
- ‡ भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रसङ्गमें यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेमपूर्वक अपने हृदयमें घारण करता है, उसके धन्यन खुळ जाते हैं, जेळसे छुटकारा मिळ जाता है, वहे-बहे फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारोंका पता नहीं चळता, भव-नदीका जळ सूख जाता है, गोकुळ ( इन्द्रिय-समुदाय ) की चृतियाँ छप्त हो जाती हैं और माया हायमें आ जाती है।

ट्टी || १ || वे तुरंत मोजराज कंसके पास गये और देवकीको सन्तान होनेकी बात कही। कंस तो बड़ी आकुछता और घत्रराहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा कर रहा था॥ २॥ द्वारपार्छोंकी वात सुनते ही वह झटपट प**लँ**गसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीक्रतासे स्तिकागृहकी ओर सपटा । इस बार तो मेरे कालका ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्नल हो रहा या और यही कारण है कि उसे इस बातका मी घ्यान न रहा कि उसके वाछ विखरे हुए हैं। रास्तेमें कई जगह वह ळड़खड़ाकर गिरते-गिरते बचा ॥ ३॥ वंदीगृहर्मे पहुँचने-पर सती देवकीने बड़े दु:ख और करुणाके साथ अपने माई कंससे कहा-- भेरे हितैषी माई! यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है । स्त्रीजातिकी है; तुम्हें स्त्रीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिये॥ ४॥ मैया ! तुमने दैववश मेरे बहुत-से अग्निके समान तेजखी बालक मार डाले । अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो ॥ ५ ॥ अवस्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहिन हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये हैं, इसिट्टिये में अत्यन्त दीन हूँ । मेरे प्यारे और समर्थ माई ! तुम मुझ मन्द्रभागिनीको यह अन्तिम सन्तान अवस्य दे दोंग ॥ ६ ॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कन्याको अपनी गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते-रोते याचना की । परन्तु कंस बड़ा दुष्ट था । उसने देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह कन्या छीन छी ॥ ७ ॥ अपनी उस नन्ही-सी नवजात भानजीके पैर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक चद्यानपर दे मारा ! खार्थने उसके हृदयसे सौहार्दको समूल उखाड़ फेंका था ॥ ८ ॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन साधारण कृत्या तो थी नहीं, देवी थी; उसके ह्यसे छूटकर तुरंत आकाशमें चछी गयी और अपने बड़े-बड़े आठ हाथोंमें आयुध छिये हुए दीख पड़ी ॥ ९ ॥ वह दिल्य माला, वस्न, चन्दन और मणिमय आमूषणोंसे

विभूषित थी। उसके हार्योमें घनुष, त्रिश्ल, बाण, ढाल, तलवार, शक्क, चक्र और गदा—ये आठ आयुष ये॥ १०॥ सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत-सी मेंटकी सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे! उस समय देत्रीने कंससे यह कहा—॥ ११॥ 'रे मूर्ख! मुझे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा १ तेरे पूर्वजन्मका शत्रु तुझे मारनेके लिये किसी स्थानपर पैदा हो चुका है! अब त् व्यर्थ निर्दोष बालकोंकी हत्या न किया कर'॥ १२॥ कंससे इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हो गर्यी और पृथ्वीके अनेक स्थानोंमें विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई॥ १३॥

देवीकी यह बात झनकर कंसको असीम आश्चर्य हुआ । उसने उसी समय देवकी और वसुदेवको कैंदसे छोड़ दिया और बड़ी नम्रतासे उनसे कहा--|| १४ || 'मेरी प्यारी बहन और वहनोईजी ! हाय-हाय, मैं वड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बर्चोंको मार डाळता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से छड़के मार डाले । इस वातका मुझे बड़ा खेद है \* || १५ || मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है । मैंने अपने भाई-मन्धु और हितैषियोंतकका त्याग कर दिया । पता नहीं, अब मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा । वास्तवमें तो मैं ब्रह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दी ही हूँ ॥ १६ ॥ केनल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोळते हैं। उसीपर विश्वास करके मैंने अपनी बहिनके बन्चे मार डाले । ओह ! मैं कितना पापी हूँ ॥ १७/॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुत्रोंके छिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फछ मिला है । सभी प्राणी प्रारम्थके अधीन हैं । इसीसे वे सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८॥ जैसे मिट्टीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परन्तु मिट्टीमें कोई अदल-बदल नहीं होती-वैसे ही शरीरका तो बनना-बिगड़ना होता ही रहता है; परन्तु

<sup>#</sup> जिनके गर्भमें भगवान्ने निवास किया, जिन्हें भगवान्के दर्शन हुए, उन देवकी-बसुदेवके दर्शनका ही यह फल है कि कंसके हृदयमें विनय, विचार, उदारता आदि सहुणोंका उदय हो गया । परन्तु जनतक वह उनके सामने रहा तभीतक ये सद्गुण रहे । दुष्ट मन्त्रियोंके वीचमें जाते ही वृहं फिर ज्यों-का-त्यों हो गया ।

आत्मापर इसका कोई प्रमाव नहीं पड़ता ॥ १९ ॥ जो छोग इस तत्त्वको नहीं जानते, वे इस अनात्मा ऋरीरको ही आत्मा मान बैठते हैं । यही उछटी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसीके कारण जन्म और मृत्य होते हैं। और जनतक यह अज्ञान नहीं मिटता, तनतक सुख-द्र:खरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिळता ॥ २०॥ मरी प्यारी बहिन ! यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रोंको मार डाला है, फिर भी तुम उनके छिये शोक न करो । क्योंकि सभी प्राणियोंको त्रिवश होका अपने कर्मोंका फल मोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ अपने ख़रूपको न जाननेके कारण जीव जबतक यह मानता रहता है कि 'मैं मारनेवाला हूँ या मारा जाता हूँ' तत्रतक शरीरके जन्म और मृत्यु-का अभिमान करनेत्राला वह अज्ञानी वाध्य और वाधक मात्रको प्राप्त होता है। अर्थात् वह दूसरोंको दुःख देता है और खयं दु:ख भोगता है ॥ २२ ॥ मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम वहे ही साधुखभाव और दीनोंके रक्षक हो ।' ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड़ छिये । उसकी आँखोंसे आँस वह-बहकर मुँहतक आ रहे थे॥ २३॥ इसके बाद उसने योगमायाके वचनोंपर विश्वास करके देवकी और वसुदेवको कैदसे छोड़ दिया और वह तरह-तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने छगा ॥ २४ ॥ जब देवकीजीने देखा कि माई कंसको पश्चात्ताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले अपरायोंको भूछ गयां और वसुदेवजीने हँसंकर कंससे कहा--।। २५ ॥ 'मनखी कंस ! आप जो कहते हैं, वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञानके कारण ही शरीर आदि-को 'में' मान बैठते हैं । इसीसे अपने-परायेका भेद हो जाता है ॥ २६ ॥ और यह भेददृष्टि हो जानेपर तो वे शोक, हर्ष, मय, द्वेष, छोम, मोह और मदसे अन्वे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस वातका पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान् ही एक भावसे दूसरे भावका, एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका नाश करा रहे हैं'॥ २७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित् ! जब वसुदेव और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटमावसे कंसके साथ वातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महलमें चला गया ॥ २८ ॥ वह रात्रि बीत जानेपर कंसने अपने मन्त्रियोंको बुळाया और योगमायाने जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥२९॥ कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे । दैत्य होनेके कारण खमावसे ही वे देवताओंके प्रति रात्रुताका माव रखते थे । अपने खामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओं-पर और भी चिढ़ गये और कंससे कहने छगे---।।३०।। 'मोजराज ! यदि ऐसी वात है तो हम आज ही वहे-वड़े नगरोंमें, छोटे-छोटे गाँवोंमें, अहीरोंकी वस्तियोंमें और दूसरे स्थानोंमें जितने बन्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हों या कमके, सबको आज ही मार डार्लेंगे ॥३१॥ समरभीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे १ वे तो आपके धनुषकी टङ्कार धनकर ही सदा-सर्वदा घबराये रहते हैं || ३२ || जिस समय युद्धभूमिमें आप चौट-पर-चोट करने छगते हैं, बाण-वर्षाते घायछ होकर अपने प्राणींकी रक्षाके छिये समराङ्गण छोड्कर देवतालोग पळायन-परायण होकर इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ३३॥ क्रुळ देवता तो अपने अख-राख्न जमीनपर डाळ देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने छगते हैं। कोई-कोई अपनी चोटीके बाछ तथा कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि-'हम भयमीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ३४ ॥ आप उन शत्रुओंको नहीं मारते जो शख-अख भूछ गये हों, जिनका रथ ट्रट गया हो, जो डर गये हों, जो छोग युद्ध छोड़कार अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष ट्रट गया हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो---उन्हें भी आप नहीं मारते || ३५ || देवता तो बस वहीं वीर वनते हैं, जहाँ कोई छड़ाई-सगड़ा न हो । रणभूमिके बाहर वे वड़ी-बड़ी डींग हाँकते हैं । उनसे तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शङ्कर, अल्पवीर्य इन्द्र और तपली ब्रह्मासे भी हमें क्या भय हो सकता है ॥ ३६ ॥ फिर भी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये-ऐसी हमारी राय है। क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही । इसिलये उनकी जड़ उखाड़ फैंकनेके लिये आप हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये॥ ३७॥ जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती—उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इन्द्रियोंको उपेश्वा कर देनेपर उनका दमन असम्भन्न हो जाता है, नैसे ही यदि पहले रात्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और बहु अपना पाँव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ सनातनधर्म है। सनातनधर्मकी जड़ हैं -वेद, गौ. ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती है ॥ ३९ ॥ इसलिये भोजराज ! हमलोग वेदवादी ब्राह्मण, तपखी, याज्ञिक और यज्ञके छिये घी आदि ह्विष्य पदार्थ देनेवाळी गायोंका पूर्णरूपसे नाश कर डार्छेगे ॥ ४० ॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इन्द्रियद्मन, मनोनिप्रह, श्रद्धा, द्या, तितिक्षा और यज्ञ विष्णुके शरीर हैं ॥ ४१ ॥ वह विष्णु ही सारे देक्ताओं-का खामी तथा असरोंका प्रधान द्वेषी है। परन्तु वह किसी गुफामें छिपा रहता है । महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओंकी जब वही है। उसको मार डालनेका उपाय यह है कि ऋषियोंको मार डाळा जाय'।। ४२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! एक तो कंस-की बुद्धि खयं ही निगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुए थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके कालके फंदेमें फँसे हुए असर कंसने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाळा जाय ॥१३॥ उसने हिंसाप्रेमी एक्षसोंको संतपुरुषों की हिंसा करनेका आंदेश दे दिया । वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर-उधर चले गये, तब कंसने अपने महलमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ उन अधुरोंकी प्रकृति थी रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित और अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था। उनके सिरपर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतोंसे द्वेष किया ॥ ४५ ॥ परीक्षित् ! जो छोग महान् संत पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, छङ्मी, कीर्ति, धर्म, छोक-परछोक, विषय-मोग और सब-के-सब कल्याणके साधनोंको नष्ट कर देता है॥ ४६॥

# पाँचवाँ अध्याय

## गोकुलमें भगवान्का जन्ममहोत्सव

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-परिक्षित् ! नन्दबाबा बड़े मना और उदार थे। पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने स्नान किया और पत्रित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये। फिर वेदझ ब्राह्मणोंको बुळवाकर खस्तिवाचन और अपने पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया । साथ ही देवता और विधिपूर्वेक पूजा भी करवायी ॥ १-२ ॥ पितरोंकी उन्होंने ब्राह्मणोंको वस्त्र और आभूषणोंसे सुसज्जित दो लाख गौएँ दान कीं । रत्नों और सुनहले क्लोंसे ढके हए तिळके सात पहाड़ दान किये ॥ ३ ॥ ( संस्कारोंसे ही गर्भश्चिद्ध होती है-यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक दृष्टान्तोंका उल्लेख करते हैं—) समयसे (नूतन जल, अञ्चद्र भृमि आदि ), स्नानसे ( शरीर आदि ), प्रक्षालनसे (बल्लादि), संस्कारोंसे (गर्भादि), तपस्यासे (इन्द्रियादि), यज्ञसे ( ब्राह्मणादि ), दानसे (धन-धान्यादि) और सन्तोषसे ( मन आदि ) द्रव्य ग्रुद्ध होते हैं। परन्तु आत्माकी ग्रुद्धि तो

आत्मज्ञानसे ही होती है ॥ ४ ॥ उस समय ब्राह्मण, सूत, मार्गेघ और वंदीजन मङ्गळमय आशीर्वाद देने तथा स्तति करने छगे । गायक गाने छगे । मेरी और दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं ॥ ५ ॥ व्रजमण्डलके सभी घरोंके द्वार, ऑगन और भीतरी भाग झाड़-बुहार दिये गये; उनमें सुगन्धित जलका छिड़काव किया गया; उन्हें चित्र-विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पोंकी मालाओं, रंग-बिरंगे वस्न और पल्छवोंकी बन्दनवारोंसे सजाया गया ॥ ६ ॥ गाय, बैल और बलड़ोंके अङ्गोंमें हल्दी-तेलका लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएँ, मोरपंख, फुर्लोंके हार, तरह-तरहके सुन्दर वस्त्र और सोनेकी जंजीरोंसे सजा दिया गया ॥ ७ ॥ परीक्षित् ! सभी म्त्राल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, कॅंगरखे और पगड़ियोंसे सुसज्जित होकर और अपने हाथोंमें मेंटकी बहुत-सी सामग्रियाँ ले-लेकर नन्दबाबाके घर आये ॥ ८॥ यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंको

१. पौराणिक । २. वंशका वर्णन करनेवाले । ३. समयानुसार उक्तियोंसे स्तुति करनेवाले माट । जैसा कि कहा है— 'सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागघा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥'

भी बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने सुन्दर-सुन्दर वस्न, आमूषण और अञ्जन आदिसे अपना शृङ्गार किया ॥९॥ गोपियोंके मुखकमल वड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे। उनपर छगी हुई कुंकुम ऐसी छगती मानो कमछकी केशर हो । उनके नितम्ब बहे-बहे थे । वे भेंटकी सामग्री ले-लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चर्ली । उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे ॥ १० ॥ गोपियोंके कार्नोमें चमकती हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिला रहे थे। गलेमें सोनेके हार ( हैकल या हुमेल ) जगमगा रहे थे। वे वड़े सुन्दर-सुन्दर रंग-विरंगे वस पहने हुए थीं। मार्गमें उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फूछ वरसते जा रहे थे। हार्थोमें जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कार्नोंके कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नन्दनात्राके 'घर जाते समय उनकी शोभा वड़ी अनूठी जान पड़ती थी। । ११।। नन्दवाबाके घर जाकर वे नवजात शिशुको आशीर्वाद देतीं 'यह चिरजीवी हो, भगवन् ! इसकी रक्षा करो । और छोगोंपर हब्दी-तेळसे मिला हुआ पानी लिड़क देवीं तथा ऊँचे खरसे मङ्गल-गान करती थीं ॥ १२ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण समस्त जगत्ंके एकमात्र खामी हैं । उनके ऐखर्य, माधुर्य, वात्सल्य—सभी अनन्त हैं । वे जव नन्दवावाके व्रजमें प्रकट हुए, उस समय उनके जन्मका महान् उत्सव मनाया गया । उसमें बड़े-बड़े विचित्र और मङ्गलमय वाजे वजाये जाने छगे ॥ १३ ॥ आनन्दसे मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, दूध, घी और पानी उड़ेछने छगे । एक दूसरेके मुँहपर मक्खन मळने छगे और मक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्सव मनाने छगे ॥ १४ ॥ नन्दवावा खभावसे ही परम उदार और मनसी थे । उन्होंने गोपोंको बहुत-से बस्न, आभूषण और गौएँ दीं । सृत-मागध-बंदीजनों, नृत्य, नाद्य आदि विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवालें तया दूसरे गुणीजनोंको भी नन्दवावाने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँहमाँगी वस्तएँ देकार उनका यथोचित सत्कार किया। यह सत्र करनेमें उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मोंसे भगवान् विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नव-जात शिशुका मङ्गल हो ॥ १५-१६ ॥ नन्दवावाके अमिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यवती रोहिणीजी दिच्य वस, माला और गलेके माँति-माँतिके गहनोंसे सुसजित होकर गृहस्वामिनीकी माँति आने-जानेवाली स्नियोंका सत्कार करती हुई विचर रही थीं ॥ १७ ॥ परीक्षित् ! उसी दिनसे नन्दवावाके व्रजमें सब प्रकारकी ऋदि-सिद्धियाँ अठखेलियाँ करने लगीं और मगवान् श्रीकृष्णके निवास तथा अपने स्वामाविक गुणोंके कारण वह लक्ष्मी-जीका कीडास्थल वन गया ॥ १८ ॥

परीक्षित् ! कुछ दिनोंके वाद नन्दवाबाने गोकुलकी रक्षाका भार तो दूसरे गोगोंको सौंप दिया और वे खयं कंसका वार्षिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले गये ॥ १९ ॥ जव वधुदेवजीको यह माछम हुआ कि हमारे भाई नन्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कंसको उसका कर भी दे चुके हैं, तव वे जहाँ नन्दवावा ठहरे हुए थे, वहाँ गये ॥ २० ॥ वधुदेवजीको देखते ही नन्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरीरमें प्राण आ गया हो । उन्होंने वड़े प्रेमसे अपने प्रियतम वधुदेवजीको दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया । नन्दवावा उस समय प्रेमसे विह्वल हो रहे थे ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! नन्दवावाने वधुदेवजीका वड़ा खागत-सत्कार किया । वे आदरपूर्वक आरामसे वैठ गये । उस समय उनका चित्त अपने पुत्रोंमें लग रहा था । वे नन्दवावासे कुशल-मङ्गल पूलकर कहने लगे ॥ २२ ॥

[ वसुदेवजीने कहा—] 'भाई! तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अबतक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई थी। यहाँतक कि अव तुम्हें सन्तानकी कोई आशा भी न थी। यह वड़े सौभाग्यकी वात है कि अव तुम्हें सन्तान प्राप्त हो गयी। २३॥ यह भी वड़े आनन्दका विषय है कि आज हमलोगोंका मिलना हो गया। अपने प्रेमियोंका मिलना भी वड़ा दुर्लभ है। इस संसारका चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही समझना चाहिये॥ २४॥ जैसे नदीके प्रवल प्रवाहमें वहते हुए वेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंका भी एक स्थानपर रहना सम्भव नहीं है—यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है। वयोंकि सबके प्रारम्बक्म अलग-अलग होते हैं॥ २५॥ आजकल तुम जिस महावनमें अपने

भाई-वन्धु और खजनोंके साथ रहते हो, उसमें जल, वास और लता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न १ वह वन पशुओंके लिये अनुकूल और सब प्रकारके रोगोंसे तो बचा है १॥ २६॥ माई! मेरा लड़का अपनी मा (रोहिणी) के साथ तुम्हारे बजमें रहता है। उसका लालन-पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको अपने पिता-माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है न १॥ २७॥ मनुष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित हैं, जिनसे उसके खजनोंको सुख मिले। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने खजनोंको दुःख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं॥ २८॥

नन्दवायाने कहा—माई वसुदेव ! कंसने देवकीके गर्मसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले । अन्तमें एक सबसे छोटी कन्या वच रही थी, वह मी खर्ग सिधार गयी ॥ २९ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि प्राणियोंका सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलम्बित है । भाग्य ही प्राणी-का एकमात्र आश्रय है । जो जान लेता है कि जीवनके सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होनेपर मोहित नहीं होता ॥ ३० ॥

वसुदेवजीने कहा—भाई ! तुमने राजा कंसको उसका सालाना कर चुका दिया । हम दोनों मिल भी चुके । अत्र तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिये; क्योंकि आजकल गोकुलमें वड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं ॥ ३१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब वसुदेव-जीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आदि गोपोंने उनसे अनुमित ले, बैलोंसे जुते हुए छकड़ोंपर सन्नार होकर . गोकुलकी यात्रा की ॥ ३२॥

## छठा अध्याय

पूतना-उद्धार

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित् ! नन्दवावा जव मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने छगे कि नसुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मनमें उत्पात होनेकी आशङ्का हो गयी। तब उन्होंने मन-ही-मन 'भगवान् ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे' ऐसा निश्चय किया ॥ १ ॥ पूतना नामकी एक वड़ी क्रूर राक्षसी थी । उसका एक ही काम था-वर्चोंको मारना । कंसकी आज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंकी बस्तियोंमें वचोंको मारनेके छिये घूमा करती थी ॥२॥ जहाँके छोग अपने प्रतिदिनके कार्मोमें राक्षसोंके भयको दूर भगानेवाले भक्तवत्सल भगवान्के नाम, गुण और ळीळाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते— वहीं ऐसी राक्षसियोंका बल चलता है ॥ ३ ॥ वह पूतना आकाशमार्गसे चल सकती यी और अपनी इच्छाके अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नन्दवावाके गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी युनती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४॥ उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था। उसकी चोटियोंमें

बेलेके फूल गुँथे हुए थे। सुन्दर वस्न पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे, तब उनकी चमकसे मुखकी ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितम्ब और कुच-कलश ऊँचे-ऊँचे थे और कमर पतली थी।। ५।। वह अपनी मधुर मुसकान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे ब्रजवासियोंका चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणीको हाथमें कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उस्प्रेक्षा करने लगीं, मानो खयं लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आ रही हैं।। ६।।

प्तना वालकोंके लिये ग्रहके समान थी । वह इघर-उघर बालकोंको दूँदती हुई अनायास ही नन्दबावाके घर घुस गयी । वहाँ उसने देखा कि बालक श्रीकृष्ण शय्यापर सोये हुए हैं । परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण दुशेंके काल हैं । परन्तु जैसे आग राखकी देरीमें अपने-को लियाये हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचण्ड तेजको लिया रक्खा था ॥ ७ ॥ मगवान् श्रीकृष्ण चर-अचर सभी प्राणियोंके आत्मा हैं । इसलिये उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह वच्चोंको मार डालनेवाला पूनना-प्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिये। \* जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोये हुए साँपको रस्ती समझ-कर उठा ले, वैसे ही अपने कालक्ष्प मगवान् श्रीकृष्णको पूतनाने अपनी गोदमें उठा लिया। ८॥ मखमळी म्यानके भीतर छिपी हुई तीखी धारवाळी तळत्रारके समान पूतनाका हृदय तो वड़ा कुटिळ था; किन्तु कपरसे वह वहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी। देखनेमें वह एक भद्र महिळाके समान जान पड़ती थी। इसिळिये रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी

- # पूतनाको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने नेत्र बंद कर लिये, इसपर मक्त कवियों और टीकाकारोंने अनेकों प्रकारकी उत्योक्षाएँ की हैं, जिनमें कुछ ये हैं—
- १. श्रीमद्वरूमाचार्यने सुवोधिनीमं कहा है—अविद्या ही पूतना है। भगवान् श्रीकृष्णने सोचा कि मेरी हिएके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर छीछा कैसे होगी, इसिछये नेत्र बंद कर छिये।
- २. यह पूतना बाल-पातिनी है 'पूतानिप नयति' । यह पित्र बालकोंको भी ले बाती है । ऐसा जयन्य कृत्य करनेवालीका मुँह नहीं देखना चाहिये, इसिलये नेत्र बंद कर लिये ।
- २. इस जन्ममें तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। सम्भव है सुझसे मिलनेके लिये पूर्वजन्ममें कुछ किया हो। मानो पूतनाके पूर्व-पूर्व जन्मोंके साधन देखनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद कर लिये।
- ४. भगवान्ने अपने मनमें विचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है । अव जैसे लोग आँख बंद करके चिरायतेका काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊँ । इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।
- ५. भगवान्के उदरमें निवास करनेवाले असंख्य कोटि ब्रह्माण्डोंके जीव यह जानकर घवरा गये कि क्यामसुन्दर पूतनाके स्तनमें ख्या इलाहल विप पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद किये।
- ६. श्रीकृष्णशिश्चने विचार किया कि मैं गोकुलमें यह सोचकर आया था कि माखन-मिश्री खाऊँगा । सो छठीके दिन ही विघ पीनेका अवसर आ गया । इसिलये आँख वंद करके मानो शङ्करजीका ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विप-यान कीजिये, मैं दूध पीऊँगा ।
- ७. श्रीकृष्णके नेत्रोंने विचार किया कि परम स्वतन्त्र ईश्वर इस दुष्टाको अच्छी:बुरी चाहे जो गति दे दें, परन्तु हम दोनों इसे चन्द्रमार्ग अथवा सूर्यमार्ग दोनोंमंसे एक भी नहीं देंगे । इसिलये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये ।
- ८. नेत्रोंने सोचा पूतनाके नेत्र हैं तो हमारी जातिके, परन्तु ये इस क्रूर राक्षसीकी शोभा बढ़ा रहे हैं । इसिल्ये अपने होनेपर भी ये दर्शनके योग्य नहीं हैं । इसिल्ये उन्होंने अपनेको पलकोंसे ढक लिया ।
  - ९. श्रीकृष्णके नेत्रोंमें खित धर्मात्मा निमिने उस दुष्टाको देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिये।
- १०. श्रीकृष्णके नेत्र राज-इंस हैं । उन्हें बकी पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी । इसिखये नेत्र बंद कर छिये ।
- ११. श्रीकृष्णने विचार किया कि वाहरसे तो इसन नाताका-सा रूप धारण कर रक्खा है। परन्तु हृदयमें अत्यन्त कृरता भरे हुए है। ऐसी स्त्रीका मुँह न देखना ही उचित है। इसलिये नेत्र बंद कर लिये।
- १२. उन्होंने सोचा कि मुझे निद्य देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके रूपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं छोट न जाय । इसिलये नेत्र बंद कर लिये ।
- १३. वाल-लीलाके प्रारम्भमें पहले-पहल स्त्रीसे ही मुठमेड़ हो गयी। इस विन्वारसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बंद कर लिये।
- १४. श्रीकृष्णके मनमें यह वात आयी कि करणान्दृष्टिसे देखूँगा तो इसे मारूँगा कैसे, और उम्र दृष्टिसे देखूँगा तो यह अमी भस्म हो जायगी। लीलाकी सिद्धिके लिये नेत्र वंद कर लेना ही उत्तम है। इसलिये नेत्र वंद कर लिये।
- १५. यह धात्रीका वेप धारण करके आयी है, मारना उचित नहीं है। परन्तु यह और ग्वालवालोंको मारेगी। इसिंखेये इसका यह वेष देखे विना ही मार डालना चाहिये। इसिलये नेत्र यंद कर लिये।
  - १६. वड़े-से-बड़ा अनिष्ट योगसे निवृत्त हो जाता है । उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योगदृष्टि सम्पादित की ।
- १७. पूत्ना यह निश्चय करके आयी थी कि में ब्रजके सारे शिशुओंको मार दार्ह्मा, परन्तु भक्तरक्षापरायण भगवान्की कृपासे ब्रजका एक भी शिशु उसे दिखायी नहीं दिया और वालकोंको खोजती हुई वह लीलाशक्तिकी

देखकर भी उसकी सौन्दर्यप्रमासे हतप्रतिम-सी होकर कोई रोक-टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती रहीं || ९ || इंघर भयानक राक्षसी पूतनाने वालक श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर उनके मुँहमें अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयद्वर और किसी प्रकार भी पच न सक्तनेवाळा विप लगा हुआ था । भगवान्ने क्रोध-को अपना साथी वनाया और दोनों हाथोंसे उसके स्तर्नोंको जोरसे दवाकर उसके प्रार्गोंके साथ उसका दुध पीने छगे ( वे उसका दुध पीने छगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने छगा ! )\* || १० || अब तो पूतनाके प्राणोंके आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने छगे । वह पुकारने छगी-- 'अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अव वस कर !' वह वार-बार अपने हाथ और पैर पटक-पटककर रोने लगी । उसके नेत्र उल्डर गये । उसका सारा शरीर पसीनेसे छथपथ हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिल्लाहटका वेग वड़ा भयङ्कर था । उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी और प्रहोंके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा । सातों पाताल और दिशाएँ गूँज उठीं । बहुत-से लोग बन्नगतकी

२६

आराङ्कासे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तर्नोमें इतनी पीड़ा हुई कि वह अपनेकां छिपा न सकी, राक्षसीरूपमें प्रकट हो गयी । उसके शरीरसे प्राण निकल गये, मुँह फट गया. बाल विखर गये और हाय-पाँव फैल गये। जैसे इन्द्रके वज़से घायल होकर बृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह वाहर गोष्टमें आकर गिर पड़ी ॥ १३ ॥

राजेन्द्र ! पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छ: कोसके भीतरके वृक्षोंको कुचल डाला । यह वड़ी ही अद्भुत घटना हुई ॥ १४ ॥ पूतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुँह हलके समान तीखी और भयङ्कर दाढ़ोंसे युक्त था। उसके नथुने पहाड़की गुफाके समान गहरे थे और स्तन पहाइसे गिरी हुई चट्टानोंकी तरह वड़े-वड़े थे। लाल-ळाळ बाळ चारों ओर विखरे हुए थे ॥ १५ ॥ आँखें अंघे कूऐँके समान गहरी; नितम्त्र नदीके करारकी तरह भयङ्कर; भुजाएँ, जाँघें और पैर नदीके पुलके समान तथा पेट सूखे हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था ॥ १६॥ पूतनाके उस शरीरको देखकर सत्र-के-सव ग्वाल और

प्रेरणासे सीधी नन्दालयमें जा पहुँची, तव भगवान्ने सोचा कि मेरे मक्तका बुरा करनेकी वात तो दूर रही, जो मेरे भक्तका बुरा सोचता है, उस दुष्टका में मुँह नहीं देखता; ब्रज-बालक सभी श्रीकृष्णके सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारनेका सङ्कल्प करके आयी है, इसलिये उन्होंने नेत्र बंद कर लिये।

- १८. पूतना अपनी भीपण आकृतिको छिपाकर राध्वती मायासे दिच्य रमणी-रूप वनाकर आयी है। भगवान्की दृष्टि पड़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जायगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जायेँ और पुत्रकी अनिष्टाशङ्कासे कहीं उनके हठात् प्राण निकल जायें, इस आशङ्कासे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये ।
- १९. पृतना हिंसापूर्ण हृदयसे आयी है, परन्तु भगवान् उसकी हिंसाके लिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका प्राण-वधमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं । भगत्रान् समस्त सद्गुणोंके भण्डार हैं । उनमें धृष्टता आदि दोर्षोका लेश भी नहीं हैं; इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका प्राण-वध करनेमें उन्हें छजा आती है । इस छजासे ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिये हैं।
- २०. भगवान् जगित्पता हैं—अमुर-राक्षसादि भी उनकी सन्तान ही हैं । पर वे सर्वथा उच्छुङ्खल और उद्दण्ड हो गये हैं, इसलिये उन्हें दण्ड देना आवश्यक है । स्नेहमय माता-पिता जब अपने उच्छूङ्खल पुत्रको दण्ड देते हैं, तब उसके मनमें दुःख होता है। परन्तु वे उसे भय दिखळानेके छिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान् भी जब असुरोंको मारते हैं, तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है; पर दूसरे असुरोंको भय दिखलानेके लिये वे उत्ते प्रकट नहीं करते । भगवान् अव पूतनाको मारनेवाले हैं, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाको अपनी आँखों देखना नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र वंद कर लिये।
- २१. छोटे वालकोंका स्वभाव है कि वे अपनी माके सामने खूव खेलते हैं, पर किसी अपरिचितको देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूँद छेते हैं। अपरिचित पूतनाको देखकर इसीखिये वाललीला-विहारी भगवान्ने नेत्र बंद कर लिये। यह उनकी बाल्लीलाका माधुर्य है।
- 🕸 भगवान् रोपके साथ पूतनाके प्राणोंके सहित स्तन-पान करने लगे, इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष ( रोपाधिष्ठात् देवता रुद्र ) ने प्राणींका पान किया और श्रीकृष्णने स्तनका ।

गोपी डर गये । उसकी भयद्वार चिल्लाइट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फर-से रहे थे ।।१०॥ जव गोपियोंने देखा कि वालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर निर्भय होकर खेल रहे हैं \* तव वे वड़ी घवराहट और उतावलीके साथ झटपट वहाँ पहुँच गर्या तया श्रीकृष्णको उठा लिया ।। १८ ॥ इसके वाद यशोदा और रोहिणीके साथ गोपियोंने गायकी पूँछ घुमाने आदि उपायोंसे वालक श्रीकृष्णके अङ्गोंकी सब प्रकारसे रक्षा की ॥१९॥ उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णको गोमूत्रसे स्नान कराया, फिर सब अङ्गोंमें गोन्द लगायी और फिर वारहों अङ्गोंमें गोवर लगाकर भगवान्के केशव आदि नामोंसे रक्षा की ॥२०॥ इसके वाद गोपियोंने आचमन करके 'अज' आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोंसे अपनं शरीरोंमें अलग-अलग अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और फिर वालकके अङ्गों-में वीजन्यास किया ॥ २१ ॥

वे कहने लगीं—'अजन्मा भगवान् तेरे पेरोंकी रक्षा करें, मणिमान् घुटनोंकी, यक्नपुरुष जाँघोंकी, अच्युत कमरकी, हयप्रीव पेटकी, केशव हृदयकी, ईश वक्षः स्थल्क की, सूर्य कण्ठकी, विण्यु वाँहोंकी, उरुक्तम मुखकी और ईश्वर सिरकी रक्षा करें ॥२२॥ चक्रघर मगवान् रक्षाके लिये तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुप और खड़ धारण करनेवाले मगवान् मधुस्ट्न और अजन दोनों वगल्लमें, शङ्खधारी उरुगाय चारों कोनोंमें, उपेन्द्र कप्रर,हल्ल-धर पृथ्वीपर और मगवान् परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके लिये रहें ॥ २३॥ हृषीकेश मगवान् इन्द्रियोंकी और नारायण प्राणोंकी रक्षा करें। श्वेतद्वीपके अधिपति चित्त-की और योगेश्वर मनकी रक्षा करें।। २४॥ पृथ्विगर्म तेरी बुद्धिकी और परमात्मा भगवान् तेरे अहङ्कारकी रक्षा करें। खेळते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें।। २५ ।। चळते समय भगवान् वैकुण्ठ और बैठते समय भगवान् श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजनके समय समस्त प्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञमोक्ता भगवान् तेरी रक्षा करें।। २६ ।। डाकिनी, राश्वसी और कृष्माण्डा आदि वालप्रह; भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पृतना, मातृका आदि; शरीर, प्राण तथा इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उन्माद (पागल्यन) एवं अपस्मार (मृगी) आदि रोग, खम्में देखे हुए महान् उत्पात बृद्धप्रह और बालप्रह आदि—ये सभी अनिष्ट भगवान् विष्णुका नामोच्चारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जायँ ।। २७—२९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार गोपियोंने प्रेमपाशमें वैंधकर भगवान् श्रीकृष्णकी रक्षा की । माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिछाया और फिर पाछनेपर छुछा दिया ॥ ३० ॥ इसी समय नन्दवावा और उनके साथी गोप मथुरासे गोकुछमें पहुँचे । जव उन्होंने पूतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तव ने आश्चर्यचिकत हो गये ॥ ३१ ॥ ने कहने छगे—'यह तो वहे आश्चर्यकी वात है, अवश्य ही वसुदेवके रूपमें किसी ऋषिन जन्म ग्रहण किया है । अथवा सम्भव है वसुदेवजी पूर्वजन्ममें कोई योगेश्वर रहे हों; क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था, वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है' ॥ ३२ ॥ तवतक व्रजन्नासियोंने कुल्हाइसि पूतनाके शरीरको दुकड़े- दुकड़े कर डाछा और गोकुछसे दूर छे जाकर छकड़ियों- पर रखकर जछा दिया ॥ ३३ ॥ जव उसका शरीर

पूतनाके वक्षःखलपर क्रीडा करते हुए मानो सन-ही-मन कह रहे थे---

स्तनन्धयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम । मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम् ॥

'में दुधमुँहाँ शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने खयं ही अपना स्तन मेरे मुँहमें दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो खयं तुम्हीं वताओ इसमें मेरा क्या अपराध है।'

राजा बिल्की कन्या थी रत्नमाला । यज्ञञालामें वामन मगवान्को देखकर उसके हृदयमें पुत्रस्नेहका माव उदय हो आया । वह मन-ही-मन अभिलापा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा वालक हो और मैं उसे स्तन पिलाक तो मुझे वड़ी प्रसन्नता होगी । वामन भगवान्ने अपने भक्त बिल्की पुत्रीके इस मनोरथका मन-ही-मन अनुमोदन किया । वही द्वापरमें पूतना हुई और श्रीकृष्णके सर्वासे उसकी लालसा पूर्ण हुई ।

† इस प्रसङ्गको पढ़कर भावुक भक्त भगवान्से कहता है—'भगवन् ! जान पड़ता है, आपकी अपेक्षा भी आपके नाम-में शक्ति अधिक हैं। क्योंकि आप त्रिलोकीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है।

जलने लगा. तत्र उसमेंसे ऐसा धूआँ निकला, जिसमेंसे अगरकी-सी सुगन्ध आ रही थी । क्यों न हो, मगत्रान्ते जो उसका दूध पी ल्या था-जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गये थे ॥ ३४ ॥ पूतना एक राक्षसी थी । छोगोंके वचोंको मार डाछना और उनका खून पी जाना-यही उसका काम था। मगत्रान्को मी उसने मार डाळनेकी इच्छासे ही स्तन पिछाया था। फिर भी उसे वह प्रमगति मिळी, जो सत्पुरुषोंको मिळती है ॥३५॥ ऐसी स्थितिमें जो परमहा परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्त और उनको प्रिय लगनेवाली वस्त समर्पित करते हैं. उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥ ३६ ॥ भगवान्के चरणकमल सबके वन्दनीय ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवताओं के द्वारा भी वन्दित हैं। वे मक्तों-के हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं चरणोंसे भगवान्ने पूतनाका शरीर दबाकर उसका स्तन-पान किया था ॥ ३७॥ माना कि वह राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम गति--जो माताको मिळनी चाहिये---प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तनका दूध भगवान्ने बड़े प्रेमसे पिया, उन गौओं और माताओंकी\* तो वात ही क्या है ॥ ३८॥ परीक्षित् ! देवकीनन्दन भगवान् कैवल्य आदि सब प्रकार-

की मुक्ति और सव कुछ देनेवाले हैं। उन्होंने व्रजकी गोपियों और गौओंका वह दूध, जो भगवान्के प्रति पुत्र-भाव होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया ॥ ३९ ॥ राजन् ! वे गौएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान् श्रीकृष्ण-को अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, फिर जन्म-मृत्यु रूप संसारके चक्रमें कभी नहीं पड़ सकतीं; क्योंकि यह संसार तो अज्ञानके कारण ही है ॥ ४० ॥

नन्दवावाके साथ आनेवाले व्रजवासियोंकी नाकमें जब चिताके घूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब 'यह क्या है ?' कहाँसे ऐसी सुगन्ध आ रही है ?' इस प्रकार कहते हुए वे व्रजमें पहुँचे ॥ ४१ ॥ वहाँ गोर्पोने उन्हें पूतनाके आनेसे लेकर मरनेतकका सारा क्वान्त कह सुनाया । वे लोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुशल्पूर्वक वच जानेकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचिकत हुए ॥४२॥ परीक्षित् ! उदारिशरोमणि नन्दवावाने मृत्युके मुखसे बचे हुए अपने लालाको गोदमें उठा लिया और बार-बार उसका सिरस्वाकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित हुए॥४३॥ यह 'पूतना-मोक्षा' मगवान् श्रीकृष्णकी अद्मुत बाल-लीला है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥

# सातवाँ अध्याय

## शकट-भञ्जन और तृणावर्त-उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—प्रमो । सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहिर अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी सुन्दर एवं सुननेमें मधुर छीछाएँ करते हैं । वे सभी मेरे हृदयको बहुत प्रिय छगती हैं ॥ १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे भगवत्-सन्वन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी तृष्णा माग जाती है । मनुष्यका अन्तः करण शीव्र-से-शीव्र शुद्ध हो जाता है । मगवान्के चरणोंमें मिक और उनके मक्तजनों-

से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवान्की उन्हीं मनोहर छीछाओंका वर्णन कीजिये ॥ २॥ भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्य-छोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके खभावका अनुसरण करते हुए जो बाछ्छीछाएँ की हैं अवस्य ही वे अत्यन्त अद्मुत हैं, इसिछिये आप अब उनकी दूसरी बाळ्छीछाओंका भी वर्णन कीजिये॥ ३॥

<sup>#</sup> जब ब्रह्माजी ग्वालवाल और वछड़ोंको हर ले गये, तब भगवान् खयं ही बछड़े और ग्वालवाल बन गये। उस समय अपने विभिन्न रूपोसे उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वर्सोकी माताओंका स्तनपान किया। इसीलिये यहाँ बहुबचनका प्रयोग किया गया है।

श्रीशुकरेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! एक वार\* भगत्रान् श्रीकृष्णके करवट वदछनेका अभिपेक-उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी था। घरमें बहुत-सी लियोंकी भीड़ छगी हुई थी। गाना-वजाना हो रहा था । उन्हीं श्रियोंके वीचमें खड़ी हुई सती साब्बी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक किया । उस समय ब्राह्मणलोग मन्त्र पढकर आशीर्वाद दे रहे थे॥ ४॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणींका खुव पूजन-सम्मान किया । उन्हें अन्न, वस्न, माला, गाय आदि मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं । जन यशोदाने उन न्नाह्मणीं-खितवाचन कराकर खयं वालकके नहलाने आदिका कार्य सम्पन्न कर छिया, तत्र यह देखकर कि मेरे छल्छाके नेत्रोंमें नींद आ रही है, अपने पुत्रको धीरेसे शय्यापर सुला दिया ॥ ५ ॥ योड़ी देरमें श्यामसुन्दरकी आँखें खुर्छी, तो वे स्तन-पानके छिये रोने लगे । उस समय मनखिनी यशोदाजी उत्सवमें आये द्वए बजनासियोंके खागत-सत्कारमें बद्धत ही तन्मय हो रही थीं । इसिंछिये उन्हें श्रीकृष्णका रोना सनायी नहीं पड़ा । तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँच उछाछने छगे ॥ ६ ॥ शिश्च श्रीकृष्ण एक छकड़के नीचे सोये हुए थे । उनके पाँव अभी छाल-छाल कोंपलोंके समान वड़े ही कोमल और नन्हे-नन्हे थे। परन्तु वह नन्हा-सा पाँव लगते ही विशाल सकड़ा उलट गया । उस छकड़ेपर दूध-दही आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मटिकयाँ और दूसरे वर्तन रखें हुए थे। वे सन-के-सन फ्ट-फाट गये और छकड़ेंके पहिंचे तथा धुरे अस्त-न्यस्त हो गये, उसका जुआ फट गया ॥ ७ ॥ करवट वदछनेके उत्सनमें जितनी भी क्षियाँ आयी हुई थीं, वे सन, और यशोदा, रोहिणी, नन्दवाना और गोपगण इस विचिन्न घटनाको देखकर न्याकुछ हो गये। वे आपसमें कहने छगे— 'अरे, यह क्या हो गया ? यह छकड़ा अपने-आप कैसे उच्ट गया ?' ॥ ८ ॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेळते हुए वाछकोंने गोपों और गोपियोंसे कहा कि 'इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने पाँकती ठोकरसे इसे उच्ट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं' ॥ ९ ॥ परन्तु गोपोंने उसे 'वाछकोंकी नात' मानकर उसपर निश्चास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस वाछकों अनन्त वछको नहीं जानते थे ॥ १० ॥

यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात है, उन्होंने अपने रोते हुए छाड़ले छाछको गोदमें लेकर ब्राह्मणोंसे नेदमन्त्रोंके द्वारा शान्तिपाठ कराया और फिर ने उसे स्तन पिछाने छगीं ॥ ११ ॥ बळ्नान् गोपोंने छकड़ेको फिर सीधा कर दिया । उसपर पहले-की तरह सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणोंने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जलके द्वारा भगवान् और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके गुणोंमें दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्म, ईष्यी और हिंसा नहीं करते तथा अमिमानसे रहित

स्निग्घाः पश्यति सेप्मयीति भुजयोर्युग्मं मुहुश्चालयन्नत्यस्यं मधुरं च क्जिति परिष्वञ्चाय चाकाङ्क्षति । लाभालाभनशादमुष्य लसति क्रन्दत्यपि काप्यसौ पीतस्तन्वतया स्वपित्यपि पुनर्जाग्रनमुदं यच्छति ॥

'स्नेहसे तर गोपियोंको आँख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं। दोनों भुजाएँ वार-वार हिळाते हैं। वहे मधुर खर-से थोड़ा-थोड़ा कृजते हैं। गोदमें आनेके लिये छळकते हैं। किसी वस्तुको पाकर उससे खेळने लग जाते हैं और न मिळनेसे कन्दन करते हैं। कमी-कमी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं।

ं हिरण्यासका पुत्र था उत्कच । वह बहुत वलवान् एवं मोटा-तगड़ा था । एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषिके आश्रमके दृक्षोंको कुचल डाला । लोमश ऋषिने कोध करके शाप दे दिया—'अरे दुष्ट ! जा, त् देहरित हो जा ।' उसी समय साँपके केंचुलके समान उसका शरीर गिरने लगा । वह घड़ामसे लोमश ऋषिके चरणांपर गिर पड़ा और प्रार्थना की—'कुपासिन्धो ! मुझपर कुपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका ज्ञान नहीं या । मेरा शरीर लौटा दीजिये ।' लोमशजी प्रसन्न हो गये । महात्माओंका शाप भी वर हो जाता है । उन्होंने कहा—'वैवलत मन्यन्तरमें श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी ।' वही असुर छकड़ेमें आकर बैठ गया था और भगवान् श्रीकृष्णके चरणस्पर्शसे मुक्त हो गया ।

<sup>#</sup> यहाँ कदाचित् (एक वार ) से तात्पर्य है तीसरे महीनेके जन्ममक्षत्रयुक्त कालसे । उस समय श्रीकृष्णकी शाँकी-का ऐसा वर्णन मिलता है—

हैं—उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता ॥ १३ ॥ यह सोचकर नन्दवाबाने बालका को गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणोंसे साम, ऋक् भौर यजुर्वेदके मन्त्रोंद्वारा संस्कृत एवं पित्रत्र ओषधियोंसे युक्त जलसे अभिषेक कराया ॥ १४ ॥ उन्होंने बड़ी एकामतासे खरूययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणोंको अति उत्तम अन्नका भोजन कराया ॥ १५ ॥ इसके बाद नन्दवाबाने अपने पुत्रकी उन्नति और अभिवृद्धिकी कामनासे ब्राह्मणोंको सर्त्रगुणसम्पन्न बहुत-सी गोएँ दीं । वे गौएँ वस्त्र, पुष्पमाला और सोनेके हारोंसे सजी हुई थीं । ब्राह्मणोंने उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ १६ ॥ यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कमी निष्फल नहीं होता ॥ १७ ॥

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे छ्छाको गोदमें छेकर दुछार रही थीं। सहसा श्रीकृष्ण चद्दानके समान भारी वन गये। वे उनका भार न सह सकीं ॥ १८ ॥ उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्ण-को पृथ्वीपर बैठा दिया। इस नयी घटनासे वे अत्यन्त चिक्त हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तमका स्मरण किया और घरके काममें छग गयीं॥ १९ ॥

तृणावर्त नामका एक दैत्य था। वह कंसका निजी सेवक था। कंसकी प्रेरणासे ही बवंडरके रूपमें वह गोकुळमें आया और बैठे हुए बाळक श्रीकृष्णको उड़ाकर आकाशमें छे गया ॥२०॥ उसने व्रजरजसे सारे गोकुळको ढक दिया और छोगोंकी देखनेकी शक्ति हर छी। उसके अत्यन्त भयद्भर शब्दसे दसों दिशाएँ काँप उठीं ॥ २१॥ सारा वज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका रहा। यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैठा दिया था, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे॥ २२॥ उस समय तृणावर्तने ववंडररूपसे इतनी बाद्ध उड़ा

रक्खी थी कि सभी लोग अत्यन्त उद्दिम्न और बेसुभ हो गये थे। उन्हें अपना-गराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था।। २३।। उस जोरकी आँभी और घूळकी वर्षामें अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो गयीं और वछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गयी। वे पृथ्वीपर गिर पड़ीं।। २४।। बवंडरके शान्त होनेपर जब घूळकी वर्षाका वेग कम हो गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं। नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको न देखकर उनके हृदयमें भी वड़ा संताप हुआ, आँखोंसे आँस्की धारा वहने लगी। वे फूट-फूटकर रोने लगीं।। २५।।

इधर तृणावर्त ववंडररूपसे जव भगवान श्रीकृष्णको आकाशमें उठा ले गया, तव उनके भारी बोझको न सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया। वह अधिक चळ न सका ॥ २६ ॥ तृणावर्त अपनेसे भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्यको नीलगिरिकी चडान समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भत शिशुको अपनेसे अलग नहीं कर सका ॥ २७ ॥ मगवान्ने इतने जोरसे उसका गळा पकड़ रक्ला था कि बह असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी वाहर निकल आयीं बोछती बंद हो गयी । प्राण-पखेरू उड गये और बालक श्रीकृष्मके साथ वह वजमें गिर पड़ा 🛊 ॥ २८॥ स्त्रियाँ इकट्टी होकर रो रही उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाशसे एक च्हानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया---ठीक वैसे ही, जैसे भगत्रान् शङ्करके वाणोंसे आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर-चूर हो गया था ॥ २९ ॥ सगवान् श्रीकृष्ण उसके वक्षः-स्थलपर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित

<sup>#</sup> पाण्डुदेशमें सहस्राक्ष नामके एक राजा थे । वे नर्मदा-तटपर अपनी रानियोंके साथ विहार कर रहे थे । उधरसे दुर्वासा ऋषि निकले, परन्तु उन्होंने प्रणाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया—'तू राक्ष्म हो जा।' जब वह उनके चरणोंपर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासाजीने कह दिया—'भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहका स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जायगा।' वही राजा तृणावर्त होकर साथा था और श्रीकृष्णका संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया।

हो गर्यो । उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमें ले लिया और लाकर उन्हें माताको दे दिया । बालक मृत्युके मुखसे सकुराठ छोट आया । यद्यपि उसे राक्षस आकाशमें उठा ले गया था, फिर भी वह वच गया। इस प्रकार वालक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तया नन्द आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ ३० ॥ वे कहने लगे--- 'अहो ! यह तो वहे आश्चर्य-की वात है। देखों तो सही, यह कितनी अदमत घटना घट गयी ! यह बालक राध्यसके द्वारा मृत्युके मुखमें डाल दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ गया और उस हिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा गये ! सच हैं, साधुपुरुप अपनी समतासे ही सम्पूर्ण भयोंसे वच जाता है ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कीन-सा तप, मगवान्की पूजा, प्याऊ-पौसला, कृआँ-वावची, वाग-वगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवोंकी मलाई की थी, जिसके फल्ले हमारा यह बालक मरकर भी अपने खजनोंको सुखी करनेके छिये फिर छौट आया १ अवस्य ही यह वड़े सीभाग्यकी वात हैं' ॥ ३२ ॥ जव

नन्दबावाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब भाश्चर्यचिकत होकर उन्होंने वसुदेवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया ॥ ३३॥

एक दिनकी वात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिशुको अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पान करा रही
थीं । वे वारसल्य-स्तेहसे इस प्रकार सरावोर हो रही थीं
कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूघ झरता जा रहा
था ॥ ३४ ॥ जब ने प्रायः दूध पी चुके और माता
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही थीं
उसी समय श्रीकृष्णको जँमाई आ गयी और माता
उनके मुखमें यह देखा \* ॥ ३५ ॥ उसमें आकाश,
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि,
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, निद्याँ, वन और समस्त
चराचर प्राणी स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित् । अपने
पुत्रके मुँहमें इस प्रकार सहसा सारा जगद देखकर
मृगशान्कनयनी यशोदाजीका शरीर काँप उठा । उन्होंने
अपनी बड़ी-बड़ी आँखें बंद कर लीं † । वे अत्यन्त
आश्चर्यचिकत हो गयीं ॥ ३०॥

# आठवाँ अध्याय

### नामकरण-संस्कार और वाल्लीला

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! यदुवंशियोंके कुळ-पुरोहित थे श्रीगर्गाचार्यजी । वे वड़े तपस्ती थे । वधुदेवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दवावाके गोकुळमें आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्दवावाको वड़ी प्रसन्तता हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम किया । इसके वाद 'ये स्वयं भगवान् ही हैं'—

इस भावसे उनकी पूजा की ॥ २ ॥ जत्र गर्गाचार्यजी आरामसे वेंठ गये और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार हो गया, तत्र नन्दत्रावाने वड़ी ही मधुर वाणीसे उनका अभिनन्दन किया और कहा—'भगवन् ! आप तो खयं पूर्णकाम हैं, फिर में आपकी क्या सेवा करूँ १ ॥ ३ ॥ आप-जैसे महात्माओंका हमारे-जैसे

क स्तेहमयी जननी और स्तेहके सदा भूखे भगवान् ! उन्हें दृघ पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी । माके मनमें सङ्का हुई—कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्टकी आश्रङ्का उत्पन्न करता है । श्रीकृष्णने अपने मुखमें विश्वरूप दिखाकर कहा—'अरी मैया ! तेरा दूघ में अकेले ही नहीं पीता हूँ । मेरे मुखमें बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है ! तू घवरावे मत'—

स्तन्यं कियत् पित्रित भूर्यछमभैकेति वर्तिप्यमाणवचनां जननीं विभाव्य।' विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽहमस्माददर्शि हरिणा किसु विश्वमास्ये॥

† वात्सस्यमयी यशोदा माता अपने लालाके मुखमें विश्व देखकर डर गयीं, परन्तु वात्सस्य-प्रेमरस-भावित हृदय होनेसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ | उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा लालाके भुँहमें कहाँसे आया ! हो-न-हो यह मेरी इन निगोड़ी आँखोंकी ही गड़बड़ी है | मानो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये | गृहस्थोंके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका कारण है। हम तो घरोंमें इतने उछझ रहे हैं और इन प्रपन्नोंमें हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रमतक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याणके सिवा आपके आगमनका और कोई हेतु नहीं है।। ४॥ प्रभो ! जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके बाहर है अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है, वह भी ज्यौतिष-शास्त्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान छी जाती है। आपने उसी ज्यौतिष-शास्त्रकी रचना की है॥ ५॥ आप ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। इसिछिये मेरे इन दोनों बालकोंके नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि ब्राह्मण जन्मसे ही मनुष्यमात्रका गुरु हैं।। ६॥

गर्गाचार्यजीने कहा—नन्दजी! मैं सब जगह यदु-वंशियोंके आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रके संस्कार करूँगा, तो छोग समझेंगे कि यह तो देवकीका पुत्र है।। ७।। कंसकी बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेवजीके साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जबसे देवकीकी कन्यासे उसने यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाला और कहीं पैदा हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देक्कीके आठवें गर्भसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये। यदि मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर दूँ और वह इस बालकको वसुदेवजीका लड़का समझकर मार डाले, तो हमसे वड़ा अन्याय हो जायगा॥ ८-९॥

नन्दवाबाने कहा—आचार्यजी ! आप चुपचाप इस एकान्त गोशाळामें केवळ खस्तिवाचन करके इस वाळक-का द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर दीजिये ! औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी मी इस वातको न जानने पार्ये ॥ १०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गर्गाचार्यजी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नन्दंबाबाने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे दोनों बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया॥ ११॥

गर्गाचार्यजीने कहा—'यह रोहिणीका पुत्र है। इसिक्टिये इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे-

सम्बन्धी और मित्रोंको अपने गुणोंसे अत्यन्त आनन्दित करेगा । इसिछये इसका दूसरा नाम होगा 'राम' । इसके बलकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम 'वल' भी है। यह यादवोंमें और तुमलोगोंमें कोई मेदमाव नहीं रक्खेगा और छोगोंमें फूट पड़नेपर मेळ करावेगा, इसिळिये इसका एक नाम 'संकर्षण' भी है ॥ १२ ॥ और यह जो साँवछा-साँवछा है, यह प्रत्येक युगमें शरीर प्रहण करता है । पिछले युगोंमें इसने क्रमशः, इवेत, रक्त और पीत--ये तीन विमिन्न रंग खीकार किये थे। अवकी यह कृष्णवर्ण हुआ है। इसल्रिये इसका नाम 'कृष्ण' होगा ॥ १३ ॥ नन्दजी ! यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेवजीके घर भी पैदा हुआ था, इसिंख्ये इस रहस्यको जाननेवाले लोग इसे 'श्रीमान् वासुदेव' भी कहते हैं ॥ १४ ॥ तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं । इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग-अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसार-के साधारण छोग नहीं जानते ॥ १५ ॥ यह तुमछोगोंका परम कल्याण करेगा । समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित करेगा । इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर छोगे।१६। व्रजराज ! पहले युगकी बात है । एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों ओर छट-खसोट मचा रक्खी थी । तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन पुरुपोंकी रक्षा की और इससे, वछ पाकर उन छोगोंने छुटेरोंपर विजय प्राप्त की ॥ १७ ॥ जो मनुष्य तुम्हारे इस सॉॅंवले-सलोने शिशुसे प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्य-वान् हैं । जैसे विष्णुभगवान्के करकमळोंकी छत्रछायामें रहनेत्राले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवाळोंको भीतर या वाहर किसी भी प्रकार-के शत्र नहीं जीत सकते ॥ १८ ॥ नन्दजी ! चाहे जिस दृष्टिसे देखें—गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमें, कीर्ति और प्रमावमें तुम्हारा यह बालक साक्षात् भगवान् नारायणके समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परतासे इसकी रक्षा करों ॥ १९ ॥ इस प्रकार नन्दबावाको भळीभाँति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्यजी अपने आश्रमको छोट गये । उनकी बात धुनकर नन्दबाबाको वड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा-छाछसाएँ पूरी हो गयीं, मैं अब कृतकृत्य हूँ ॥ २०॥

परीक्षित् ! कुछ ही दिनोंमें राम और स्थाम घटनों और हाथोंके वल वक्तेयाँ चल-चलकर गोकुलमें खेलने छो ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्हे-नन्हे पाँशेंको गोकुलकी कीचड्में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमरके घुँघरू रुनझन वजने लगते। वह राज्य बड़ा भला माख्य पड़ता । वे दोनों खयं वह घानि सनकर खिछ उठते । कर्मा-कमी वे रास्ते चळते किसी अज्ञात व्यक्तिके पीछे हो लेते । फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते और हरकर अपनी माताओं—रोहिणीजी और यशोदाजीके पास र्लंट आते ॥ २२ ॥ माताएँ यह सब देख-देखकर स्नेहसे भर जातीं । उनके स्तनोंसे दृधकी धारा बहने छगती थी । जब उनके दोनों नन्हे-नन्हे-से शिश्च अपने शरीरमें कीचड़का अङ्गराग लगाकर लैंटते, तब उनकी सुन्दरता और भी बढ़ जाती थी । माताएँ उन्हें आते ही दोनों हार्योसे गोदमें लेकर हृदयसे छगा लेतीं और स्तन-पान कराने छगतीं । जब वे दूध पीने छगते और बीच-वीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने लगते, तत्र वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, छोटी-छोटी दॅतलियाँ और भोला-भाला मुँह देखकर आनन्दके समुद्रमें डूबने-उतराने छगतीं ॥ २३ ॥ जब राम और स्यामं दोनों कुछ और बड़े हुए, तब बजमें घरके वाहर ऐसी-ऐसी बाळ्ळीळाएँ करने छगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जातीं । जब वे किसी बैठे हुए वछड़ेकी पूँछ पकड़ लेते और वछड़े डरकर इचर-उघर भागते, तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ पकड़ लेते और वछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ अपने घरका काम-धंधा छोडकर यही सब देखती रहतीं और हँसते-हँसते छोटपोट होकर परम आनन्दमें मग्न हो जानीं ॥ २४॥ कन्हैया और वलदाऊ दोनों ही वड़े चन्नल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगवाले पशुओंके पास दौड़ जाते, तो कहीं धवकती हुई आगसे खेळनेके लिये कूद पड़ते। कभी दाँतसे काटनेवाले कुत्तोंके पास पहुँच जाते, तो कभी आँख वचाकर तल-बार उठा लेते। कभी कूएँ या गड्ढेंके पास जलमें गिरते-गिरते वचते, कभी मोर आदि पश्चियोंके निकट चले जाते और कभी कॉंटोंकी ओर वढ़ जाते थे। माताएँ उन्हें बहुत बरजतीं, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थितिमें वे घरका काम-घंधा मी नहीं सम्हाछ पातीं । उनका चित्त बचोंको भयकी वस्तुओंसे बचानेकी चिन्तासे अत्यन्त चञ्चल रहता था ॥ २५ ॥

राजर्षे । कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके छाड़ले छाछ घुटनोंका सहारा लिये विना अनायास ही खड़े होकर गोकुलमें चलने-फिरने लगे\* ॥ २६॥

क जब स्थामसुन्दर घुटनोंका सहारा लिये बिना चलने लगे, तब वे अपने घरमें अनेकों प्रकारकी कीतुकमयी
 लीला करने लगे—

शून्ये चं।रयतः म्वयं निजगृहे हैयङ्गवीनं मणिस्तम्भे स्वप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनैव सार्छ भिया। भ्रातमी वद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुद्द्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रा रहः श्रृयते॥

एक दिन साँवरे-सलोने व्रजराजकुमार श्रीकन्हैयालालजी अपने सूने वरमें स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी हिए मिणिके ग्वम्मेमें पहे हुए अपने प्रतिविम्वपर पड़ी। अब तो वे डर गये। अपने प्रतिविम्वसे बोले--- 'अरे मैया! मेरी मैयासे कहियों मत। तेरा भाग भी मेरे वरावर ही मुझे स्वीकार है; ले, खा। खा ले, भैया! यशोदा माता अपने लालाकी तोतली बोली सुन रही थाँ।

उन्हें वहा आश्चर्य हुआ, वे घरमें भीतर घुस आयीं । माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बको दिखाकर बात बदल दी—

मातः क एप नवनीतिमदं त्यदीयं छोमेन चोरियतुमद्य ग्रहं प्रिवष्टः।

मद्वारणं न मनुते मिय रोपमाजि रोपं तनोति न हि मे नवनीतिलोभः॥

भीया! मैया!! यह कौन है ! छोभवद्य तुम्हारा माखन चुरानेके छिये आज घरमें घुस आया है। मैं मना

į

ये ब्रजनासियोंके कन्हैया खयं मगवान् हैं, परम सुन्दर करते हुए तरह-तरहके खेळ खेळते ॥ २७ ॥ उनके और परम मधुर । अब वे और बळराम अपनी ही उम्रके बचपनकी चन्नळताएँ बड़ी ही अनोखी होती थीं । ग्वाळ्वाळोंको अपने साथ लेकर खेळनेके ळिये ब्रजमें गोपियोंको तो वे बड़ी ही सुन्दर और मधुर छगतीं । निकळ पड़ते और ब्रजकी माग्यवती गोपियोंको निहाळ एक दिन सब-की-सब इकट्टी होकर नन्दबाबाके घर

करता हूँ तो मानता नहीं है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया ! तुम कुछ और मत सोचना । मेरे मनमें माखनका तनिक भी छोभ नहीं है।'

अपने दुघ-मुँहे शिशुकी प्रतिमा देखकर मैया वात्सल्य-स्नेहके आनन्दमें मग्न हो गर्यी।

× × × × × ×

एक दिन श्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमें ही मासन-चोरी कर रहे थे। इतनेमें ही दैववश यशोदाजी छौट आर्यी और अपने लाइले लालको न देखकर पुकारने छगीं—

कृष्ण ! कासि करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वेचः साशक्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रभ्य तामज्ञवीत् । मातः कक्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते तेनायं नवनीतमाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः॥

'कन्हैया ! कन्हैया ! अरे ओ मेरे वाप ! कहाँ है, क्या कर रहा है ?'—माताकी यह वात सुनते ही माखनचोर श्रीकृष्ण डर गये और माखन-चोरीसे अलग हो गये । फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदाजीसे वोले—'मैया, री मैया ! यह जो तुमने मेरे कङ्कणमें पद्मराग जड़ा दिया है, इसकी लपटसे मेरा हाथ जल रहा था । इसीसे मैंने इसे माखनके मटकेमें डालकर बुझाया था ।'

माता यह मधुर-मधुर कन्हैयाकी तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गर्यी और 'आओ बेटा !' ऐसा कहकर लालाको गोदमें उठा लिया और प्यारसे चूमने लगीं।

× × × × × ×

क्षुण्णाम्यां करकुद्मलेन विगलद्वाष्पाम्बु हग्म्यां चदन् हुं हुं हुमिति चदकण्ठकुह्रादस्पष्टवाग्विभ्रमः। मात्रासौ नवनीतचौर्यकुतुके प्राग्मित्सितः स्वाञ्चलेनामृज्यास्य मुखं तवैतद्विलं वत्सेति कण्ठे कृतः॥

एक दिन माताने माखनचोरी करनेपर श्यामंतुन्दरको धमकाया, खाँटा-फटकारा । वस, दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी । कर-कम लसे आँखें मलने लगे । कॅन्कें-कें करके रोने लगे । गला ठेंघ गया । मुँहसे बोला नहीं जाता या । वस, माता यशोदाका घेर्य टूट गया । अपने आँचलसे अपने लाला कन्हैयाका मुँह पोंछा और बड़े प्यारसे गले लगाकर वोलीं—'लाला ! यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है ।'

एक दिनकी वात है-पूर्णचन्द्रकी चाँदनीसे मणिमय आँगन घुछ गया था। यशोदा मैयाके साथ गोपियोंकी गोष्ठी छुड़ रही थी। वहीं खेळते-खेळते कृष्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी। उन्होंने पीछेसे आकर यशोदा मैयाका चूँचट उतार छिया। और अपने कोमछ करोंसे उनकी चोटी खोळकर खींचने छो और बार-वार पीठ थपथपाने छगे। 'में छूँगा, में ढूँगा'-तोतळी वोळीसे इतना ही कहते। जब मैयाकी समझमें वात नहीं आयी, तब उसने स्नेहाई दृष्टिसे पास बैठी ग्वाछिनोंकी ओर देखा। अब वे विनयसे, प्यारसे फुसळाकर श्रीकृष्णको अपने पास छे आर्यी और बोळी—'छाळन! तुम क्या चाहते हो, दूध!' श्रीकृष्ण-'ना'। 'क्या बढ़िया दही ?' 'ना'। 'क्या खुरचन ?' 'ना'। 'मछाई ?' 'ना'। 'ताजा माखन ?' 'ना'। ग्वाछिनोंने कहा—'बेटा! रूठो मत, रोओ मत। जो माँगोगे सो देंगी।' श्रीकृष्णने घीरेसे कहा—'घरकी वस्तु नहीं चाहिये' और अंगुळी उठाकर चन्द्रमाकी ओर संकेत कर दिया। गोपियाँ बोळी—'ओ मेरे वाप! यह कोई माखनका छौंदा थोड़े ही है ! हाय। हाय। हम यह कैसे देंगी ! यह तो प्यारा-प्यारा हंस आकाशके सरोवरमें तैर रहा है।' श्रीकृष्णने कहा—'मैं भी तो खेळनेके छिये इन हंसको ही माँग रहा हूँ, शीव्रता करो। पार जानेके पूर्व ही मुझे छा दो।'

अब और मी मचल गये। घरतीपर पाँच पीट-पीटकर और हार्योसे गला पकड़-पकड़कर 'दो दो' कहने लगे और पहलेसे भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियोंने कहा—'बेटा! राम-राम। इन्होंने तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाशमें ही रहनेवाला, चन्द्रमा है।' श्रीकृष्ण हठ कर बैठे—'मुझे तो यही दो; मेरे मनमें इसके साथ खेलनेकी वड़ी लालसा है। अभी दो, अभी दो।' जब बहुत रोने लगे, तब यशोदा माताने गोदमें उठा लिया और प्यार करके बोलीं—'मेरे प्राण! न यह राजहंस है और न तो चन्द्रमा। है यह माखन ही, परन्त द्रमको

आर्यी और यशोदा माताको सुना-सुनाकर कन्हैयाके करतृत कहने छगीं ॥ २८ ॥ 'अरी यशोदा ! यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है । गाय दुहनेका समय न होनेपर भी यह वछड़ोंको खोल देता है और हम बाँटती हैं, तो ठठा-ठठाकर हँसने लगता है। यह चोरीके वहे-वहे उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूध चुरा-चुराकर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही-दृध वानरोंको वाँट देता है और जब वे भी पेट भर जानेपर नहीं खा पाते, तब यह हमारे माटोंको ही फोड़ डाळता है। यदि वरमें कोई वस्त इसे नहीं मिळती तो यह घर और घरवाळोंपर वहत खीझता है और हमारे वन्चोंको रुळाकर भाग जाता है ॥ २९ ॥ जव हम दही-दूधको र्झकोंपर रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ वहाँतक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय रचता है । कहीं दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख देता है । कहीं ऊखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखलपर पीढ़ा रख देता है, ( कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कंघेपर ही चढ़ जाता है।) जब इतनेपर भी काम नहीं चळता, तब यह नीचेसे ही उन वर्तनोंमें छेद कर देता है। इसे इस वातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छींकेपर किस वर्तनमें क्या रक्खा है। और ऐसे ढंगसे छेद करना जानता है कि किसीको पतातक न चले। जब हम अपनी वस्तुओंको बहुत अँघेरेमें छिपा देती हैं तव नन्दरानी ! तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूपण पहना रक्खे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीरमें भी ऐसी ब्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दीख जाता है। यह इतना चालाक है कि कव कौन कहाँ रहता है, इसका पता रखता है और जब हम सब घरके काम-धन्धोंमें उछबी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है ॥ ३०॥ ऐसा करके भी ढिटाईकी बातें करता है—उलटे हमें ही चोर वनाता और अपने घरका मालिक वन जाता

देने योग्य नहीं है | देखो, इसमें वह काला-काला विप लगा हुआ है | इससे विद्या होनेपर मी इसे कोई नहीं खाता है ।' श्रीकृष्णने कहा—'मैया ! मैया ! इसमें विप कैसे लग गया ।' वात वदल गयी । मैयाने गोदमें लेकर मधुर-मधुर स्वरसे कथा सुनाना प्रारम्भ किया । मान्वेटेमें प्रक्तोत्तर होने लगे ।

यशोदा--- 'लाला एक क्षीर-सागर है।'

श्रीकृष्ण-भैया ! वह कैसा है ।'

यशोदा-विद्य ! यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसीका एक समुद्र है ।

श्रीकृष्ण-'मैवा ! कितनी गार्योंने दूध दिया होगा, जब समुद्र बना होगा ।'

यशोदा-'कन्हैया ! वह गायका दुघ नहीं है ।'

श्रीकृष्ण-'अरी मैया ! तुम मुझे बहुला रही है, मला विना गायके दूध कैसे ?'

यशोदा-'वत्स ! जिसने गायोंमें दूध बनाया है। वह गायके बिना भी दूध बना सकता है।'

श्रीकृष्ण-भैया ! वह कौन है !

यशोदा-'वह भगवान् हैं; परन्तु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता । अथवा 'ग' कार रहित ) हैं ।'

श्रीकृष्ण-'अच्छा ठीक है, आगे कहो ।'

यशोदा-'एक बार देवता और दैत्योंमें लड़ाई हुई। असुरोंको मोहित करनेके छिये मगवान्ने क्षीरसागरको मया। मन्दराचलकी रई वनी। वासुकि नागकी रस्सी। एक ओर देवता छगे इसरी ओर दानव।'

श्रीकृष्ण-'जैसे गोपियाँ दही मथती हैं, क्यों मैया !'

यशोदा-'हाँ बेटा ! उसीसे कालकूट नामका विष पैदा हुआ ।'

श्रीकृष्ण-भीया ! विप तो साँपोंमें होता है, दूधमें कैसे निकला !'

यशोदा-भ्वेटा । जब शङ्कर भगवान्ने वहीं विष पी लिया, तब उसकी जो फ़ुइयाँ धरतीपर गिर पड़ीं, उन्हें पीकर साँप विपाद हो गये । सो बेटा ! भगवान्की ही ऐसी कोई लीला है, जिससे दूधमेंसे विष निकला ।'

श्रीकृष्ण-ध्यच्छा मैया ! यह तो ठीक है ।'

यशोदा—'वेटा ! ( चन्द्रमाकी ओर दिखाकर ) यह मक्खन भी उसीसे निकला है । इसलिये थोड़ा-सा निष इसमें भी लग गया । देखो, देखो, इसीको लोग कलङ्क कहते हैं । सो मेरे प्राण ! तुम घरका ही मक्खन खाओ ।' हैं। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पुते खच्छ घरोंमें मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखों तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ माछम हो रहा है मानो पत्थरकी मूर्ति खड़ी हो! वाह रे मोले-माले साधु! इस प्रकार गोपियाँ कहती जातीं और श्रीकृष्णके भीत-चिकत नेत्रोंसे

युक्त मुख्कमक्रको देखती जातीं । उनकी यह दशा देखकर नन्दरानी यशोदाजी उनके मनका मात्र ताड़ लेतीं और उनके हृदयमें स्तेह और आनन्दकी बाढ़ आ जाती । वे इस प्रकार हँसने लगतीं कि अपने लाड़ले कन्हैयाको इस बातका उलाहना भी न दे पातीं, डॉंटने-की वाततक नहीं सोच पातीं\* ॥ ३१॥

कथा सुनते-सुनते स्थामसुन्दरकी ऑंखोंमें नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पछद्गपर सुला दिया।

\* भगवान्की छीछापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवान्का छीछाधाम, भगवान्के छीछापात्र, भगवान्का छीछाशरीर और उनकी छीछा प्राकृत नहीं होती । भगवान्में देह-देहीका मेद नहीं है । महाभारतमें आया है——

न भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः। यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः॥ स सर्वसाद् बहिष्कार्यः श्रौतंसार्तविधानतः। मुखं तस्यावछोक्यापि सचैछः स्नानमाचरेत्॥

'प्रमात्माका शरीर भूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीकृष्ण प्रमात्माके शरीरको मौतिक जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात् उसका किसी भी शास्त्रीय कर्ममें अधिकार नहीं है । यहाँतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचैछ ( वस्नसहित ) स्नान करना चाहिये ।'

श्रीमद्भागत्रतमें ही ब्रह्माजीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

अस्यापि देव वपुषो मद्नुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि॥
'आपने मुझपर कृपा करनेके लिये ही यह स्वेच्छामय सिचदानन्दस्वरूप प्रकट किया है, यह पाश्चमौतिक कदापि नहीं है।'

इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्का सभी कुछ अप्राकृत होता है । इसी प्रकार यह माखनचोरीकी छीछा भी अप्राकृत—दिव्य ही है ।

यदि मगत्रान्के नित्य परम धाममें अभिन्नरूपसे नित्य नित्रास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे न देखकर केवल साधनसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सची थी कि मक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रेमरसमय भगत्रान् उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी लीला करके उनकी इच्छित पूजा प्रहृण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यवधानका परदा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचायें तो कोई बड़ी बात नहीं है।

मगवान्की नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियों और थीं, जो अपनी महान् साधनाके फलस्वरूप भगवान्की मुक्तजन-वाञ्चित सेवा करनेके छिये गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। उनमेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्याएँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्ती ऋषि थे और कुछ अन्य मक्तजन। इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणोंमें मिछती हैं। श्रुतिरूपा गोपियाँ, जो 'नेति-नेति'के द्वारा निरन्तर परमात्माका वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षात्रूपसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवान्के दिन्य रसमय विहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं और अन्तमें खयं गोपीरूपमें परिणत होकर भगवान् श्रीकृष्णको साक्षात् अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं—उद्गीता, सुगीता, करूगीता, करूकणिटका और विपन्नी आदि।

भगवान् के श्रीरामात्रतारमें उन्हें देखकर मुग्धं होनेवाले—अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दर्यपर न्यौछावर कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् उन्हें गोपी होकर प्राप्त करनेका वर दिया था, व्रजमें गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिलाकी गोपी, कोसलकी गोपी, अयोध्याकी गोपी—पुलिन्दगोपी, रमात्रेकुण्ड, श्वेतद्वीप आदिकी गोपियाँ और जालन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान्से बरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पश्चपुराणके पातालखण्डमें बहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्गोंके बाद गोपीखरूपको प्राप्त किया था। उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं—

- १. एक उप्रतपा नामके ऋषि थे । वे अग्निहोत्री और वड़े दृढ़वती थे । उनकी तपत्या अद्भुत थी । उन्होंने पश्चरशाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नविकशोर स्थामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था । सौ कल्पों- के बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या 'सुनन्दा' हुए ।
- २. एक सत्यतपा नामके मुनि थे । वे सूखे पत्तोंपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्रीकृष्णका घ्यान करते थे । दस कल्पके बाद वे सुमद्रनामक गोपकी कन्या  $_{f o}$  'सुभद्रा' हुए ।
- ३. हरिधामा नामके एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर 'क्वां' कामबीजसे युक्त विशाक्षरी मन्त्रका जाप करते थे और माधत्रीमण्डपमें कोमल-कोमल पत्तोंकी शय्यापर लेटे हुए युगल सरकारका ध्यान करते थे। तीन कल्पके पश्चात् वे सारङ्ग-नामक गोपके घर 'रङ्गवेणी' नामसे अवतीर्ण हुए।
- ४. जात्रालि नामके एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशाल वनमें विचारते-विचारते एक जगह वहुत बड़ी वावली देखी। उस बावलीके पश्चिम तटपर वड़के नीचे एक तेजखिनी युत्रती खी कठोर तपत्या कर रही थी। बह बड़ी सुन्दर थी। चन्द्रमाकी शुभ्र किरणोंके समान उसकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायाँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए थी। जावालिके बड़ी नम्रताके साथ धूलनेपर उस तापसीने बतलाया—

ब्रह्मविद्याहमतुला योगीन्द्रियां च सृग्यते । साहं हरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः ॥ ब्रह्मानन्देन पूर्णाहं तेनानन्देन दक्षधीः । चराम्यस्मिन् वने घोरेष्यायन्ती पुरुषोत्तमम्॥ तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरति विना ॥

'में वह ब्रह्मिया हूँ, जिसे वहे-वहे योगी सदा हूँदा करते हैं। मैं श्रीकृष्णके चरणकपछोंकी प्राप्तिक छिये इस घोर बनमें उन पुरुपोत्तमका ध्यान करती हुई दीर्घकालसे तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परिपूर्ण हैं। परन्तु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसिलये मैं अपनेको शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जावालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा की और फिर ब्रज्जीयियोंमें विहरनेवाले भगवान्का ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। नौ कल्पोंके बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे 'चित्रगन्धा'के स्वर्में प्रकट हुए।

५. कुशच्चजनामक ब्रह्मिके पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देवतत्त्वज्ञ थे । उन्होंने शीर्षासन करके 'हीं' इस-मन्त्रका जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्प-तुल्य गोकुछवासी दस वर्षकी उम्रके भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए घोर तपस्या की । कल्पके बाद वे ब्रजमें सुधीरनामक गोपके घर उत्पन्न हुए ।

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विस्तारभयसे उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया । भगवान्के छिये इतनी तपस्या करके इतनी छगनके साथ कल्पेंतक साधना करंके जिन त्यागी भगवछोमियोंने गोपियोंका तन-मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये, उन्हें आनन्द दान देनेके लिये यदि भगवान् उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचारकी कौन-सी वात है ! रासलीलाके प्रसङ्गों खयं भगवान्ने श्रीगोपियोंसे कहा है—

> न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि वः। या माभजन् दुर्जरगेहश्टङ्खलाः संवृश्च्य तद् वः प्रतियातु साधुना॥

> > (१०।३२।२२)

'गोपियो ! तुमने छोक और परछोकके सारे बन्वनोंको काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है; यदि मैं तुममेंसे प्रत्येकके छिये अछग-अछग अनन्त काछतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदछा चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा । तुम मुझे अपने साधुखभावसे ऋणरहित मानकर और भी ऋणी बना दो । यही उत्तम है ।' सर्वछोकमहेखर भगवान् श्रीकृष्ण खयं जिन महाभागा गोपियोंके ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान् पूर्ण कर दें—यह तो खामाविक ही है ।

भला विचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरसमावितमित गोपियोंके मनकी क्या स्थिति थी । जोपियोंका तन, मन, धन—सभी कुछ प्राणप्रियतम श्रीकृष्णको था । वे संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थीं श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके लिये । उनकी निर्मल और योगीन्द्रहुर्लम पित्र बुद्धिमें श्रीकृष्णके सिना अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको सुल पहुँचानेके लिये ही, श्रीकृष्णको निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णको पूजकर—श्रीकृष्णको सुली देखकर वे सुली होती थीं । प्रातःकाल निद्रा टूउनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीकृष्णको ग्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँतक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । खप्न और सुबुत्ति दोनोंमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त लील देखतीं और अनुभव करती थीं । रातको दही जमाते समय श्र्यामसुन्दरकी माधुरी छिकिका ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाम करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिलोकर में बिद्धा-सा और बहुत-सा माखन निकालूँ और उसे उतने ही ऊँचे छींकपर रक्षूँ, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ आसानीसे पहुँच सकें । फिर मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हँ सते और क्रीकृत करते हुए घरमें पदार्पण करें, माखन छुटें और अपने सखाओं और बंदरोंको छुटायें, आनन्दमें मत्त होकर मेरे आँगनमें नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस छीलाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफल कहूँ और फिर अचानक ही एकड़कर हृदयसे लगा हूँ । सूरदास जीने गाया है—

मैया री मोहि माखन भावे । जो मेवा पकवान कहति द्, मोहि नहीं हचि आवे ॥ वज-ख़बती हक पार्कें ठादी, सुनत स्थाम की बात । मन-मन कहति कवहुँ अपने घर, देखीँ माखन स्नात ॥ वैठें जाइ मथनियाँकें ढिग, मैं तब रहीं छपानी । सुरदास प्रंसु अंतरजामी, ग्वाछिनि-मन की जानी ॥

एक दिन स्याममुन्दर कह रहे थे, 'मैया ! मुझे माखन भाता है; द् मेत्रा-पक्षवानके छिये कहती है, परन्तु मुझे तो वे रुचते ही नहीं ।' वहीं पीछे एक गोपी खड़ी स्थाममुन्दरकी बात मुन रही थी। उसने मन-ही-मन कामना की—'मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मयानीके पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी ?' प्रमु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे मुख दिया—'गये स्थाम तिहिं ग्वाळिनि कैं घर।'

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फूछी न समायी । सूरदासजी गाते हैं— फूछी फिरति व्वाक्ति मनमें शे । पूछति सस्त्री परस्पर बातें पायो परयौ कछू कहुँ तें री ? पुलिकत रोम रोम, गदगद मुल बानी कहत न आवै। ऐसो कहा आहि सो सिख री, हम की क्यों न सुनावै॥ तन न्यारा, जिय एक हमारी, हम तुम एके रूप। सुरदास कहै उवालि सिखिनि सी देख्यों रूप अनूप॥

न्नह ख़ुशीसे छकतर फूछी-फूछी फिरने छगी । आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था । सहेछियोंने पूजा—'अरी, तुसे कहीं कुछ पड़ा धन मिछ गया क्या ?' वह तो यह सुनकर और भी प्रेमनिद्धछ हो गयी। उसका रोम-रोम खिछ उठा, वह गद्गद हो गयी, मुँहसे वोछी नहीं निकछी । सिखयोंने कहा—'सिख ! ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है—हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं। भछा, हमसे छिपानेकी कौन-सी बात है ?' तब उसके मुँहसे इतना हो निकछा—'मैंने आज अनूप रूप देखा है।' वस, फिर बाणी रुक गयी और प्रेमके आँसू बहने छगे! सभी गोपियोंकी यही दशा थी।

व्रज घर-घर प्रगटी यह बात । दिध माखन चोरी करि है हिरे, श्वाल सखा सँग खात ॥ व्रज-व्रनिता यह सुनि मन् हरिपत, सर्न हमारें आवें । माखन खात अचानक पावें, भुज भिर उरिहं छुपावें ॥ मनहीं मन अभिलाप करित सब हर्य धरित यह ध्यान । स्रदास प्रमु कों घर में है, देहीं माखन खान ॥ चली व्रज घर-घरिन यह बात । नंद-सुत, सँग सखा लीन्हें चोरि माखन खात ॥ कोड कहित, मेरे भवन भीतर, अविहें पैठे घाइ । कोड कहित मोहिं देखि द्वारें, उतिह गए पराइ ॥ कोड कहित किहिं भाँति हिरे कीं, देखों अपने धाम । हेरि माखन देउँ आछी, खाइ जितनी स्थाम ॥ कीड कहित, में देखि पाक भिर धरों केंकवार । कोड कहित में वाँधि राखों, को सक निरवार ॥ 'स्र प्रमु के मिलन कारन, करित विविध विचार । जोरि कर विधिकों मनावित पुरुष नंदकुमार ॥

रातों गोपियाँ जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी बाट देखतीं। उनका मन श्रीकृष्णमें लगा रहता। प्रातःकाल जन्दी-जन्दी दही मथकर, माखन निकालकर छीकेपर रखतीं, कहीं प्राणधन आकर लौट न जायँ, इसलिये सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करतीं और स्यामसुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-मन सोचतीं—'हा! आज प्राणिप्रयतम क्यों नहीं आये! इतनी देर क्यों हो गयी? क्या आज इस दासीका घर पित्र न करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग लगकर खयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं यशोदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर तो नौ लाख गौएँ हैं। माखनकी क्या कमी है! मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं!' इन्हीं विचारोंमें आँसू बहाती हुई गोपी क्षण-क्षणमें दौड़कर दरवाजेपर जाती, लाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती, सिखयोंसे पूछती। एक-एक निमेप उसके लिये युगके समान हो जाता! ऐसी भागवती गोपियोंकी मन:कामना भगवान उनके घर पशारकर पूर्ण करते।

#### सूदासजीने गाया है---

प्रथम करी हरि माखन-चोरी। ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भन्ने वन खोरी॥ मनमें यहै विचार करत हरि, वन घर-घर सब नाउँ। गोकुल जनम लियौ सुख-कारन, सबकैं माखन खाउँ॥ बालरूप जसुमति मोहि जानै, गोपिनि मिलि सुक्तभोग। सुरदास प्रभु कहत प्रेम सौं ये मेरे वन लोग॥

अपने निजजन व्रजनासियोंको सुखी करनेके छिये ही तो भगनान् गोकुळमें पधारे थे। माखन तो नन्दबाबाके घरपर कम न या। ठाख-ठाख गौएँ थीं। वे चाहे जितना खाते-छुटाते। पग्न्तु वे तो केन्नळ नन्दवानाके ही नहीं, सभी व्रजनासियोंके अपने थे, सभीको सुख देना चाहते थे। गोपियोंकी छाळसा पूरी करनेके छिये ही वे उनके घर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते। यह वास्तवमें चोरी नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्धतिका भगनान्के द्वारा खीकार था। भक्तवस्तळ भगनान् भक्तकी पूजा खीकार कैसे न करें !

मगत्रान्की इस दिव्यलीला—माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ लोग इसे आदर्शके त्रिपरीत वतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमें और आगे भी एक दिन बळराम आदि ग्वाळ्त्राळ श्रीकृष्णके साथ हितैषिणी यशोदाने श्रीकृष्णका हाथ पकड़ छिया । उस खेळ रहे थे। उन छोगोंने मा यशोदाके पास आकर समय श्रीकृष्णकी आँखें डरके मारे नाच रही थीं 📜 कहा—'मा ! कन्हैयाने मिट्टी खायी हैं' \* ॥ ३२ ॥ यशोदा मैयाने डॉटकर कहा—॥३३॥ 'क्यों रे नटखट !

वह जान न पाये—ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती हैं। मगत्रान् श्रीकृष्ण गोपियोंके घरसे माखन लेते थे उनकी इच्छासे, गोपियोंके अनजानमें नहीं—उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही नहीं—उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्त्वकी यह है कि संसारमें या संसारके बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीभगत्रान्की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियोंका तो सर्वख श्रीभगत्रान्का था ही, सारा जगत् ही उनका है। वे भला, किसकी चोरी कर सकते हैं १ हाँ, चोर तो वास्तवमें वे लोग हैं, जो मगत्रान्की वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमें फँसे रहते हैं और दण्डके पात्र बनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियोंसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगत्रान्की दिव्य लीला थी। असलमें गोपियोंने प्रेमकी अधिकतासे ही भगत्रान्का प्रेमका नाम 'चोर' रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही।

जो लोग भगवान् श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्गागवतमें वर्णित भगवान्की लीलपर विचार करनेका कोई अधिकार नहीं हैं, परन्तु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्गमें कोई आपत्तिजनक वात नहीं हैं। क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय लगभग दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं। आशा है, इससे शंका करनेवालोंको कुछ सन्तोष होगा। —हनुमानप्रसाद पोदार

### # मृद्-भक्षणके हेतु---

- १—मगवान् श्रीकृष्णने विचार किया कि मुझमें शुद्ध सत्त्वगुण ही रहता है और आगे बहुत-से रजोगुणी कर्म करने हैं। उसके लिये थोड़ा-सा 'रज' संग्रह कर लें।
- २—संस्कृत-साहित्यमें पृथ्वीका एक नाम 'क्षमा' भी है। श्रीकृष्णने देखा कि ग्वांख्याल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं: कभी-कभी अपमान भी कर बैठते हैं। उनके साथ क्षमांश घारण करके ही क्रीडा करनी चाहिये, जिससे कोई विघ्न न पड़े |
- ३— संस्कृत-भाषामें पृथ्वीको 'रसा' भी कहते हैं । श्रीकृष्णने सोचा मत्र रस तो छे ही चुका हूँ, अत्र रसा-रसका आस्वादन कहूँ ।
- ४—इस अवतारमें पृथ्वीका हित करना है। इसलिये उसका कुछ अंश अपने मुख्य (मुखर्मे खित) द्विज (दाँतों) को पहले दान कर लेना चाहिये।
- ५—ब्राह्मण ग्रुद्ध सात्त्विक कर्ममें लग रहे हैं। अब उन्हें अमुराँका संहार करनेके लिये कुछ राजस कर्म मी करने चाहिये। यही सूचित करनेके लिये मानो उन्होंने अपने मुखमें क्षित द्विजोंको (दाँतोंको) रजसे युक्त किया।
  - ६--पहले विप मक्षणं किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की।
  - ७—पहले गोपियोंका मक्खन खाया था, उलाहना देनेपर मिट्टी खा ली, जिससे मुँह साफ हो जाय।
- ८—भगवान् श्रीकृष्णके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंक्के जीव ब्रज-रज—गोपियोंके चरणेंकी रज—प्राप्त करनेके लिये व्याकुल हो रहे थे । उनकी अभिलापा पूर्ण करनेके लिये भगवान्ते मिट्टी खायी ।
  - ९---भगवान् खयं ही अपने भक्तोंकी चरण-रज मुखके द्वारा अपने हृदयमें धारण करते हैं।
  - १० छोटे बालक स्वभावसे ही मिट्टी खा लिया करते हैं।
- † यशोदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमें सहायता की है। चोरका सहायक भी चोर ही है। इसिलये उन्होंने हाथ ही पकड़ा।
- ‡ भगवान्के नेत्रमें सूर्य और चन्द्रमाका निवास है । वे कर्मके साक्षी हैं । उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण मिट्टी खाना खीकार करेंगे कि मुकर जायेंगे । अब हमारा कर्तव्य क्या है । इसी मावको स्चित करते हुए दोनों नेत्र चकराने छगे ।

त् बहुत ढीठ हो गया है। त्ने अकेलेमें छिपकर मिट्टी क्यों खायी १ देख तो तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाक मी तो उन्हींकी ओरसे गवाही दे रहे हैं॥ ३४॥

भगवान श्रीकृष्णने कहा--'मा ! मैंने मिही नहीं खायी । ये सब झुठ वक रहे हैं । यदि तुम इन्हींकी वात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, तम अपनी ऑंखोंसे देख छों ॥ ३५॥ यशोदाजीने कहा-- 'अच्छी वात । यदि ऐसा है, तो मुँह खोछ।' माताके ऐसा कहनेपर भगवान श्रीकृष्णने अपना मुँह खोछ दिया \*। परीक्षित् ! मगत्रान् श्रीकृष्णका ऐखर्य अनन्त है, वे केवल लीलाके लिये ही मनुष्यके वालक वने हुए हैं ॥ ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुँहमें चर-अचर सम्पूर्ण जगत् विद्यमान है । आकाश (वह शून्य जिसमें किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाड़, द्वीप और समुद्रोंके सहित सारी पृथ्वी, बहनेवाछी वायु, वैद्युत,अग्नि,चन्द्रमा और तारोंके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डल, जल, तेज, पवन, वियत् ( प्राणियोंके चलने-फिरनेका आकारा ), वैकारिक अहङ्कारके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखमें दीख पड़े || ३७-३८ || परीक्षित् ! जीव, काल, खमाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न रूपोंमें दीखनेवाला यह सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण वज और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हे-से खुले हुए मुखमें देखा । वे वड़ी शङ्कामें पड़ गयीं ।।३९॥ वे सोचने लगीं कि 'यह कोई खप्न है या भगवानकी माया ? कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है ? सम्भव है मेरे इस वालकमें ही कोई जन्मजात योगसिद्धि हो' || ४० || 'जो चित्त, मन, कर्म और वाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय नहीं होते, यह सारा विस्व जिनके आश्रित हैं, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका खरूप सर्वेषा अचिन्त्य है—उन प्रसुको मैं

प्रणाम करती हूँ ॥ ४१ ॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा छड़का है, साथ ही में ब्रजराजकी समस्त सम्पत्तियोंकी खामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं--जिनकी मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे हुए है, वे मगवान् ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं—मैं उन्हींकी शरणमें हूँ' ॥ ४२ ॥ जब इस प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्त्र समझ गर्यो । तब सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक प्रमुने अपनी पुत्रस्तेहमयी वैष्णवी योगमायांका उनके हृदयमें संचार कर दिया ॥४३॥ यशोदाजीको तुरंत वह घटना भूछ गयी । उन्होंने अपने द्वारे छाछको गोदमें उठा छिया । जैसे पहले उनके इदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमङ्ने छगा ॥ ४४ ॥ सारे नेद, उपनिषद्, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके माह्यास्प्रका गीत गाते-गाते अघाते नहीं---उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पुत्र मानती थीं ॥ ४५ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! नन्दवाबाने ऐसा कौन-सा बहुत वड़ा मङ्गळमय साधन किया था १ और परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की थी, जिसके कारण खयं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे उनका स्तन-पान किया ॥ ४६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी वे वाळ-छीछाएँ, जो वे अपने ऐखर्य और महत्ता आदिको छिपाकर ग्वाळवाछोंमें करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण-कीर्तन करनेवाले छोगोंके भी सारे पाप-ताप शान्त हो जाते हैं । त्रिकाळदर्शी झानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं । वे ही छीछाएँ उनके जन्मदाता माता-पिता देवकी-वसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिर्छी और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख छट रहे हैं ! इसका क्या कारण है १ ॥ ४७ ॥

श्रीग्रुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! नन्दवावा पूर्व-जन्ममें एक श्रेष्ठ वसु थे । उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नीका नाम था धरा । उन्होंने ब्रह्माजीके आदेशों-का पाछन करनेकी इच्छासे उनसे कहा—॥ ४८॥

<sup>#</sup> १. मा ! मिट्टी खानेके सम्बन्धमें ये मुझ अकेलेका ही नाम ले रहे हैं । मैंने खायी, तो सबने खायी, देख लो मेरे दुखमें सम्पूर्ण विक्व !

२-श्रीकृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखमें विश्व देखकर माताने अपने नेत्र बंद कर लिये थे। आज भी जय मैं अपना मुँह खोलूँगा, तब यह अपने नेत्र बंद कर केशी—इस विचारसे मुख खोल दिया।

'भगवन् ! जव हम पृथ्वीपर जन्म छें, तव जगदीकार भगवान् श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयी मिक्त हो— जिस मिक्तिके द्वारा संसारमें छोग अनायास ही दुर्गतियोंको पार कर जाते हैंंग ।। ४९ ।। ब्रह्माजीने कहा—'ऐमा ही होगा ।' वे ही परम यशस्त्री भगवन्मय द्रोण बजमें पैदा हुए और उनका नाम हुआ नन्द । और वे ही धरा इस जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी हुईं ॥ ५० ॥ परीक्षित् ! अव इस जन्ममें जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ाने-वाले भगवान् उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी अपेश्ना इन पति-पत्नी नन्द और यशोदाजीका उनके प्रति अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१॥ ब्रह्माजीकी बात सत्य करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण बल्हरामजीके साथ ब्रजमें रहकर समस्त ब्रजवासियोंको अपनी बाल-लीलासे आनन्दित करने लगे ॥ ५२॥

#### -----

### नवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णका उत्पलसे वाँधा जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीश्चित् ! एक समय-की बात है, नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो दूसरे कामोंमें लगा दिया और खयं ( अपने लालाको मक्खन खिलानेके लिये ) दही मथने लगीं \* ॥ १ ॥ मैंने तुमसे अबतक भगवान्की जिन-जिन बाल-लीलाओंका वर्णन किया है, दिधमन्थनके समय वे उन सवका समरण करतीं और गाती भी जाती थीं † ॥ २ ॥ वे अपने स्थूल किटमागमें सूतसे वाँधकर रेशमी लहाँगा

पहने हुए थीं । उनके स्तर्नोमेंसे पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे। नेती खींचते रहनेसे बाँहें कुछ थक गयी थीं। हाथोंके कंगन और कानोंके कर्णफूछ हिछ रहे थे। मुँहपर पसीनेकी बूँदें झळक रही थीं। चोटीमें गुँथे हुए माछतीके सुन्दर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुन्दर मौंहोंवाछी यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थीं 1 ॥ ३॥

उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण स्तन पीनेके छिये दही

# इस प्रसङ्गमें 'एक समय' का तात्पर्य है कार्तिक मास । पुराणोंमें इसे 'दामोदरमास' कहते हैं । इन्द्रयागके अवसरपर दासियोंका दूसरे कामोंमें लग जाना खाभाविक है । 'नियुक्तासु'—इस पदसे ध्वनित होता है कि यशोदा माताने जान-बूझकर दासियोंको दूसरे काममें लगा दिया । 'यशोदा'—नाम उल्लेख करनेका अभिप्राय यह है कि अपने विगुद्ध वात्सल्यप्रेमके व्यवहारसे घडेश्वर्यशाली मगवान्को भी प्रेमाधीनता, भक्तवश्यताके कारण अपने भक्तोंके हाथों बंध जानेका 'यश' यही देती हैं । गोपराज नन्दके वात्सल्य-प्रेमके आकर्षणसे सिच्चदानन्द-परमानन्दस्वरूप श्रीभगवान् नन्दनन्दनरूपसे जगत्में अवतीर्ण होकर जगत्के लोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं । जगत्को इस अप्राहत परमानन्दका रसाखादन करानेमें नन्दबावा ही कारण हैं । उन नन्दकी गृहिणी होनेसे इन्हें 'नन्दगेहिनी' कहा गया है । साथ ही 'नन्दगेहिनी' और 'खयं' ये दो पद इस वातके सूचक हैं कि दिध-मन्यनकर्म उनके योग्य नहीं है । फिर भी पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे यह सोचकर कि मेरे लालको मेरे हाथका मालन ही माता है, वे त्वयं ही दिध मथ रही हैं ।

† इस क्लोकमें भक्तके स्वरूपका निरूपण है । शरीरसे दिधमन्थनरूप सेवाकर्म हो रहा है, दृदयमें स्मरणकी धारा सतत प्रवाहित हो रही है, वाणीमें बाल-चरित्रका संगीत । भक्तके तन, मन, वचन—सब अपने प्यारेकी सेवामें संलग्न हैं । स्नेह् अमूर्त पदार्थ है; वह सेवाके रूपमें ही व्यक्त होता है । स्नेहके ही विलासविशेष हैं—नृत्य और संगीत । यशोदा मैया-के जीवनमें इस समय राग और मोग दोनों ही प्रकट हैं ।

‡ कमरमें रेशमी लहँगा डोरीसे कसकर वँघा हुआ है अर्थात् जीवनमें आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है । सेवा-कर्ममें पूरी तत्परता है । रेशमी लहँगा इसीलिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपिवत्रता रह गयी तो मेरे कन्हैयाको कुछ हो जायगा ।

माताके हृदयका रस-स्नेह—दूध सानके मुँह आ छगा है, चुचुआ रहा है, वाहर झाँक रहा है। श्यामसुन्दर आर्वे, उनकी दृष्टि पहले मुझपर पढ़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवें—यही उसकी लालसा है।

स्तनके काँपनेका अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं गुझे नहीं पिया तो !

 उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जरदीसे दूध उतारनेके लिये चली गयीं † ॥ ५ ॥ इससे श्रीकृष्णको कुल क्रोध आ गया । उनके लाल-लाल होठ फड़कने लगे । उन्हें दाँतोंसे दवाकर श्रीकृष्णने पास ही पड़े हुए लोढ़ेसे दहीका मग्का पोड़-फाड़ डाला, बनावटी थाँसू आँखोंमें भर लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमें वासी माखन खाने लगे ‡ ॥ ६ ॥

कद्वण और कुण्डल नाच-नाचकर मैयाको वधाई दे रहे हैं। यहोदा मैयाके हाथोंके कड्वण इसलिये झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथोंमें रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवान्की सेवामें लगे हैं। और कुण्डल यहोदा मैयाके मुखसे लीला-गान युनकर परमानन्दसे हिलते हुए कानोंकी उफलताकी सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं। जो भगवान्की सेवा करें और कान वे धन्य हैं, जिनमें भगवान्के लीला-गुण-गानकी युधाधारा प्रवेश करती रहे। मुँहपर स्वेद और मालतीके पुष्पोंके नीचे गिरनेका ध्यान मालाको नहीं है। वह शङ्कार और शरीर भूल चुकी हैं। अथवा मालतीके पुष्प ख़बं ही चोटियोंसे छूटकर चरणोंमें गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरणोंमें ही रहना सौभाग्य है, हम सिरपर रहनेके अधिकारी नहीं।

ः हृदयमें लीलाकी मुखस्मृति, हाथोंसे द्धिनन्थन और मुखते लीलागान—इस प्रकार मन, तन, वचन तीनोंका श्रीकृष्णके राथ एकतान संयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर 'मा-मा' पुकारने लगे । अवतक मगवान श्रीकृष्ण सोये हुए-से थे । माकी स्नेह-साधनाने उन्हें जगा दिया । व निर्गुणसे मगुण हुए, अचलसे चल हुए, निष्कामसे सकाम हुए; स्नेहके भूखे-प्यासे माके पास आये। क्या ही सुन्दर नाम है—'स्तन्यकाम' ! मन्थन करते समय आये, बैठी-ठालीके पास नहीं ।

सर्वत्र भगवान् साधनकी प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं; परन्तु मधानी पकड़कर मैयाको रोक लिया। प्या! अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी। पिष्ट-पेपण करनेसे क्या लाम ! अब में तेरी साधनाका इससे अधिक मार नहीं सह सकता। मा प्रेमसे दब गयी—निहाल हो गयी—मेरा लाला मुझे इतना चाहता है।

† मैया मना करती रही—'नेक-सा माखन तो निकाल छेने दे।' 'ऊँ-ऊँ-ऊँ, में तो दूध पीऊँगा'—दोनों हायोंसे मैयाकी कमर पकड़कर एक पाँच घुटनेपर रक्खा और गोदमें चढ़ गये। खनका दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिछाने छगी, छाला मुसकराने छगे, आँखें मुसकानपर जम गयों। 'ईक्षती' पदका यह अभिप्राय है कि जब लाला मुँह उठाकर देखेगा और मेरी आँखें उसपर छगी मिलेंगी तब उसे बहा सख होगा।

सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था। उसने सोचा—'स्नेहमयी मा यशोदाका दूध कभी कम न होगा। स्थामसुन्दरकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। में वेचारा युग-युगका, जन्म-जन्मका स्थामसुन्दरके होठोंका स्पर्श करनेके लिये व्याकुल तप-तपकर मर रहा हूँ। अब इस जीवनसे क्या लाम जो श्रीकृष्णके काम न आवे। इससे अच्छा है उनकी आँखोंके सामने आगों कूद एइना।' माके नेत्र पहुँच गये। दवाई माको श्रीकृष्णका भी ध्यान न रहा; उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। मक्त भगवान्को एक ओर रखकर भी दुखियोंकी रक्षा करते हैं। मगवान् अनुस ही रह गये। क्या भक्तोंके हृदय-रखते, स्नेहसे, उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है ? उसी दिनसे उनका एक नाम हुआ—'अनुस'।

‡ श्रीकृष्णके होठ फड़के। क्रोध होठांका स्पर्ध पाकर कृतार्थ हो गया। लाल-लाल होठ स्वेत-स्वेत दूधकी दॅतुलियोंसे दवा दिये गये, मानो सत्वगुण रजोगुणपर शासन कर रहा हो, श्राद्धण क्षत्रियको शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा दिधमन्थनके मटकेपर। उसमें एक असुर आ वैठा था। दम्मने कहा—काम, क्रोध और अतृप्तिके वाद मेरी वारी है। वह ऑस् वनकर ऑग्लॉमें छलक आया। श्रीकृष्ण अपने मक्तजनोंके प्रति अपनी ममताकी धारा उद्देलनेके लिये क्या-क्या माव नहीं अपनाते १ ये काम, क्रोध, लोम और दम्म मी आज ब्रह्म-एंस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गये! श्रीकृष्ण घरमें ब्रुसकर वासी माखन गटकने लगे मानो पाको दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूँ।

प्रेमी मक्तोंके 'पुरुपार्थ' भगवान् नहीं हैं, भगवान्की सेवा है। ये भगवान्की सेवाके लिये भगवान्का भी त्याग

यशोदाजी औंटे हुए दूधको उतारकर\* फिर मयनेके घरमें चली आयीं। वहाँ देखती हैं तो दहीका मटका (क्रमोरा) दुकड़े-दुकड़े हो गया है। वे समझ गर्यी कि यह सब मेरे छाछाकी ही करत्रत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने लगी ॥ ७ ॥ इधर-उधर हुँढ़नेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊखलपर खड़े हैं और छीकेपरका माखन ले-लेकर बंदरोंको खुब छुटा रहे हैं। उन्हें यह भी बर है कि कहीं मेरी चोरी खुळ न जाय, इसळिये चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँची 🕇 ॥ ८॥ जब श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हायमें छड़ी छिये मेरी ही ओर आ रही है, तब झटसे ओखळीपरसे कूद पड़े और हरे हएकी माँति मागे। परीक्षित ! बहे-बहे योगी तपस्याके द्वारा अपने मनको अत्यन्त सहम और ग्राद बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी वात

तो दूर रही, उन्हीं भगत्रान्के पीछे-पीछे उन्हें पकड़नेके लिये यशोदाजी दौड़ीं 📜 ९ ॥ जब इस प्रकार माता यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने छगीं, तब कुछ ही देरमें बड़े-बड़े एवं हिलते हुए नितम्ब्रोंके कारण उनकी चाल धीमी पड़ गयी । वेगसे दौडनेके कारण चोटीकी गाँठ ढीली पड़ गयी । वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़तीं, पीछे-पीछे चोटीमें गुँथे हुए फूल गिरते जाते । इस प्रकार सन्दरी यशोदा ज्यों-त्यों करके उन्हें पकड़ सकीं ।। १०॥ श्रीकृष्णका हाथ पकड़कार वे उन्हें डराने-धमकाने छगीं। उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी वड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिये रुलाई रोकनेपर भी न रुकती थी । हाथोंसे आँखें मल रहे थे, इसलिये मुँह-पर काजलकी स्याही फैल गयी थी। पिटनेके भयसे आँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुळता सूचित होती थी ×॥ ११ ॥ जब यशोदाजीने देखा कि छछा बहुत डर गया है, तब उनके हृदयमें वात्सल्य-

कर सकते हैं । मैयाके अपने हाथों दुहा हुआ यह पद्मगन्या गायोंका दूध श्रीकृष्णके लिये ही गरम हो रहा था । थोड़ी देरके वाद ही उनको पिलाना था । दूध उफन जायगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे—रोयेंगे, इसीलिये माताने उन्हें नीचे उतारकर दूधको सँमाला ।

# यशोदा माता दूधके पास पहुँची । प्रेमका अद्भुत दृश्य ! पुत्रको गोद्दसे खतारकर उसके पेयके प्रति इतनी प्रीति क्यों ? अपनी छातीका दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं है । परन्तु यह सहस्रों छटी हुई गायोंके दूधसे पालित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ? वृन्दावनका दूध अप्राकृत, चिन्मय, प्रेमजगत्का दूध—माको आते देलकर शर्मसे दय गया । 'अहो ! आगमें कूदनेका सङ्कल्प करके मैंने माके स्तेहानन्दमें कितना वड़ा विष्न डाला ! और मा अपना आनन्द छोड़कर मेरी रक्षाके लिये दौड़ी आ रही है । मुझे धिकार है । दूधका उफनना वंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थानपर बैठ गया ।

† मा ! तुम अपनी गोदमें नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खलकी गोदमें जा बैठूँगा'—यही सोचकर मानो श्रीकृष्ण उट्टे ऊखलके ऊपर जा बैठें । उदार पुरुष मले ही खलोंकी संगतिमें जा बैठें, परंतु उनका शील-खमाव बदलता नहीं है । ऊखलपर बैठकर भी वे बन्दरोंको माखन बाँटने लगे । सम्भव है रामावतारके प्रति जो कृतज्ञताका भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी-अभी क्रोब आ गया था, उसका प्रायक्षित्त करनेके लिये !

श्रीकृष्णके नेत्र हैं 'चौर्यविशङ्कित' ध्यान करने योग्य । वैसे तो उनके लिलतः कलितः छलितः बलितः चिकत आदि अनेको प्रकारके ध्येय नेत्र हैं, परन्तु ये प्रेमी जनोंके हृदयमें गहरी चोट करते हैं ।

्र मीत होकर भागते हुए भगवान् हैं। अपूर्व झाँकी है। ऐश्वर्यको तो मानो मैयाके वात्सस्य प्रेमपर न्योछावर करके ब्रजके बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अख्त-शस्त्र छेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते। मैयाकी छड़ीका निवारण करनेके लिये कोई भी अख्त-शस्त्र नहीं। मगवान्की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है। घन्य है इस भयको।

§ माता यशोदाके शरीर और श्रंगार दोनों ही विरोधी हो गये—तुम प्यारे कन्हैयाको क्यों खदेड़ रही हो । परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा ।

प्रिश्वके इतिहासमें, भगवान्के सम्पूर्ण जीवनमें पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान् माके सामने अपराधी बनकर
 खड़े हुए हैं । मानो अपराधी भी मैं ही हूँ—हस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया । वार्ये हाथसे दोनों आँखें रगड़-रगड़कर



मैयासे डरे हुए भगवान्

स्तेह उमड़ आया । उन्होंने छड़ी फेंक दी । इसके वाद सोचा कि इसको एक वार रस्तीसे वाँध देना चाहिये (नहीं तो यह कहीं भाग जायगा )। परीक्षित्! सच पूछो तो यशोदा मैयाको अपने वालकके ऐश्वर्यका पता न था \* ॥१२॥ जिसमें न वाहर है न भीतर, न आदि है और न अन्त; जो जगत्के पहले भी थे, वादमें भी रहेंगे; इस जगत्के भीतर तो हैं ही, वाहरी रूपोंमें भी हैं: और तो क्या, जगत्के रूपमें भी स्वयं वही हैं; † यही नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंसे परे और अव्यक्त हैं— उन्हीं मगवान्को मनुष्यका-सा रूप घारण करनेके कारण पुत्र समझकर यशोदारानी रस्तीसे कखलमें ठीक वैसे ही बाँध देती हैं, जैसे कोई साधारण-सा वालका हो ॥ १३-१४॥ जब माता यशोदा अपने कधमी और नटखट लड़केको रस्तीसे बाँधने लगीं, तब वह दो अंगुल छोटी पड़ गयी! तब

मानो उनसे कहलाना चाहते हों कि ये किसी कर्मकें कर्ता नहीं हैं। क्रयर इसिलये देख रहे हैं कि जब माता ही पीटनेके लिये तैयार है, तय मेरी सहायता और कौन कर सकता है ? नेत्र मयसे विद्वल हो रहे हैं, ये मले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, इस कैसे कहें। फिर तो लीला ही बंद हो जायगी।

माने डाँटा---अरे, अञ्चान्तप्रकृते ! वानरवन्धो ! मन्थनीस्पोटक ! अव तुक्षे मक्खन कहाँसे मिलेगा ! आज मैं तुक्षे ऐसा वाँधूँगी, ऐसा वाँधूँगी कि न तो त् ग्वालवालोंके साथ खेल ही तकेगा और न माखन-चोरी आदि ऊधम ही मचा सकेगा ।

# 'अरी मैया ! मोहि मत मार ।' माताने कहा—'यदि तुझे पिटनेका इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा ?' श्रीकृष्ण—अरी मैया ! में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा । तू अपने हाथसे छड़ी डाल दे ।

श्रीकृष्णका मोलापन देखकर मैयाका दृदय भर आया, वात्सल्य-स्नेहके समुद्रमें न्वार आ गया। वे सोचने लगीं— लाला अत्यन्त डर गया है। कहीं छोड़नेपर यह भागकर वनमें चला गया तो कहाँ-कहाँ मटकता फिरेगा, भूखा-प्यासा रहेगा। इसलिये थोड़ी देरतक बाँधकर रख लूँ। दूध-माखन तैयार होनेपर मना लूँगी। यही सोच-विचारकर माताने बाँधनेका निश्चय किया। बाँधनेमें वात्सल्य ही हेतु था।

मगवान्के ऐस्वर्यका अज्ञान दो प्रकारका होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवोंको और दूसरा मगवान्के नित्य-सिद्ध प्रेमी परिकरको । यशोदा मैया आदि मगवान्की स्वरूपभूता चिन्मयी छीछाके अप्राकृत नित्य-सिद्ध परिकर हैं । मगवान्के प्रिति वातस्व्यमाव, शिशु-प्रेमकी गाढ़ताके कारण ही उनका ऐश्वर्य-ज्ञान अभिभूत हो जाता है: अन्यथा उनमें अज्ञानकी संमावना ही नहीं है । इनकी स्थिति तुरीयात्रख्या अथवा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेममें रहती है । वहाँ प्राकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुणकी तो वात ही क्या, प्राकृत सन्त्रकी भी गति नहीं है । इसिक्ष्ये इनका अज्ञान भी मगवान्की छीछाकी सिद्धिके लिये उनकी छीछाशिकका ही एक चमत्कारिवशिष है ।

तमीतक द्वदयमें जडता रहती है, जबतक चेतनका स्फुरण नहीं होता । श्रीकृष्णके हाथमें आ जानेपर यशोदा माताने बाँसकी छड़ी फेंक दी—यह सर्वथा स्वामाविक है।

मेरी तृप्तिका प्रयत्न छोड़कर छोटी-मोटी वस्तुपर दृष्टि डालना केवल अर्थ-हानिका ही हेतु नहीं है, मुझे भी ऑखोंसे ओझल कर देता है । परन्तु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्तिका हेतु है । क्या मैयाके चरितसे इस बातकी शिक्षा नहीं मिलती !

मुझे योगियोंकी भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उनकी' मुद्दीमें आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान् यशोदाके हाथों पकड़े गये।

† इस क्लोकमें श्रीकृष्णकी ब्रह्मरूपता बतायी गयी है। उपनिषदींमें जैसे ब्रह्मका वर्णन है—'अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अवाह्मम्' इत्यादि। वही वात यहाँ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है। वह सर्वाधिष्ठानः सर्वसाक्षीः सर्वातीतः सर्वान्तर्यामीः सर्वापदान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माताके प्रेमके वश बँघने जा रहा है। वन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी असक्ति या अनीचित्य भी नहीं है।

‡ यह फिर कमी ठाखलपर जाकर न वैठे इसके लिये काखलसे वाँधना ही उचित है। क्योंकि खलका अधिक सङ्ग होनेपर उससे मनमें उद्वेग हो जाता है।

यह कलल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैयाके चोरी करनेमें सहायता की है। दोनोंको वन्धनयोग्य देखकर ही बद्योदा माताने दोनोंको बाँधनेका उद्योग किया। उन्होंने दूसरी रस्सी छाकर उसमें जोड़ी \* || १५ || जव वह भी छोटी हो गयी, तव उसके साथ और जोड़ी † | इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी छातीं और जोड़ती गर्यां, स्यों-स्यों जुड़नेपर भी वे सब दो-दो अंगुळ छोटी पड़ती गर्यां मूं।| १६ || यशोदा-रानीने घरकी सारी रस्सियाँ जोड़ डाळीं, फिर भी वे

भगवान् श्रीकृष्णको न बाँध सकीं । उनकी असफलतापर देखनेवाली गोपियाँ मुसकराने लगीं और वे खयं भी मुसकराती हुई आश्चर्यचिकत हो गर्यों ॥ १० ॥§ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरी माका शरीर पसीनेसे लयपय हो गया है, चोटीमें गुँथी हुई मालाएँ गिर गयी हैं और वे वहुत थक भी गयी हैं; तव कृपा करके वे

- \* यशोदा माता च्यों-च्यों अपने स्तेह, ममता आदि गुणों ( सद्गुणों या रिसयों ) से श्रीकृष्णका पेट भरने छ्यों, स्यों-त्यों अपनी नित्यमुक्तता, स्वतन्त्रता आदि सद्गुणोंसे भगवान् अपने स्वरूपको प्रकट करने छ्ये ।
- † १. संस्कृत-साहित्यमें 'गुण' शब्दके अनेक अर्थ हैं—सद्गुण, सन्त आदि गुण और रस्सी । सन्त, रज्ञ आदि गुण भी अखिल ब्रह्माण्डनायक त्रिलोकीनाथ भगवान्का स्पर्श नहीं कर सकते । फिर यह छोटा-सा गुण (दो विसेकी रस्सी ) उन्हें कैसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यशोदा माताकी रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी ।
- २. संसारके विषय इन्द्रियोंको ही बाँघनेमें समर्थ हैं—विषिण्वन्ति इति विषयाः । ये हृदयमें स्थित अन्तर्यामी और साक्षीको नहीं बाँघ सकते । तब गो-बन्धक (इन्द्रियों या गायोंको वाँधनेवाली ) रस्ती गो-पति (इन्द्रियों या गायोंके स्वामी ) को कैसे बाँघ सकती है ?
- ३. वेदान्तके सिद्धान्तानुसार अध्यस्तमें ही वन्धन होता है, अधिष्ठानमें नहीं । मगवान् श्रीकृष्णका उदर अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंका अधिष्ठान है । उसमें मला वन्धन कैसे हो सकता है ?
- ४. भगवान् जिसको अपनी कृपाप्रसादपूर्ण दृष्टिसे देख छेते हैं। वहीं सर्वदाके लिये वन्धनसे मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने, हाथमें जो रस्सी उठातीं। उसीपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती। वह स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गाँठ कैसे लगती !
- ५. कोई साधक यदि अपने गुणोंके द्वारा भगवान्को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता । मानो यही सूचित करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्ती ) मगवान्के उदरको पूर्ण करनेके समर्थ नहीं हुआ ।
  - ‡ रस्ती दो अंगुल ही कम क्यों हुई ? इसपर कहते हैं-
- १. भगयान्ने सोचा कि मैं शुद्धहृदय मक्तजनोंको दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्त्वगुणसे ही सम्बन्धकी स्फूर्ति होती है, रज और तमसे नहीं । इसिलये उन्होंने रस्तीको दो अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया ।
- २. उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं। वहीं वन्धन भी होता है। मुझ परमात्मामें वन्धनकी कल्पना कैसे ! जब कि ये दोनों ही नहीं। दो अंगुलकी कमीका यही रहस्य है।
  - ३. दो वृक्षींका उद्धार करना है । यही क्रिया स्चित करनेके लिये रस्सी दो अंगुल कम पड़ गयी।
- ४. मगवत्क्रमासे द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असङ्ग भी प्रेमसे बँध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करनेके लिये रस्ती दो अंगुल कम हो गयी।
- ५. यद्योदा माताने छोटी-बड़ी अनेकों रिस्स्याँ अलग-अलग और एक साथ भी भगवान्की कमरमें लगायीं, परन्तु वे पूरी न पड़ीं, क्योंकि भगवान्में छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है । रिस्स्योंने कहा—भगवान्के समान अनन्तता, अनादिता और विभुता हमलोगोंमें नहीं है । इसिल्ये इनको वाँघनेकी बात बंद करो । अथवा जैसे निदयाँ समुद्रमें समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण (सारी रिस्स्याँ) अनन्तगुण भगवान्में लीन हो गये, अपना नाम-रूप खो वैठे । ये ही दी भाव स्वित करनेके लिये रिस्स्योंमें दो अंगुलकी न्यूनता हुई ।
- § वे मन-ही-मन सोचर्ती—इसकी कमर मुद्धीभरकी है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सीसे यह नहीं बँधता है। कमर तिल्मात्र मी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बँधता नहीं। कैसा आश्चर्य है। हर बार दो अंगुलकी ही कमी होती है, न तीनकी, न चारकी, न एककी। यह कैसा अलैकिक चमत्कार है।

खयं ही अपनी माके वन्वनमें वैंघ गये ॥ १८ ॥ गाळिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो कुछ परिक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण परम खतन्त्र हैं । ब्रह्मा, अनिर्वचनीय कृपाप्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत् उनके वशमें हैं । ब्रह्मा पुत्र होनेपर भी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी और फिर भी इस प्रकार वैंचकर उन्होंने संसारको यह बात वक्षः स्थळपर बिराजमान छक्ष्मी अर्घोद्गिनी होनेपर दिखळा दी कि मैं अपने प्रेमी मक्तोंके वशमें हूँ ॥१९॥ भी न पा सके, न पा सके । २०॥ यह

- इ. भगवान् श्रीकृण्णने सोचा कि जब माके हृदयसे हैंत-भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी अमङ्गता क्यों प्रकट करूँ । जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिये बद्ध होना ही उचित है । इसलिये वे वेष गये ।
- २. में अपने भक्तके छोटे-से गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ—यह सोचकर भगवान्ने यशोदा माताके गुण (रस्ती) को अपने वाँघने योग्य बना लिया।
- ३. यद्यपि मुझमें अनन्त अचिन्त्य कत्याण-गुण निवास करते हैं, तथापि तवतक वे अधूरे ही रहते हैं, जवतक मेरे मक्त अपने गुणोंकी मुहर उनपर नहीं खगा देते । यही सोचंकर यशोदा मैयाके गुणों (वात्सल्य, स्नेह आदि और रल्जु) अपनेको पृणोंदर-दामोदर-यना लिया ।
- ४. भगवान् श्रीकृष्ण इतने कोमलहृद्य हैं कि अपने मक्तके प्रेमको पुष्ट करनेवाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं। वे अपने मक्तको परिश्रमसे सक्त करनेके लिये खयं ही वन्धन स्वीकार कर लेते हैं।
- ५. भगवान्ने अपने मध्यभागमें वन्धन स्वीकार करके यह स्चित किया कि मुझमें तत्त्वदृष्टिसे वन्धन है ही नहीं; क्योंकि जो वस्तु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नहीं होती, केवल बीचमें मासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह वन्धन भी झूठा है।
- ६. भगवान् किसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं वैंधते । यशोदाजीके हाथों स्यामसुन्दरको न वैंधते देखकर पास-पड़ोसकी ग्वालिनें इकटी हो गयीं और कहने लगीं—यशोदाजी ! लालाकी कमर तो मुटीमरकी ही है और छोटी-सी किङ्किणी इसमें रुन-सुन कर रही है । अब यह इतनी रिस्तियोंसे नहीं वैंधता तो जान पड़ता है कि विभाताने इसके ललाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है । इतलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दो ।

यशोदा मैयाने कहा—चाहे उन्ध्या हो जाय और गाँवभरकी रस्ती क्यों न इकर्डा करनी पहे, पर मैं तो इसे वाँधकर ही छोडूंगी। यशोदाजीका यह हट देखकर भगवान्ने अपना हट छोड़ दिया; क्योंकि जहाँ भगवान् और मक्तके हटमें विरोध होता है, वहाँ भक्तका ही हट पूरा होता है। भगवान् वँचते हैं तब, जब भक्तकी थकान देखकर कुपापरवश्च हो जाते हैं। भक्तके अम और नगवान्की कृपाकी कमी ही दो अंगुलकी कमी है। अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि में भगवान्को वाँध हूँगा, तब वह उनसे एक अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्तकी नकल करनेवाले भगवान् भी एक अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गर्था, उनका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया, तब भगवान्की सर्व-शक्तिचकवर्तिनी परम मास्तती भगवती कृपा-शक्तिने भगवान्के हृदयको माखनके समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उत्तने भगवान्की एत्य-संकल्पितता और विमुताको अन्तर्हित कर दिया। इसीसे भगवान् वँध गये।

† यदापि भगवान् स्वयं परमेश्वर हैं। तथापि प्रेम-परवश होकर वँध जाना परम चमस्कारकारी होनेके कारण भगवान्का भूपण ही है। दूपण नहीं।

आत्माराम होनेपर मी भूख लगना, पूर्णनाम होनेपर मी अतृप्त रहना, गुद्ध सत्त्वस्तर होनेपर मी क्रोघ करना, खारान्य-लक्ष्मीसे युक्त होनेपर मी चोरी करना, महाकाल यम आदिको मय देनेवाले होनेपर मी ढरना और भागना, यनसे भी तीत्र गतिवाले होनेपर भी माताके हाथों पकड़ा जाना, आनन्दमय होनेपर भी दुखी होना, रोना, सर्वत्यापक होनेपर भी वृंच जाना—यह सब भगनान्की स्वाभाविक मक्तवस्थता है। जो लोग भगवान्को नहीं जानते हैं, उनके लिये तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु वो श्रीकृष्णको भगवान्के रूपमें पहचानते हैं, उनके लिये यह अत्यन्त चमत्कारकी वस्तु है और यह देखकर—जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, मिक्तप्रेमसे सराबोर हो जाता है। अहो ! विश्वेश्वर प्रभु अपने मक्तके हाथों उन्द्रलमें वृंचे हुए हैं।

🙏 इस क्लोकर्से तीनों नकारोंका अन्वय 'छेभिरे' कियाके साथ करना चाहिये। न पा सके, न पा सके, न पा सके।

गोपिकानन्दन भगवान् अनन्यप्रेमी भक्तोंके छिये उन दोनों अर्जुन-वृक्षोंको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले जितने सुलम हैं, उतने देहामिमानी कर्मकाण्डी एवं तपखियोंको तथा अपने खरूपभूत ज्ञानियोंके छिये भी नहीं हैं \* 11 २१ 11

इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके काम-धंधोंमें उल्झ गयीं और ऊल्लों बँघे हुए भगवान् स्थामसुन्दरने

यक्षराज कुबेरके पुत्र थे | ॥ २२ ॥ इनके नाम थे नलकूबर और मणिप्रीय । इनके पास धन, सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी पूर्णता थी । इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गये थे 🔭 ॥ २३ ॥

# दसवाँ अध्याय

### यमलार्जुनका उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् । आप कृपया यह वतलाइये कि नलकूबर और मणिग्रीतको शाप क्यों मिळा १ उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था, जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीको भी क्रोध आ गया ? || १ ||

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! नलकूवर और मणिप्रीव-ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुनेरके छाड़ले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रभगवान्के अनुचरोंमें । इससे उनका घमंड बढ़ गया । एक दिन वे दोनों मन्दाकिनीके तटपर कैछासके रमणीय उपवनमें वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे । नशेके कारण उनकी आँखें घूम रही थीं । बहुत-सी स्नियाँ उनके साथ गा-बजा रही थीं और वे पुष्पोंसे छदे हुए वनमें उनके साथ विहार कर रहे थे || २-३ || उस समय गङ्गाजीमें पाँत-के-

पाँत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियोंके साथ जलके भीतर घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हथिनियोंके साथ जलक्रीडा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियोंके साथ तरह-तरहकी कीडा करने छंगे ॥ ४ ॥ परीक्षित् ! संयोग-वश उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ छिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं ॥ ५ ॥ देवर्षि नारदको देखकर वस्नहीन अप्सराएँ छजा गयीं । शापके डरसे उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन छिये, परन्तु इन यक्षोंने कपड़े नहीं पहने ॥ ६ ॥ जब देवर्षि नारद-जीने देखा कि ये देवताओं के पत्र होकर श्रीमदसे अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उनपर अनुप्रह करनेके छिये शाप देते हुए यह कहा---§|| ७ ||

जिसे पहले भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, उसपर कृपा करनेके लिये खयं वेंधकर भी भगवान् जाते हैं।

ं § देवर्षि नारदके शाप देनेमें दो हेतु थे---एक तो अनुग्रह---उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ----श्रीकृष्ण-प्राप्ति ।

ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी नारदने अपनी ज्ञानदृष्टिसे यह जान लिया कि इनपर भगवान्का अनुप्रह होनेबाला है । इसीसे उन्हें भगवान्का भावी कृपापात्र समझकर ही उनके साथ छेड़-छाड़ की ।

<sup>#</sup> शानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवान्की प्राप्ति हो सकती है, परन्तु बड़ी कठिनाईसे । ऊखल-वंधे भगवान् सगुण हैं । वे निर्गुण प्रेमीको कैसे मिलेंगे १

<sup>†</sup> स्वयँ वैषकर भी बन्धनमें पड़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना, सत्पुरुषके सर्वथा योग्य है ।

जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसे हटकर दूसरेपर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरेको देखने छगते हैं और ऐसा कथम मचाते हैं कि सक्की दृष्टि उनकी ओर खिंच आये । देखिये, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदिका प्रसङ्ग ।

<sup>🙏</sup> ये अपने भक्त कुवेरके पुत्र हैं, इसलिये इनका अर्जुन नाम है । ये देवर्षि नारदके द्वारा दृष्टिपूत किये जा चुके हैं, इसलिये भगवान्ने उनकी ओर देखा।

नारदजीने कहा-जो छोग अपने प्रिय विषयोंका सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाळा है श्रीमद-धन-सम्पत्तिका नशा । हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुळीनता आदिका अभिमान भी उससे बढ़कर वैसा बुद्धि-भ्रंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो स्री, जुआ और मदिरा भी रहती है ॥ ८ ॥ ऐश्वर्यमद और श्रीमदसे अंचे होकर अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले कृर पुरुष अपने नाशवान् शरीरको तो अजर-अमर मान वैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवाले पश्रओंकी हत्या करते हैं ॥ ९ ॥ जिस शरीरको 'भूदेव' 'नरदेव' 'देव' आदि नामोंसे पुकारते हैं--उसकी अन्तमें क्या गति होगी १ उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, पक्षी खाकर उसे विद्या वना देंगे या वह जलकर राखका ढेर वन जायगा। उसी शरीरके छिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमें मनुष्य अपना कौन-सा खार्थ समझता है १ ऐसा करनेसे तो उसे नरककी ही प्राप्ति होगी || १० || वतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी सम्पत्ति है ? अन देकर पाछनेनालेकी है या गर्भाधान करानेवाले पिताकी १ यह शरीर उसे नौ महीने पेटमें रखनेवाळी माताका है अथवा माताको भी पैदा करनेत्राले नानाका १ जो वल्त्रान् पुरुष वलपूर्वक इससे काम करा लेता है, उसका है अथवा दाम देकर खरीद लनेवालेका १ चिताकी जिस धधकती आगमें यह जल जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्यार इसको चीय-चीय-कर खा जानेकी आशा छगाये बैठे हैं, उनका १॥११॥ यह शरीर एक साधारण-सी वस्त है। प्रकृतिसे पैदा होता है और उसीमें समा जाता है। ऐसी स्थितिमें मूर्ख पशुओंके सित्रा और ऐसा कौन वुद्धिमान् है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कष्ट पहुँचायेगा, उनके प्राण लेगा ॥ १२ ॥ जो दुष्ट श्रीमदसे अंघे हो रहे हैं, उनकी आँखोंमें ज्योति डालनेके लिये दिहता ही सबसे वड़ा अंजन है; क्योंकि दरिद यह देख सकता है कि

दूसरे प्राणी भी मेरे ही-जैसे हैं ॥ १३ ॥ जिसके शरीरमें एक वार काँटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणीको काँटा गड़नेकी पीड़ा सहनी पड़े; क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीड़ा होती है। परन्तु निसे कभी काँटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दरिद्रमें घमंड और हेकड़ी नहीं होती: वह सब तरहके मदोंसे वचा रहता है । विल्क दैववश उसे जो कप्ट उठाना पड़ता है, वह उसके छिये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है ॥ १५ ॥ जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पड़ता है, मूख-से जिसका शरीर दुवला-पतला हो गया है, उस दरिद्रकी इन्द्रियाँ भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहतीं, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगोंके लिये दूसरे प्राणियों-को सताता नहीं---उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६॥ यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दिद्रके छिये ही सुल्म है; क्योंकि उसके मोग तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं। अन संतोंके सङ्गसे उसकी ळाळसा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ ही उसका अन्त:करण ग्रद्ध हो जाता है \* || १७ || जिन महात्माओं-के चित्तमें सबके छिये समता है, जो केवछ मगवान्के चरणारविन्दोंका मकरन्द-रस पीनेके छिये सदा उत्सक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणोंके खजाने अथवा दुराचारियोंकी जीविका चळानेवाले और धनके मदसे मतवाले दुर्धोकी क्या आवश्यकता है ? वे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र हैं | | १८ || ये दोनों यक्ष वारुणी मदिराका पान करके मतवाले और श्रीमदसे अंघे हो रहे हैं। अपनी इन्द्रियोंके अधीन रहनेत्राले इन स्त्री-छम्पट यक्षोंका अज्ञान-जनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा || १९ || देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये छोकपाछ कुवेरके पुत्र होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको

<sup>#</sup> धनी पुरुपमें तीन दोप होते हैं—धन, धनका अभिमान और धनकी तृष्णा । दिर पुरुषमें पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसलिये सत्पुरुषोंके सङ्गसे धनकी तृष्णा मिट बानेपर धनियोंकी अपेक्षा उसका शीष्र कल्याण हो जाता है।

<sup>†</sup> घन स्वयं एक दोप है। सातवं स्कन्धमें कहा है कि जितनेसे पेट मर बाय, उससे अधिकको अपना माननेवाला चोर है और दण्डका पात्र है—'स स्तेनो दण्डमईति।' भगवान् भी कहते हैं—जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन छीन छेता हूँ। इसीसे सर्पुक्ष पायः घनियोंकी उपेक्षा करते हैं।

इस बातका भी पता नहीं है कि हम विल्कुल नंगधइंग हैं ॥ २०॥ इसलिये ये दोनों अब वृक्षयोनिमें जानेके योग्य हैं । ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान न होगा । वृक्षयोनिमें जानेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवान्की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुप्रहसे देवता-ओंके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान् श्रीकृष्णका सान्तिष्य प्राप्त होगा; और फिर भगवान्के चरणोंमें परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने छोकमें चले आयेंगे ॥ २१-२२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं -देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगत्रान् नर्-नारायणके आश्रमप्र चले गये \*। नल-कूबर और मणिप्रीव—ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमळार्जुन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २३ ॥ मगत्रान् श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीकी वात सत्य करनेके छिये धीरे-धीरे ऊखळ घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया, जिधर यमळार्जुन वृक्ष थे ॥ २४ ॥ मगत्रान्ने सोचा कि 'देत्रिं नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे मक्त कुबेरके छड़के हैं। इसिछिये महात्मा नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी रूपमें पूरा करूँगा 🕇 ॥२५॥ यह विचार करके मगवान् श्रीकृष्ण दोनों वृश्लोंके बीचमें घुस गये 📜 । वे तो दूसरी ओर निकल गये, परन्तु ऊखल टेढ़ा होकर अटक गया ॥ २६ ॥ दामोदर भगत्रान् श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी कसी हुई थी । उन्होंने अपने पीछे छुढ़कते हुए ऊखल-को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेड़ोंकी सारी जर्दे उखड़ गयीं 🖇 । समस्त बछ-विक्रमके केन्द्र भगवान्का तनिक-सा जोर छगते ही पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डाल्यिं और एक-एक पत्ते कॉॅंप उठे और वे दोनों बड़े जोरसे तड़तड़ाते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥२७॥

उन दोनों वृक्षोंमेंसे अग्निक समान तेजखी दो सिद्ध पुरुष निकले । उनके चमचमाते हुए सौन्द्येसे दिशाएँ दमक उठीं । उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंके खामी मगवान् श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने छो—॥ २८॥

उन्होंने कहा--सचिदानन्दघनखरूप! सबको अपनी ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ! आप प्रकृतिसे अतीत खयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण जगत् आपका ही रूप है ॥२९॥ आप ही समस्त प्राणियोंके शरीर. प्राण. अन्तःकरण और इन्द्रियोंके खामी हैं। तथा आप ही सर्वशक्तिमान् काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं ॥ ३० ॥ आप ही महत्तत्त्र और वह प्रकृति हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म एवं सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरोंके कर्म, भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले सबके साक्षी परमात्मा हैं ॥ ३१ ॥ वृत्तियोंसे प्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके गुणों और त्रिकारोंके द्वारा आप पकड़में नहीं आ सकते । स्थूछ और सूक्ष्म शरीरके आत्ररणसेढका हुआ ऐसा कौन-सा पुरुप है, जो आपको जान सके १ क्योंकि आप तो उन शरीरोंके पहले भी एकरस विद्यमान थे ॥ ३२ ॥ समस्त प्रपञ्चके विधाता मगवान् वासुदेवको हम नमस्कार करते हैं । प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाले गुणोंसे ही आपने अपनी महिमा छिपा रक्खी है । परब्रह्मखरूप श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ३३॥

१. शाप-वरदानसे तपस्या श्लीण होती है । नलकूबर-मिणग्रीवको शाप देनेके पश्चात् नर-नारायण-आश्रमकी यात्रा
 करनेका यह अमिप्राय है कि फिरसे तपःसञ्चय कर लिया जाय ।

२. मैंने यक्षोंपर जो अनुग्रह किया है, वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है, इसिंख्ये।

३. अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करनेके लिये।

<sup>†</sup> भगवान् श्रीकृष्ण अपनी कृपादृष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते थे । परन्तु वृक्षोंके पास जानेका कारण यह है कि देवर्षि नारदने कहा था कि तुम्हें वासुदेवका साक्षिथ्य प्राप्त होगा ।

<sup>‡</sup> वृद्धोंके वीचमें जानेका आश्रय यह है कि भगवान् जिसके अन्तर्देशमें प्रवेश करते हैं, उसके जीवनमें क्लेशका लेश भी नहीं रहता । भीतर प्रवेश किये बिना दोनोंका एक साथ उद्धार भी कैसे होता ।

<sup>§</sup> जो भगवान्के गुण ( भक्त-वात्सस्य आदि सद्गुण या रस्सी ) से बँघा हुआ है, वह तिर्यक्गति ( पशु-पक्षी या टेढ़ी चालवाला ) ही क्यों न हो—दूसरोंका उद्घार कर सकता है ।

अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है। उतना अपने हाथसे नहीं । मानो, यही सोचकर अपने पीछे-पीछे चलनेवाळे ऊखलके द्वारा उनका उद्धार करवाया ।

आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं। फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं, जो साधारण शरीरधारियोंके छिये शक्य नहीं हैं और जिनसे बद्दकर तो क्या जिनके ्रमान भी कोई नहीं का सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरोंमें आपके अवतारोंका पता चल जाता है ॥२४॥ प्रभो ! आप ही समस्त छोकोंके अम्युदय और निःश्रे-यसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण राक्तियोंसे अन्तरीर्ण हुए हैं । आप समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं || ३५ || परम कत्र्याण ( साच्य ) खरूप ! आपको नमस्कार है । परम मङ्गल ( साधन ) खरूप ! आपको नमस्कार है। परम शान्त, सबके हृदयमें बिहार करनेवाले यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ अनन्त ! हम आपंके दासानुदास हैं । आप यह खीकार कीजिये। देवर्पि भगवान् नारदके परम अनुप्रहसे ही हम अपराधियोंको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ३७॥ प्रमो ! हमारी वाणी आपके मङ्गळमय गुणोंका वर्णन करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथामें छने रहें हमारे हाथ आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कमर्ले-की स्मृतिमें रम जायँ । यह सम्पूर्ण जगत् आपका निवास-स्थान है । हमारा मस्तक सबके सामने झका रहे । संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं । हमारी आँखें उनके दर्शन करती रहें ॥ ३८ ॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-सौन्दर्य-माधुर्यनिधि गोकुलेखर श्रीकृष्णने नलकूवर और मणिप्रीवके इस प्रकार स्तुति करनेपर रस्सीसे ऊखलमें वैंघे-वैंघे ही हँसते हुए\* उनसे कहा---॥ ३९॥

ं श्रीभगवान्ने कहा—तुमलोग श्रीमदसे अंघे हो रहे थे। मैं पहलेसे ही यह वात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ॥ १०॥ जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दर्शनसे बन्धन होना ठीक वैसे ही सम्भन नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्धकारका होना ॥ ४१॥ इसलिये नलकूबर और मणिप्रीव ! तुमलोग मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगोंको संसारचक्रसे ब्रुड्रानेवाले अनन्य भक्तिभावकी. जो तुम्हें अभीष्ट है. प्राप्ति हो गयी है ॥ ४२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जन भगत्रान्ने इस प्रकार कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बार-बार प्रणाम किया । इसके वाद ऊखलमें वैंचे हुए सर्वेश्वरकी आज्ञा प्राप्त करके उन छोगोंने उत्तर दिशाकी यात्रा की । । । । । ।

# ग्यारहवाँ अध्याय

गोकुछसे वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और वकासुरका उद्धार

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! वृक्षोंके गिरनेसे आ गये ॥ १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन छोगोंने देखा कि जो भयद्वर शब्द हुआ था, उसे नन्दबाबा आदि गोपोंने दोनों अर्जुनके वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरनेका भी सुना । उनके मनमें यह शंका हुई कि कहीं विजली कारण स्पष्ट था—वहीं उनके सामने ही रस्सीमें वैंधा तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयमीत होकर बृक्षोंके पास हुआ बालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे समझ न

स्वस्त्यस्तु उल्लब्ह सर्वेदा श्रीकृष्णगुणशाली एव भूयाः।

<sup>#</sup> सर्वदा में मुक्त रहता हूँ और वद जीव मेरी खिति करते हैं। आज में वद हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तांत कर रहे हैं । यह विपरीत दशा देखकर भगवान्को हँसी आ गयी ।

<sup>ं</sup> यक्षींने विचार किया कि जबतक यह स-गुण (रस्ती ) में वैंघे हुए हैं, तमीतक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं । निर्गुणको तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता । इसीसे भगवान्के बँघे रहते ही वे चले गये ।

<sup>&#</sup>x27;ऊलल ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्रीकृष्णके गुणोंसे वैंघे ही रहो ।'—ऐसा ऊललको आशीर्वाद देकर यश्च वहाँसे चले गये।

सके। 'यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गयी १'——यह सोचकर वे कातर हो गये, उनकी बुद्धि भ्रमिन हो गयी॥ २-३ ॥ वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा——'अरे, इसी कन्हैयाका तो काम है। यह दोनों हक्षोंके बीचमेंसे होकर निकल रहा था। ऊखल तिरला हो जानेपर दूसरी ओरसे इसने उसे खींचा और हक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमेंसे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं'॥ १ ॥ परन्तु गोपोंने बालकोंकी वात नहीं मानी। वे कहने लगे—'एक नन्हा-सा बचा इतने वड़े हक्षोंको उखाड़ डाले, यह कभी सम्मव नहीं है।' किसी-किसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी पहलेकी लीलाओंका समरण करके सन्देह भी हो आया॥५॥ वन्दबाबाने देखा, उनका प्राणोंसे प्यारा बच्च रस्सीसे बँधा हुआ ऊखल घसीटता जा रहा है। वे हँसने लगे और जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोल दी\* ॥६॥

सर्वशिक्तमान् भगवान् कभी-कभी गोपियों के फुसळाने-से साधारण बाळकों के समान नाचने छगते । कभी मोले-माळे अनजान बाळककी तरह गाने छगते । वे उनके हायकी कठपुतळी—उनके सर्वथा अधीन हो गये थे ॥७॥ कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी आदि तौळनेके बटखरे उठा छाते। कभी खड़ाऊँ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी मक्तोंको आनन्दित करनेके छिये पहळवानोंकी माँति ताळ ठोंकने छगते ॥ ८॥ ईस प्रकार सर्वशिक्तमान् भगवान् अपनी बाळ-छोळाओंसे बजवासियों-को आनन्दित करते और संसारमें जो छोग उनके रहस्यको जाननेवाले हैं, उनको यह दिखळाते कि मैं अपने सेवकोंके वशमें हूँ ॥ ९॥

एक दिन कोई फल वेचनेवाली आकर पुकार उठी— 'फल, लो फल ।' यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देनेवाले मगवान् अन्युत फल खरीदनेके लिये अपनी छोटी-सी अंजुलीमें अनाज लेकर दौड़ पढ़े॥ १०॥ उनकी अंजुलीमेंसे अनाज तो रास्तेमें ही बिखर गया, पर फल बेचनेत्रालीने उनके दोनों हाय फलसे भर दिये। इधर मगवान्ने भी उसकी फल रखनेवाली टोकरी रल्नोंसे भर दी॥ ११॥

तदनन्तर एक दिन यमळार्जुन वृक्षको तोड्नेगळे श्रीकृष्ण और वलराम वालकोंके साय खेलते-खेलते यमुना-तटपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने उन्हें पुकारा 'ओकृष्ण ! ओ वळराम ! जल्दी आओ'॥१२॥ परन्तु रोहिणीके पुक्तुरनेपर भी वे आये नहीं; क्योंकि उनका मन खेळमें लंग गया था । जब बुळानेपर भी वे दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यरनेहमयी यशोदाजीको भेजा ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण और वल्राम ग्वालबालकोंके साथ वहुत देरसे खेल रहे थे, यशोदाजीने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्रके प्रति वात्सल्यस्नेह-के कारण उनके स्तर्नोमेंसे दृध चुचुआ रहा था ॥ १४ ॥ वे जोर-जोरसे पुकारने छगीं--- भेरे प्यारे वन्हैया ! ओ कृष्ण ! कमलनयन स्यामसुन्दर ! वेटा ! आओ, अपनी माका दूध पी छो ! खेळते-खेळते यक गये हो वेटा ! अब बस करो । देखो तो सही, तुम भूखसे दुवले हो रहे हो ॥ १५॥ मेरे प्यारे वेटा राम! तुम तो समूचे कुळको आनन्द देनेत्राले हो । अपने छोटे भाईको लेकर जल्दीसे आ जाओ तो ! देखो, भाई ! आज तुमने बहुत सबेरे कलेऊ किया था। अव तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये॥१६॥ वेटा वलराम ! वजराज भोजन करनेके छिये वैठ गये हैं; परन्तु अमीतक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, भव. हमें आनन्दित करो । वालको ! अव तुम लोग भी अपने-अपने घर जाओ || १७ || वेटा | देखो तो सही, तुम्हारा एक-एक अङ्ग धृष्टसे ख्यपय हो रहा है। आओ, जल्दीसे स्नान कर छो। आज तुम्हारा जन्म-नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणोंको गोदान करो।। १८।। देखो—देखो ! तुम्हारे साथियोंको उनकी माताओंने नहला-धुलाकर, मींज-पोंळकर कैसे मुन्दर-मुन्दर गहने पहना दिये हैं। अब तुम भी नहा-धोकर, खा-पीकर, पहन-

क नन्दबावा इसिलेये हॅसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब माने बाँच दिया, तब पिता कहीं आकर पीठने न लगें।

माताने बाँचा और पिताने छोड़ा । भगवान् श्रीकृष्णकी छीछांछे यह बात सिद्ध हुई कि उनके खरूपमें बन्धन और मुक्तकी कस्पना करनेवाळे दूसरे ही हैं । वे खयं न बद्ध हैं, न मुक्त हैं ।

ओढ़कर तन खेळनां ॥१९॥ परीक्षित् ! माता यशोदाका सम्पूर्ण मन-प्राण प्रेम-वन्धनसे वैंधा हुआ था । वे चराचर जगत्के शिरोमणि मगनान्को अपना पुत्र समझतीं और इस प्रकार कहकर एक हाथसे वळराम तथा दूसरे हाथसे श्रीकृष्णको पकड़कर अपने घर ले आयीं । इसके बाद उन्होंने पुत्रके मङ्गळके ळिये जो कुळ करना था, वह बहे प्रेमसे किया ॥ २०॥

जव नन्दवावा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने देखा कि महावन-में तो बड़े-बड़े उत्पात होने छगे हैं, तब वे छोग इकट्ठे होका 'अत्र त्रजत्रासियोंको क्या काता चाहिये'—इस विषयपर विचार करने छंगे ॥ २१ ॥ उनमेंसे एक गोपका नाम या उपनन्द । वे अवस्थामें तो बड़े थे ही, ज्ञानमें मी बड़े थे । उन्हें इस वातका पता या कि किस समय किस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार करना चाहिये। साय ही वे यह भी चाहते थे कि राम और स्याम सखी रहें, उनपर कोई निपत्ति न आने । उन्होंने कहा---।।२२॥ 'भाइयो ! अब यहाँ ऐसे वहे-बहे उत्पात होने छगे हैं, जो वचोंके लिये तो वहुत ही अनिएकारी हैं। इसलिये यदि हमलोग गोकुल और गोकुलगसियोंका मला चाहते हैं, तो हमें यहाँसे अपना डेरा-डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिये ॥ २३ ॥ देखो, यह सामने बैठा हुआ नन्दरायका छाड्छा सबसे पहले तो बचोंके छिये काछ-खरूपिणी हत्यारी धूतनाके चंगुङसे किसी प्रकार छूटा । इसके बाद भगवान्की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके कपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते-गिरते बचा ॥ २४ ॥ ववंडररूपधारी दैत्यने तो इसे आकाशमें ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति ( मृत्युके मुख ) में ही डाछ दिया था, परन्तु बहाँसे जब वह चद्दानपर गिरा, तब भी हमारे कुछके देवेश्वरोंने ही इस बाछककी रक्षा की ॥ २५ ॥ यमळार्जुन बृक्षोंके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर भी यह या और कोई बालक न मरा । इससे भी यही समझना चाहिये कि भगवात्ने हमारी रक्षा की ॥२६॥ इसिंखेये जबतक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हर्मे और हमारे व्रजको नष्ट न कर दे, तवतक ही हमछोग अपने बर्चोको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र चले चलें || २७ || 'बृन्दावन' नामका एक वन है | उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पिवत पर्वत, घास और हरी-भरी छता-वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के छिये तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप, गोपी और गायों के छिये वह केवछ सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान है। २८॥ सो यदि तुम सब छोगों को यह बात जँचती हो तो आज ही हमछोग वहाँ के छिये कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी-छकड़े जोतें और पहछे गायों को, जो हमारी एकमात्र सम्पति हैं, वहाँ मेज देंग। २९॥

उपनन्दकी बात सनकर सभी गोर्पेने एक खरसे कहा-- 'बहुत ठीक, बहुत ठीक।' इस विषयमें किसीका भी मतमेद न था। सत्र छोगोंने अपनी झुंड-की-झुंड गार्ये इकड़ी की और छकड़ोंपर घरकी सब सामग्री छादकर वृन्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! ग्वालेंने बूढ़ों, वचीं, क्षियों और सब सामप्रियोंको छकड़ोंपर चढ़ा दिया और खयं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर वड़ी साव-धानीसे चळने ळगे ॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बळड़ोंको तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सींग और तुरही जोर-जोरसे बजाते हुए चले। उनके साथ-ही-साथ पुरोहितछोग भी चल रहे थे ॥ ३२ ॥ गोपियाँ अपने-अपने वक्षःश्रख्यर नयी केसर लगाकर, मुन्दर-धुन्दर वस्न पहनकर, गलेमें सोनेके हार धारण किये हुए रथोंपर सवार थीं और वड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी ळीळाओंके गीत गाती जाती थीं ॥ ३३ ॥ यशोदारानी और रोहिणीजी भी वैसे ही सज-धजकर अपने-अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा वलरामके साथ एक छक्रहेपर शोभायमान हो रही थीं। वे अपने दोनों बालकोंकी तोतली वोली सुन-सुनकर भी अधाती न थीं, और-और सुनना चाहती थीं ॥ ३४ ॥ वृन्दावन वड़ा ही सुन्दर वन है । चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख-ही-सुख है। उसमें प्रवेश करके म्वार्जीने अपने छकड़ोंको अर्द्धचन्द्राकार मण्डल बाँधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधनके रहने योग्य स्थान बना लिया ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! बृन्दावनका हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीके युन्दर-युन्दर पुलिनोंको देखकर भगवान श्रीकृष्ण और बळरामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ।।३६।। राम और स्याम दोनों ही अपनी तोतळी बोळी और

अत्यन्त मधुर वाळोचित छीछाओंसे गोकुळकी ही तरह हुन्दावनमें भी व्रजवासियोंको आनन्द देते रहे । योड़े ही दिनोंमें समय आनेपर वे वछड़े चराने छगे ॥ ३७ ॥ दूसरे ग्वाछवाछोंके साथ खेळनेके छिये वहुत-सी सामग्री छेकर वे घरसे निकछ पड़ते और गोष्ठ (गायोंके रहनेके स्थान ) के पास ही अपने वछड़ोंको चराते ॥ ३८ ॥ स्थाम और राम कहीं बाँसुरी वजा रहे हैं, तो कहीं गुलेछ या ढेळवाँससे ढेछे या गोछियाँ फेंक रहे हैं । किसी समय अपने पैरोंके बुँघरूपर तान छेड़ रहे हैं , तो कहीं वनावटी गाय और वैछ वनकर खेळ रहे हैं ॥ ३९ ॥ एक ओर देखिये तो साँड वन-वनकर हँकड़ते हुए आपसमें छड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि पद्म-पिक्षयोंकी बोछियाँ निकाछ रहे हैं । परीक्षित् ! इस प्रकार सर्वशिकानन् मगवान् साधारण वाळकोंके समान खेळते रहते ॥ ४० ॥

एक दिनकी वात है, श्याम और वळराम अपने प्रेमी सखा ग्वाख्वाळोंके साथ यमुनातटपर वछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया ॥ १ १ ॥ भगनान्ने देखा कि वह वनावटी बछड़ेका रूप धारणकर वछड़ोंके झंडमें मिल गया है। वे ऑखोंके इशारेसे बलरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच गये। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे दैत्यको तो पहचानते नहीं और उस हट्टे-कट्टे सुन्दर बछड़ेपर मुख हो गये हैं ॥ ४२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने पूँछके साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें धुमाया और मर जानेपर कैयके वृक्षपर पटक दिया । उसका छंबा-तगड़ा दैत्यशरीर बहुत-से कैथके वृक्षोंको गिराकर खयं मी गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ यह देखकर ग्वालवालोंके आश्चर्य-की सीमा न रही । वे 'वाह-वाह' करके प्यारे कन्हैयाकी प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनन्दसे फूलेंकी वर्षा करने छगे॥ ४४॥

परिक्षित् ! जो सारे छोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, वे ही इयाम और बळराम अब वत्सपाळ (बळड़ोंके चरवाहे ) बने हुए हैं । त्रे तड़के ही उठकर कलेवेकी सामग्री ले लेते और बळड़ोंको चराते हुए एक वनसे दूसरे वनमें घूमा करते ॥ ४५ ॥ एक दिनकी बात है, सत्र ग्वाळवाळ अपने झुंड-के-झुंड वळडोंको पानी पिळते-के छिये जलाशयके तटपर हे गये। उन्होंने पहले बछड़ोंको जल पिलाया और फिर खयं भी पिया ॥१६॥ ग्वालबार्लोने देखा कि वहाँ एक बहुत वड़ा जीव बैठा हुआ है । वह ऐसा माछूम पड़ता था, मानो इन्द्रके वज़से कटकर कोई पहाड़का टुकड़ा गिरा हुआ है ॥ ४७ ॥ ग्वालबाल उसे देखकार डर गये। वह 'वक' नामका एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुलेका रूप घरके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह खयं बड़ा बळवान् था । उसने झपटकर श्रीकृष्णको निगल लिया || ४८ || जब बलराम आदि बालकोंने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्रीकृष्णको निगल गया, तब उनकी बही गति हुई जो प्राण निकल जानेपर इन्द्रियोंकी होती है। वे अचेत हो गये ॥ ४९॥ परीक्षित ! श्रीकृष्ण लोकपितामह ब्रह्माके भी पिता हैं। वे छीछासे ही गोपाछ-बालक बने हुए हैं। जब वे वगुलेके ताद्धके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ताद्ध जळाने छगे । अत: उस दैत्यने श्रीकृष्णके शरीरपर बिना किसी प्रकारका धाव किये ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े कोषसे अपनी कठोर चोंचसे उनपर चोट करनेके छिये टूट पड़ा || ५० || कंसका सखा बकासुर अभी मक्तवत्सल मगवान् श्रीकृष्णपर अपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हार्योसे उसके दोनों ठोर पकड़ छिये और ग्वालबार्लोके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे वैसे ही चीर डाला, जैसे कोई बीरण (गाँड्र, जिसकी जड़का खस होता है ) को चीर डाले । इससे देवताओं-को बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५१॥ समी देवता भगवान् श्रीकृष्णपर नन्दनवनके बेला, चमेली आदिके फुल बरसाने छगे तथा नगारे, राह्व आदि बजाकर एवं स्तोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने छगे । यह सब देख-कर सब-के-सब ग्वालबाल आश्वर्यचिकत हो गये ॥५२॥ जब बलराम आदि बालकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके मुँहसे निकलकर हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें ऐसा आनन्द हुआ मानो प्राणोंके सम्रारसे इन्द्रियाँ सचेत और आनन्दित हो गयी हों । सबने भगवान्को अलग-अलग गले लगाया । इसके बाद अपने-अपने बछड़े

हाँककर सब वजमें आये और वहाँ उन्होंने घरके लोगोंसे सारी घटना कह सुनायी || ५३ ||

परीक्षित् ! बकाधुरके वधकी घटना धुनकर सबके-सव गोपी-गोप आश्चर्यचिकत हो गये । उन्हें ऐसा
जान पड़ा, जैसे कन्हैया साक्षात् मृत्युके मुखसे ही
छोटे हों । वे वड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे
श्रीकृष्णको निहारने छगे । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी ॥ ५४ ॥
वे आपसमें कहने छगे—'हाय ! हाय ॥ यह कितने
आश्चर्यकी बात है । इस बालकको कई बार मृत्युके
मुँहमें जाना पड़ा । परन्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होंने पहलेसे
दूसरोंका अनिष्ट किया था ॥ ५५ ॥ यह सब होनेपर
भी वे मयहर असुर इसका कुछ भी नहीं विगाड़ पाते।

आते हैं इसे मार डालनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर गिरकर पितर्गोकी तरह उल्टे खयं खाहा हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओंके वचन कभी झूठे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्गाचार्यने जितनी वातें कही थीं, सब-की-सब सोल्हों आने ठीक उत्तर रही हैं' ॥ ५७ ॥ नन्दवावा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनन्दसे अपने स्थाम और रामकी वातें किया करते । वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसारके दुःख-संकरोंका कुळ पता ही न चलता ॥५८॥ इसी प्रकार स्थाम और बलराम ग्वालवालोंके साथ कभी आँखिमचौनी खेलते, तो कभी पुल बाँघते । कभी बंदरोंकी भाँति उळलते-कूदते, तो कभी और कोई विचिन्न खेल करते । इस प्रकारके वालोचित खेलोंसे उन दोनोंने ब्रजमें अपनी बाल्यावस्था न्यतीत की ॥ ५९ ॥

### वारहवाँ अध्याय

अघासुरका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! एक दिन नन्दनन्दन श्यामसुन्दर वनमें ही कलेत्रा करनेके विचारसे वडे तड़के उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर ध्वनिसे अपने साथी ग्वालवालोंको मनकी वात जनाते हुए उन्हें जगाया और वछड़ोंको आगे करके वे वजमण्डलसे निकल पड़े ॥ १ ॥ श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वालवाल सुन्दर छींके, वेत, सींग और वाँसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों वछड़ोंको आगे करके वड़ी प्रसन्तासे अपने-अपने घरोंसे चल पड़े || २ || उन्होंने श्रीकृष्णके अगणित वर्छड्रोंमें अपने-अपने वर्छडे मिळा दिये और स्थान-स्थानपर वालोचित खेल खेलते हुए विचरने छगे ॥ ३ ॥ यद्यपि सत्र-के-सत्र ग्वाछवाछ काँच, घुँघची, मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने बृन्दावनके लाल-पीले-हरे फलोंसे, नयी-नयी कोंपळोंसे, गुन्छोंसे, रंग-विरंगे फ्लों और मोरपंखोंसे तया गेरू आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको सजा छिया ॥ ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा छेता, तो कोई किसीकी वेत या वाँसुरी । जन उन वस्तुओंके खामी- को पता चळता, तब उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरेके और तीसरा और भी दूर चौथेके पास । फिर वे हँसते हुए उन्हें छौटा देते ॥ ५॥ यदि स्याम-सुन्दर श्रीकृष्य वनकी शोभा देखनेके छिये कुछ आगे बढ़ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छुऊँगा'---इस प्रकार आपसमें होड़ छगाकर सब-के-सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छु-छुकर आनन्दमग्न हो जाते ।। ६ ।। कोई बाँसरी बजा रहा है, तो कोई सींग ही फूँक रहा है। कोई-कोई मौरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत-से कोयलेंके खरमें खर मिलाकर 'कुहु-कुहु' कर रहे हैं ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वाछबाछ आकाशमें उड़ते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड़ छगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसोंकी चालकी नकल करते हुए उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं । कोई वगुलेके पास उसीके समान आँखें मूँदकर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरोंको नाचते देख उन्होंकी तरह नाच रहे हैं ॥ ८॥ कोई-कोई बंदरोंकी पूँछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे हैं । कोई-

कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाळसे दूसरी डाळपर छळाँग मार रहे हैं ॥ ९ ॥ बहुत-से ग्वाल्बाल तो नदीके कल्लारमें लपका खेल रहे हैं और उसमें फ़दकते हुए मेढकोंके साथ खयं भी फ़दक रहे हैं। कोई पानीमें अपनी परछाई देखकर उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति-ष्विनको ही बुरा-भरा कह रहे हैं ॥ १० ॥ भगवान श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके छिये खयं ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान् अनुभव हैं। दास्यभावसे युक्त भक्तोंके लिये वे उनके आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं । और माया-मोहित विपयान्धोंके छिये वे केवछ एक मनुष्य-बाछक हैं । उन्हीं भगत्रान्के साथ वे महान् पुण्यात्मा ग्वालवाल तरह-तरहके खेळ खेळ रहे हैं ॥ ११ ॥ बहुत जन्मींतक श्रम और कप्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों और अन्तःकरणको वशमें कर छिया है, उन योगियोंके छिये भी भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमछोंकी रज अप्राप्य है । वही भगवान् खयं जिन व्रजवासी ग्वाल्बालोंकी आँखोंके सामने रहकर सदा खेळ खेळते हैं, उनके सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ॥१२॥

परीक्षित् ! इसी समय अघासुर नामका महान् दैत्य आ धमका । उससे श्रीकृष्ण और ग्वाछबाछोंकी सुखमयी क्रीडा देखी न गयी । उसके हृदयमें जलन होने लगी। वह इतना भयद्वर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके छिये चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ जाय || १३ || अघासुर पूतना और बकासरका छोटा भाई तथा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाठबाठोंको देखकर मन-ही-मन सोचने छगा कि 'यही मेरे संगे भाई और बहिनको मारनेवाला है। इस-छिये आज मैं इन ग्वाछवाछोंके साथ इसे मार **डास्ट्रँ**गा ॥ **१**-४॥ जब ये सत्र मरकर मेरे उन दोनों माई-बहिनोंके मृत-तर्भणकी तिलाञ्चलि बन जायँगे, तब व्रजवासी अपने-आप मरे-जैसे हो जायँगे । सन्तान ही प्राणियोंके प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा १ इसकी मृत्युसे व्रजवासी अपने-आप मर जायँगैं ॥ १५॥ ऐसा निश्चय करके वह दृष्ट दैत्य अजगरका रूप धारण

कर मार्गमें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक योजन छंबे बड़े पर्वतके समान विशाछ एवं मोटा था । वह बहुत ही अद्भुत था । उसकी नीयत सब बाल्कोंको निगछ जानेकी थी, इसिल्ये उसने गुफाके समान अपना बहुत बड़ा मुँह फाड़ रक्खा था ॥ १६ ॥ उसका नीचे-का होठ पृथ्वीसे और उपरका होठ बादळोंसे छग रहा था । उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और दाढ़ें पर्वतके शिखर-सी जान पड़ती थीं । मुँहके मीतर घोर अन्धकार था । जीम एक चौड़ी छाछ सड़क-सी दीखती थी । साँस आँधीके समान थी और आँखें दावानछके समान दहक रही थीं ॥ १७ ॥

अधासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि यह भी बृन्दावन भी कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेळ-ही-खेळमें उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगरका ख़ूल हुआ मुँह है ॥१८॥ कोई कहता---'मित्रो ! भला, बतलाओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह हमें निगळनेके लिये ख़ुले हुए किसी अजगरके मुँह-जैसा नहीं है ? ॥१९॥ दूसरेने कहा---'सचमुच सूर्यकी किरणें पड़नेसे ये जो वादल लाल-लाल हो गये हैं, वे ऐसे माळूम होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो । और उन्हीं बादलेंकी परलाईसे यह जो नीचेकी भूमि कुछ छाल-छाल दीख रही है, वही इसका नीचेका होठ जान पड़ता है ॥ २०॥ तीसरे माख्याखने सहा---'हाँ, सच तो है। देखों तो सही, क्या ये दायीं और बायीं ओरकी गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबबेंकी होड़ नहीं करतीं १ और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पंक्तियाँ तो साफ-साफ इसकी दाढ़ें माछम पड़ती हैं' ॥२१॥ चौथे-ने कहा-- 'अरे माई! यह छंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक अजगरकी जीम-सरीखी माद्धम पड़ती है और इन गिरि-श्रृङ्गोंके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी भाग-को भी मात करता है ॥ २२ ॥ किसी दूसरे ग्वाछवाछने कहा-4देखो, देखो ! ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगळमें आग लगी है। इसीसे यह गरम और तीखी ह्वा आ रही है । परन्तु अजगरकी साँसके साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। और उसी आगसे जले हुए प्राणियोंकी दुर्गन्ध ऐसी जान पड़ती है, मानो अजगरके

पेटमें मरे हुए जीवोंके मांसकी ही दुर्गन्य हो। | २३ || तव उन्होंमेंसे एकने कहा-- 'यदि हमलोग इसके मुँहमें घुस जायँ, तो क्या यह हमें निगल जायगा १ अजी ! यह क्या निगलेगा । कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो एक क्षणमें यह मी वकासुरके समान नष्ट हो जायगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही । इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाडवाड वकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्णका सुन्दर मुख देखते और ताळी पीट-पीटकर हाँसते हुए अन्नासुरके मुँहमें बुस गये ॥ २४ ॥ उन अनजान. वचोंकी आपसमें की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने सोचा कि 'अरे, इन्हें तो सचा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है । परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है। भलाः उनसे क्या छिपा रहता १ वे तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें ही निवास करते हैं । अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा माल-गालोंको उसके मुँहमें जानेसे वचा र्छे ॥ २५ ॥ भगवान् इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब-के-सत्र ग्वाळवाळ वछड़ोंके साथ उस असुरके पेटमें चले गये । परन्तु अघासुरने अभी उन्हें निगला नहीं । इसका कारण यह था कि अवासुर अपने भाई वकासुर और त्रहिन पूतनाके वयकी याद करके इस वातकी बाट देख रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुँहमें आ जायँ, तव सबको एक साथ ही निगल जाऊँ ॥ २६ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण सनको अभय देनेवाले हैं । जन उन्होंने देखा कि ये वेचारे ग्वाळ्वाळ——जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ-मेरे हाथसे निकल गये और जैसे कोई तिनका उड़-कर आगमें गिर पहे, वैसे ही अ ने-आप मृत्युरूप अवाद्युरकी जठराग्निके ग्रास वन गये, तव दैवकी इस विचित्र छीळापर भगवान्को वड़ा विसमय हुआ और उनका हृद्य दयासे द्रवित हो गया ॥ २७ ॥ वे सोचने छगे कि 'अव मुझे क्या करना चाहिये १ ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे इस दुएकी मृत्यु भी हो जाय और इन संत-खमान मोले-भाले बालकोंकी हत्या भी न हो ? ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं १' परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, वर्तमान-सवको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके छिये यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके खयं उसके मुँहमें घुस गये ॥ २८॥ उस

समय बादलोंमें लिपे हुए देवता भयवश 'हाय-हाय' पुकार उठे और अघासुरके हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लो ॥ २९ ॥

अघासर वछड्रों और म्वालवालोंके सहित भगवान् श्रीकृष्णको अपनी डाढ़ोंसे चवाकर चूर-चूर कर डाछना चाहता था। परन्त उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने देवताओंकी 'हाय-हाय' सनकर उसके गलेमें अपने शरीरको बड़ी फुर्तीसे बड़ा छिया ॥ ३० ॥ इसके बाद भगवान्ने अपने शरीरको इतना वड़ा कर छिया कि उसका गला ही रूँघ गया । आँखें उन्नर गयीं । वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा । साँस रुककर सारे शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्रह्मरम फोइकर निकल गये ॥ ३१ ॥ उसी मार्गसे प्राणोंके साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे वाहर हो गयीं। उसी समय भगवान् मुक्त्दने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे मरे हुए थछड़ों और ग्वालबालोंको जिला दिया और उन सवको साथ लेकर वे अवास्तरके मुँहसे बाहर निकल आये ॥ ३२ ॥ उस अजगरके स्थूछ शरीरसे एक अत्यन्त अद्भुत और महान् ज्योति निक्तली । उस समय उस ज्योति-के प्रकाशसे दसों दिशाएँ प्रज्वलित हो उठाँ। वह थोड़ी देरतक तो आकाशमें स्थित होकर भगवानुके निकटनेकी प्रतीक्षा करती रही । जब वे वाहर निकल आये, तव वह सब देवताओंके देखते-देखते उन्हींमें समा गयी ॥३३॥ उस समय देवताओंने भ्रूत्र बरसाकर, अप्सराओंने नाच-कर, गन्धर्वीने गाकर, विद्याधरोंने वाजे वजाकर, ब्राह्मणोंने स्तति पाठकर और पार्पदोंने जय-जयकारके नारे लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णका अभिनन्दन किया । क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णने अधासुरको मारकर उन सत्रका वहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उन अद्भुत स्तुतियों, सुन्दर वाजों, मङ्गळमय गीतों, जय-जयकार और आनन्दोत्सर्वोक्ती मङ्गल्यनि ब्रञ्जलेकके पास पहुँच गयी । जत्र ब्रह्माजीने वह ध्वनिं सुनी, तत्र वे बहुत ही शीघ अपने वाहनपर चढ़कर वंहाँ आये और भगवान श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्चर्यचिकत हो गये।)३५।) परीक्षित् ! जव वृन्दावनमें अजगरका वह चाम सूख गया, तब वह बजवासियोंके लिये बहुत दिनोंतक खेळने की

एक अद्भुत गुफा-सी बना रहा।। ३६ ॥ यह जो भगवान्ने अपने ग्वाळवाळोंको मृत्युके मुखसे बचाया था और अन्नासुरको मोक्ष-दान किया था, वह लीला भगनान्ने अपनी कुमार-अवस्थामें अर्थात् पाँचवें वर्षमें ही की थी। ग्वाळबाळोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड-अवस्था अर्थात् छठे वर्षमें अत्यन्त आश्चर्यचिकत होका व्रजमें उसका वर्णन किया ।।३७।। अघासुर मूर्तिमान् अघ (पाप) ही था। भगवान्के स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप धुळ गये और उसे उस सारूप-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, जो पापियोंको कभी मिछ नहीं सकती । परन्तु यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि मनुष्य बालककी-सी लीला रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अव्यक्त और कार्य-कारणरूप समस्त जगत्के एकमात्र विधाता हैं || ३८ || भगत्रान् श्रीकृष्णके किसी एक अङ्गकी भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हृदयमें बैठा छी जाय, तो वह साछोक्य, सामीप्य आदि गतिका दान करती है, जो भगवान्के बड़े-बड़े भक्तोंको मिलती है । मगत्रान् आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप हैं । माया उनके पासतक नहीं फरक पाती । वे ही खयं अघासुरके शरीरमें प्रवेश कर गये । क्या अब मी उसकी सद्गतिके त्रिषयमें कोई सन्देह है १॥ ३९॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! यदुवंश-शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित्को जीवन-दान दिया था । उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवनसर्वखका यह विचित्र चित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र छीळाके सम्बन्धमें प्रश्न किया । इसका कारण यह या कि भगवान्की अमृतमयी छीछाने परीक्षित्के चित्तको अपने वशमें कर रक्खा था ॥ ४० ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपने कहा था कि ग्वाल्बालोंने भगवान्की की हुई पाँचवें वर्षकी लीला व्रजमें छठे वर्षमें जाकर कही । अब इस विषयमें आप कृपा करके यह वतलाइये कि एक समयकी लीला दूसरे समयमें वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है ? ॥ ४१ ॥ महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्यको जाननेके लिये बड़ा कौत्रहल हो रहा है । आप कृपा करके वतलाइये । अगस्य ही इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी विचित्र घटनाओंको घटित करनेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम होगा । क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ गुरुदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मणसेवासे विमुख होनेके कारण में अपराधी नाममात्रका क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्रीकृष्णलीलामृतका बार-बार पान कर रहे हैं ॥ ४३ ॥

सूतजी कहते हैं—भगवान्के परम प्रेमी भक्तोंमें श्रेष्ठ शौनकजी ! जब राजा परीक्षित्ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्रीशुकदेव जीको भगवान्की वह छीछा समरण हो आयी । और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तः-करण विवश होकर भगवान्की नित्यछीछामें खिच गये। कुछ समयके बाद धीरे-धीरे श्रम और कष्टसे उन्हें बाह्यज्ञान हुआ । तब वे परीक्षित्से भगवान्की छीछाका वर्णन करने छगे ॥ ४४ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

### ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! तुम बड़े भाग्यवान् हो । भगवान्के प्रेमी भक्तोंमें तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है । तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है । यों तो तुम्हें बार-वार भगवान्की छीळा-कथाएँ सुननेको मिछती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमें प्रश्न करके उन्हें और भी सरस—और भी नृतन बना देते हो ॥ १ ॥ रसिक संतोंकी वाणी, कान और हृदय भगवान्की छीछाके गान, श्रवण और चिन्तनके छिये ही होते हैं—उनका यह खमाव ही होता है कि वे क्षण-प्रतिक्षण भगवान्की छीछाओंको अपूर्व रसमयी और नित्य-नूतन अनुभव करते रहें—ठीक वैसे ही, जैसे छम्पट पुरुपोंको क्षियोंकी चर्चामें नया-नया रस जान पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित् । तुम एकाम्र चित्तसे श्रवण करो । यद्यपि मगत्रान्की यह छीछा अत्यन्त रहस्यमयी है, फिर भी में तुम्हें सुनाता हूँ । क्योंकि दयालु आचार्य-गण अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त रहस्य भी वतला दिया करते हैं ॥ ३ ॥ यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि मगत्रान् श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वालवालोंको मृत्यु-रूप अघासुरके मुँहसे बंचा लिया । इसके वाद वे उन्हें यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे कहने लगे---।।४।। 'मेरे प्यारे मित्रो ! यमुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय है। देखो तो सही, यहाँकी बाद्ध कितनी कोमल और खच्छ है। हम छोगोंके छिये खेळनेकी तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है । देखो, एक ओर रंग-विरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगन्धसे खिचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं; तो दूसरी ओर सुन्दर-सुन्दर पक्षी वड़ा ही मधुर कळाव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिष्वनिसे सुशोमित बृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ५ ॥ अब हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये। क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया हैं और हमछोग भूखसे पीड़ित हो रहे हैं। वछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे-धीरे हरी-हरी घास चरते रहेंं ॥ ६॥

ग्वाख्वाळोंने एक खरसे कहा-- 'ठीक है, ठीक है ! उन्होंने वछड़ोंको पानी पिछाकर हरी-हरी घासमें छोड़ दिया और अपने-अपने छींके खोल-खोलकर मगवानके साप प्रडे आनन्दसे भोजन करने छगे।। ७॥ सबके वीचमें भगवान् श्रीकृष्ण वैठ गये । उनके चारों ओर ग्वालवालीने वहत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लीं और एक-से-एक सटकर वैठ गये । सवके मुँह श्रीकृष्णकी ओर थे और सत्रकी ऑंखें आनन्दसे खिछ रही थीं। वन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए ग्वालबाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमलकी कर्णिकाके चारों ओर उसकी छोटी-वड़ी पंख़ड़ियाँ स्रशोभित हो रही हों ॥ ८॥ कोई पुप्प तो कोई पत्ते और कोई-कोई पल्छन, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्यरोंके पात्र वनाकर भोजन करने छगे ॥ ९ ॥ मगत्रान् श्रीकृष्ण और ग्वाळत्राळ सभी परस्पर अपनी-अपनी मिन्न-भिन्न रुचिका प्रदर्शन करते। कोई किसीको हँसा देता, तो

कोई खयं ही हँसते-हँसते छोट-पोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने छो।। १०॥ ( उस समय श्रीकृष्णकी छटा सबसे निराछी थी। ) उन्होंने मुरलीको तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खोंस छिया था। सींग और बेत बगलमें दबा छिये थे। वार्ये हाथमें बड़ा ही मधुर घृतमिश्रित दही-मातका प्रास था और अँगुिक्योंमें अदरक, नीबू आदिके अचार-मुरब्बे दबा रक्खे थे। ग्वाल्वाल उनको चारों ओरसे घरकर बैठे हुए थे और वे खयं सबके बीचमें बैठकर अपनी विनोदमरी बातोंसे अपने साथी ग्वाल्वालोंको हँसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोका हैं, वे ही मगवान ग्वाल्वालोंके साथ बैठकर इस प्रकार बाल-लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और खर्गके देवता आश्चर्यचिकत होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे॥ ११॥

भरतवंशशिरोमणे ! इस प्रकार मोजन करते-करते ग्वालवाल भगवानुकी इस रसमयी छीलामें तन्मय हो गये। उसी समय उनके वछड़े हरी-हरी घासके छाछचसे घोर जंगलमें वड़ी दूर निकल गये ॥ १२ ॥ जव ग्वालवालों-का घ्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये। उस समय अपने भक्तोंके भयको भगा देनेवाले भगवान श्रीकृष्णने कहा—'मेरे प्यारे मित्रो ! तुमछोग मोजन करना वंद मत करो । मैं अभी वछडोंको लिये आता हुँ' ॥ १३ ॥ ग्वालवालोंसे इस प्रकार कहकर भगवान श्रीकृष्ण हाथमें दही-भातका कौर छिये ही पहाड़ों, गुफाओं. कुक्कों एवं अन्यान्य भयङ्कार स्थानोंमें अपने तथा साथियोंके वछड़ोंको ढूँढ़ने चल दिये ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्माजी पहलेसे ही आकाशमें उपस्थित थे। प्रमुक्ते प्रमावसे अघासुरका मोक्ष देखकार उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीलासे मनुष्य-त्रालक वने हुए भगवान् श्रीकृष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी छीछा देखनी चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ोंको और भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर ग्वाछवाछोंको भी, अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खयं अन्तर्घान हो गये. अन्ततः वे जड कमछकी ही तो सन्तान हैं ॥ १५॥

भगत्रान् श्रीकृष्ण त्रछड़े न मिछनेपर यमुनाजीके पुलिनपर छौट आये, परन्तु यहाँ क्या देखते हैं कि

ग्वाळबाळ भी नहीं हैं । तव उन्होंने वनमें घूम-घूमकर उन्हें चारों ओर ढूँढ़ा ॥ १६ ॥ परन्तु जव मालवाल और वछड़ उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये कि यह सत्र ब्रह्माकी करत्त्व है। वे तो सारे विश्वके एकमात्र ज्ञाता हैं || १७ || अव भगवान् श्रीकृष्णने बछड़ों और ग्वालवालोंकी माताओंको तथा ब्रह्माजीको भी आनिदत करनेके लिये अपने-आपको ही वछड़ों और ग्वाखवाखों--दोनोंके रूपमें बना लिया । क्योंकि वे ही तो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता सर्वशक्तिमान् ईश्वर हैं ॥ १८॥ परीक्षित् ! वे वालक और बलड़े संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, बॉसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वस्नाभूषण थे, उनके शील, खभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपोंमें सर्वखरूप भगत्रान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है'---यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी ॥१९॥ सर्वात्मा भगवान् खयं ही बछड़े वन गये और खयं ही ग्वाछ-बार्छ। अपने आत्मखरूप बर्झ्डोंको अपने आत्मखरूप ग्वाल-वार्जीके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेळ खेळते हुए उन्होंने वजमें प्रवेश किया ॥ २०॥ परीक्षित् । जिस ग्वालबालके जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वालबालके रूपसे अलग-अलग ले जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया और विभिन्न वालकोंके रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरोंमें चले गये ॥ २१ ॥

ग्वाळवाळोंकी माताएँ बाँसुरीकी तान सुनते ही जल्दी-से दौड़ आयीं। ग्वाळवाळ वने हुए परब्रहा श्रीकृष्णको अपने वन्चे समझकर हाथोंसे उठाकर उन्होंने जोरसे इट्स्यसे लगा लिया। वे अपने स्तनोंसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकतांके कारण सुधासे भी मधुर और आसवसे भी मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिल्लाने लगीं॥ २२॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय भगवान् श्रीकृष्ण उन ग्वालवालोंके रूपमें वनसे लौट

आते और अपनी बालसुलम छीलाओंसे माताओंको आनन्दित करते। वे माताएँ उन्हें उबउन लगातीं,नहलातीं, चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-अच्छे वस्रों तथा गहनोंसे सजातीं। दोनों भौंहोंके बीचमें डीठसे वचानेके छिये काजळका डिठौना छगा देतीं तथा मोजन करातीं और तरह-तरहसे बड़े छाड़-प्यारसे उनका छाछन-पाछन करतीं ॥ २३ ॥ ग्वाळिनोंके समान गौएँ भी जब जंगळें-मेंसे चरकर जल्दी-जल्दी छौटतीं और उनकी इंकार सुनकर उनके प्यारे वछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते. तब वे वार-वार उन्हें अपनी जीमसे चाटतीं और अपना दूच पिळातीं । उस समय स्नेहकी अधिकताके कारण उनके थनोंसे खयं ही दूधकी धारा वहने छगती ॥ २४ ॥ इन गायों और ग्त्रालिनोंका मातृभाव पहले-जैसा ही ऐस्त्रर्यज्ञानरहित और निशुद्ध था । हाँ, अपने असळी पुत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था । इसी प्रकार भगवान् भी उनके पहले पुत्रोंके समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवान्में उन वालकों-के-जैसा मोहका भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ ॥२५॥ अपने-अपने बालकोंके प्रति ब्रजवासियोंकी रनेह-लता दिन-प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी। यहाँतक कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकोंके प्रति भी हो गया ॥२६॥ इस प्रकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछड़े और ग्वालवालोंके वहाने गोपाल बनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका पाळन करते हुए एक वर्षतक बन और गोष्ठमें क्रीडा करते रहे ॥ २७ ॥

जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छ: रातें शेष थीं, तब एक दिन भगत्रान् श्रीकृष्ण बळरामजीके साथ बळडों-को चराते हुए बनमें गये॥ २८॥ उस समय गौएँ गोवर्षनकी चोटीपर घास चर रही थीं। वहाँसे उन्होंने बजके पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बळडोंको देखा ॥ २९॥ बळडोंको देखते ही गीओंका वात्सल्य-स्नेह उमड आया। वे अपने-

मगवान् सर्वसमर्थ हैं । वे ब्रह्माजीके चुराये हुए ग्वाळवाल और ब्रह्मोंको ला सकते थे ! किन्तु इससे ब्रह्माजीका मोह दूर न होता और वे भगवान्की उस दिव्य मायाका ऐश्वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अभिमानको नष्ट किया । इसीलिये भगवान् उन्हीं ग्वाळवाल और ब्रह्मोंको न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाळवाल और ब्रह्में बन गये।

आपकी सुन-नुभ खो बैठीं और ग्वालोंके रोकनेकी कुछ भी परवा न कर जिस मार्गसे वे न जा सकते थे, उस मार्गसे इंकार करती हुई बढ़े वेगसे दौड़ पड़ीं । उस समय उनके थनोंसे दूध बहता जाता था और उनकी गरदनें सिकुइकर डीख्से मिछ गयी थीं । वे पूँछ तथा सिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि माखम होता था मानो उनके दो ही पैर हैं || ३० || जिन गौओंके और भी वछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने पहले वछड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्तेहक्श अपने आप बहुता हुआ दूध पिलाने लगीं । उस समय वे अपने वर्बोंका एक-एक अङ्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं, मानो उन्हें अपने पेरमें एख छेंगी ॥ ३१ ॥ गोपोंने उन्हें रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा । उन्हें अपनी विफलतापर कुळ ळजा और गायोंपर वड़ा ऋोध आया । जब वे बहुत कष्ट उठा-कर उस कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तव उन्होंने वछड़ोंके साथ अपने वालकोंको भी देखा ॥ ३२ ॥ अपने वचोंको देखते ही उनका हृदय प्रेम-रससे सरावोर हो गया । बाउंकोंके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया । उन्होंने अपने-अपने वालकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥३३॥ वृद्रे गोपोंको अपने वालकोंके आलिङ्गनसे परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे निहाल हो गये । फिर वड़े कष्टसे उन्हें छोड़कर धीरे-धीरे वहाँसे गये। जानेके बाद भी बालकोंके और उनके आळिङ्गनके सारणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू वहते रहे ॥ ३४ ॥

वलरामजीने देखा कि व्रजवासी गोप, गौएँ और ग्वालिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचारमें पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था॥ ३५॥ 'यह कैसी विचित्र वात है! सर्वातमा श्रीकृष्णमें वजवासियोंका और मेरा जैसा अपूर्व रनेह है, वैसा ही इन वालकों और वछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा है॥ ३६॥ यह कीन-सी माया है १ कहाँसे आयी है १

यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा असुरोंको १ परन्तु क्या ऐसा भी सम्भव है १ नहीं-नहीं यह तो मेरे प्रमुक्ती ही माया है । और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो मुझे भी मोहित कर छे' ।। २७ ।। बळरामजीने ऐसा विचार करके झानदृष्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माछम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाळवाळोंके रूपमें केवळ श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं ।। ३८ ।। तब उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—'भगवन् । ये ग्वाळवाळ और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही । इन भिन्न-भिन्न रूपोंका आश्रय छेनेपर भी आप अकेले ही इन रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं । कृपया स्पष्ट करके थोड़में ही यह बतळा दीजिये कि आप इस प्रकार बछड़े, वाळक, सींग, रस्ती आदिके रूपमें अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं १' तब भगवान्ने बहाकी सारी करत्त सुनायी और वळरामजीने सब बातें जान छीं ।। ३९ ।।

परीक्षित् ! तत्रतक ब्रह्माजी ब्रह्मछोकसे ब्रजमें छोट आये । उनके कालमानसे अबतक केवल एक मुटि ( जितनी देरमें तीखी सूईसे कमळकी पेंखुड़ी छिदे ) समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण ग्वालबाल और बल्डोंके साथ एक सालसे पहलेकी भाँति ही क्रीड़ा कर रहे हैं || ४० || वे सोचने लगे---'गोकुछमें जितने भी म्वालबाल और बळड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शय्यापर सो रहे हैं--उनको तो मैंने अपनी मायासे अचेत कर दिया था; वे तबसे अवतक सचेत नहीं हुए ॥ ४१ ॥ तव मेरी मायासे मोहित ग्वालबाल और बल्ज्डोंके अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बाङक तथा बङड़े कहाँसे था गये, जो एक साङसे मगनान्के साथ खेल रहे हैं ?' ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजीने दोनों स्थानोंपर दोनोंको देखा और बहुत देरतक घ्यान करके अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य खोळना चाहा; परन्तु इन दोनोंमें कौन-से पहलेके गालवाल हैं और कौन-से पीछे बना छिये गये हैं, इनमेंसे कौन सच्चे हैं और कौन वनावटी- यह बात वे किसी प्रकार न समझसके ॥१३॥ भगनान् श्रीकृष्णकी मायामें तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परन्तु कोई भी माया-मोह भगवान्का स्पर्श नहीं कर सकता । ब्रह्माजी उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णको अपनी मायासे

मोहित करने चले थे। किन् उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने-आप मोहित हो गये॥ ४४॥ जिस प्रकार रातके घोर अन्धकारमें कुहरेके अन्धकारका और दिनके प्रकाशमें जुगनूके प्रकाशका पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुपोंपर अपनी मायाका प्रयोग करते हैं, तव वह उनका तो कुछ विगाइ नहीं सकती, अपना ही प्रमाव खो बैठती है॥ ४५॥

ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते-देखते उसी क्षण सभी ग्वालवाल और वलडे श्रीकृष्णके रूपमें दिखायी पड़ने छो। सब-के-सब सजल जलधरके समान स्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, राह्व, चक्र, गदा और पद्मसे युक्त-चतुर्भुज । सबके सिरपर मुकुट, कार्नोमें कुण्डल और कर्ण्डोमें मनोहर हार तथा वनमालाएँ शोमाय-मान हो रही थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वश्च:स्थलपर सुवर्णकी सुनहली रेखा—श्रीवरस, वाहुओंमें वाजूबंद, कजाइयोंमें राङ्वाकार रत्नोंसे जड़े कंगन, चरणोंमें नृपुर और कड़े, कमरमें करधनी तथा अँगुलियोंमें अँगुठियाँ जगमगा रही थीं ॥ ४८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त अङ्गोंमें कोमल और नूतन तुलसीकी मालाएँ, जो उन्हें वड़े भाग्यशाली भक्तोंने पहनायी थीं, धारण किये हुए थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चाँदनीके समान उज्जल थी और रतनारे नेत्रोंकी कटाक्षपूर्ण चितवन वड़ी ही मधुर थी । ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनोंके द्वारा सत्त्वगुण और रजोगुणको खीकार करके भक्तजनोंके हृदयमें ग्रुद्ध ठाठसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं || ५० || ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हींके जैसे दूसरे ब्रह्मासे छेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अलग-अलग मगत्रान्के उन सत्र रूपोंकी उपासना कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ उन्हें अलग-अलग अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ, माया-विद्या आदि विभृतियाँ और महत्तत्त्व आदि चौबीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं ॥५२ ॥ प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला काल, उसके परिणामका कारण खमाव, वासनाओंको जगानेवाला संस्कार, कामनाएँ, कर्म, विषय और फल-सभी मूर्तिमान् होकर भगवान्के

प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं। मगत्रान्की सत्ता और महत्ताके सामने उन समीकी सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो वैठी थी ॥ ५३ ॥ ब्रह्मा जीने यह मी देखा कि वे सभी भूत, मिनण्यत् और वर्तमान कालके द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालात्राधित सर्त्य हैं। वे सक्के-सब खयंप्रकाश और केवल अनन्त आनन्दखरूप हैं। उनमें जडना अथता चेतनताका भेदभाव नहीं है। वे सब-के-सब एकरस हैं। यहाँतक कि उपनिपद्शीं तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनन्त मिहमाका स्पर्श नहीं कर सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ ही देखा कि वे सब-के-सब उन परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण के ही खरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है ॥ ५५ ॥

यह अत्यन्त आश्चर्यमय दश्य देखकार ब्रह्माजी तो चिकत रह गये। उनकी ग्यारहों इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ) क्षुब्य एवं स्तब्य रह गर्यों । वे भगवान्के तेजसे निस्तेज होकर मौन हो गये। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, मानो बजके अधिष्ठात-देवताके पास एक पुतली खड़ी हो ॥ ५६ ॥ परीक्षित् ! भगत्रानुका खरूप तर्कसे परे है । उसकी महिमा असावारण है । वह खयंप्रकाश, आनन्दखरूप और मायासे अतीत है । वेदान्त भी साभात रूपसे उसका वर्णन करनेमें असमर्थ है, इसलिये उससे भिन्नका निषेच करके आनन्दखरूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ्केत करता है । यद्यपि ब्रह्माजी समस्त विद्याओंके अधिपति हैं, तथापि भगवान्के दिव्यखरूप-को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ-तक कि वे भगवान्के उन महिमामय ख्पोंको देखनेमें भी असमर्थ हो गये । उनकी आँखें मुँद गर्या । भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माके इस मोह और असमर्थताको जानकर विना किसी प्रयासके तुरंत अपनी मायाका परदा हटा दिया ॥ ५७ ॥ इससे ब्रह्माजीको त्राह्मज्ञान हुआ । वे मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत होकर उन्होंने ज्यों-त्यों करके बड़े कप्टसे अपने नेत्र खोले । तव कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत् दिखायी पड़ा ॥ ५८॥ फिर ब्रह्माजी जब चारों ओर देखने छगे, तत्र पहले दिशाएँ और उसके बाद तुरन्त ही उनके सामने वृन्दावन



सुमधुर गोपाल

रिखायी पड़ा। वृन्दावन सबके लिये एक-सा प्यारा है। विभर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाले फल और फूलोंसे लदे हुए, हरे-हरे पतोंसे लहलहाते हुए वृक्षोंकी पाँतें शोमा पा रही हैं ॥ ५९ ॥ मगवान श्रीकृष्णकी लीलाम्म होनेके कारण वृन्दावन-धाममें कोध, तृष्णा आदि दोप प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ खमावसे ही परस्पर दुक्त्यज वेर रखनेवाले मनुष्य और पश्च-पश्ची भी प्रेमी मित्रोंके समान हिल-मिलकर एक साथ रहते हैं ॥ ६० ॥ ब्रह्मा जीने वृन्दावनका दर्शन करनेके वाद देखा कि अदितीय परब्रह्म गोपवंशके वालकका-सा नाट्य कर रहा है। एक होनेपर भी उसके सखा हैं, अनन्त होनेपर भी वह इधर-उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाय होनेपर भी बह इधर-उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाय होनेपर भी बह काने ग्वालवाल और बलड़ों-को हुँह रहा है। ब्रह्माजीने देखा कि जैसे भगवान श्रीकृष्ण पहले अपने हाथमें दही-मातका कीर लिये उन्हें

हुँद रहे थे, वैसे ही अब भी अके ही उनकी खोजमें छो हैं ॥ ६१ ॥ मगवान्को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन हंसपरसे क्द पड़े और सोनेके समान चमकते हुए अपने शरीरसे पृथ्वीपर दण्डकी माँति गिर पड़े । उन्होंने अपने चारों मुकुटोंके अप्रभागसे मगवान्के चरण-कमछोंका स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके आँधुओंकी धारासे उन्हें नहला दिया ॥ ६२ ॥ वे भगवान् श्रीकृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका बार-बार समरण करते, उनके चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर फिर-फिर गिर पड़ते। इभी प्रकार बहुन देरतक वे भगवान्के चरणोंमें ही पड़े रहे ॥ ६३ ॥ फिर धीरे-वीरे उठे और अपने नेत्रोंके आँम् पोंछे। प्रेम और मुक्तिके एकमात्र उद्गम भगवान्को देखकर उनका किर झुक गया। वे काँपने छगे। अञ्चित्र वाँपकर बड़ी नम्रता और एकाम्रताके साथ गद्गद वाणीसे वे भगवान्की स्तुति करने छगे॥६४॥

### चौदहवाँ अध्याय

### ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्की स्तुति

श्रीब्रह्माजीने स्तुति की-प्रभो ! एकपात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं । मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । आपका यह शरीर वर्याकाळीन मेघके समान स्यामळ हैं, इसपर स्थिर विज्ञेंके समान शिलमिल-शिल-मिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमें **ष्ट्रॅं**घचीकी माळा, कार्नोमें मकराकृति कुण्डल तया सिरपर मोरपंखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर अनोखी छटा छिटक रही है । त्रक्ष:स्यलपर लटकती हुई बनमाला और नन्ही-सी हथेलीपर दही-भातका कौर, वगळमें वेत और सींग तथा कमरकी फेंटमें आपकी पहचान वतानेवाली बाँसरी शोभा पा रही है। आपके कमङ-से सुक्रोमङ परम सुकुमार चरण और यह गोपाङ बालकका सुमधुर वेप । ( में और कुछ नहीं जानता; वस, में तो इन्हीं चरणींपर निछावर हूँ ) ॥ १ ॥ खर्य-प्रकाश प्रमात्मन् ! आपका यह श्रीत्रिप्रह भक्तजनोंकी **ळाळसां-अभिळा**पा पूर्ण करनेवाळा हं । यह आपकी चिन्मयी इंच्छाका मृतिमान् खरूप मुझपर आपका साक्षात्

कृपा-प्रसाद है। मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पश्चभूतोंकी रचना है १ प्रभो ! यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है । में या और कोई समाधि छगाकर भी आपके इस सचिदा-नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता । फिर आत्मा-नन्दानुमबखरूप साधात् आप भी ही महिमाको तो कोई एकाप्रमनसे भी केंसे जान सकता है ॥ २ ॥ प्रभो । जो छोग ज्ञानके छिये प्रयत्न न करके अपने स्थानमें ही स्थित रहकर केवळ सत्सङ्ग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुई आपकी छीछा-कथाका जो उन छोगोंके पास रहनेसे अपने-आप धुननेको मिछती है, शरीर, वाणी और मनसे विनयावनत होकर सेवन करते हैं---यहाँतक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं. उसके विना जी ही नहीं सकते-प्रमो । यद्यपि आपपर त्रिलोक्सीमें कोई कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेमके अधीन हो जाते हैं ॥ ३॥ भगनन् ! आपकी भक्ति सव प्रकारके कल्याणका मूळकोत—उद्गम है। जो छोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाते और दुःख मोगते हैं, उनको बस, क्लेश-ही-क्लेश हाथ लगता है, और कुल नहीं—जैसे थोथीं मूसी कूटनेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं ॥॥॥

हे अन्यत ! हे अनन्त ! इस छोकमें पहले भी बहुत-से योगी हो गये हैं। जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने छौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये । उन समर्पित कमोंसे तथा आपकी छीछा-कथासे उन्हें आपकी मिक प्राप्त हुई । उस मिक्से ही आपके खरूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सगमतासे आपके परमपदकी प्राप्ति कर ली || ५ || हे अनन्त ! आपके सगुण-निर्गुण दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी निर्गुण स्वरूप-की महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके ग्राद्धान्तःकरणसे जानी जा सकती है। ( जाननेकी प्रक्रिया यह है कि ) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्त:-करणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता घट-पटादि रूपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण-का भङ्गमात्र है । यह साक्षात्कार 'यह ब्रह्म है' 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' इस प्रकार नहीं किन्तु स्वयंप्रकाश रूपसे ही होता है ॥ ६ ॥ परन्तु भगवन् ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके प्रध्वीका एक-एक परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी बूँदें ) तथा उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोंतकको गिन डाला है---उनमें भी मला, ऐसा कौन हो सकता है जो आपके स्गुण खरूपके अनन्त गुर्णोको गिन सके १ प्रभो ! आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं । सो भगवन् ! आपकी महिमाका ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है ॥ ७ ॥ इसिक्टिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सुकतासे आपकी कृपाका ही मलीमाँति अनुमन करता रहता है और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ सुख या दु:ख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गद्गद वाणी और पुलकित शरीरसे अपनेको आपके चरणोंमें समर्पित करता रहता है—इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष ठीक

वैसे ही आपके परम पदका अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र ।।। ८ ॥

प्रभो ! मेरी क्रिटिखता तो देखिये । आप अनन्त आदि-पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जैसे बड़े-बड़े मायावी भी आपकी मायाके चक्रमें हैं। फिर भी मैंने आपपर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा ! प्रभो ! मैं आपके सामने हूँ ही क्या । क्या आगके सामने चिनगारी-की भी कुछ गिनती है १॥ ९॥ भगवन् । मैं रजोगुणसे उत्पन्न हुआ हूँ । आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं जानता । इसीसे अपनेको आपसे अलग संसारका खामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत्कर्ता हूँ--इस मायाकृत मोहके घने अन्धकारसे मैं अंधा हो रहा था। इसिंछये आप यह समझकर कि 'यह मेरे ही अधीन है--मेरा भृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये,' मेरा अपराध क्षाप कीजिये || १० || मेरे खामी ! प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीरूप आवरणोंसे घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है । और आपके एक-एक रोमके छिद्रमें ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उड़ते-पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखेकी जाछीमेंसे आनेवाछी सूर्यकी किरणोंमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाणसे सादे तीन ह्ययके शरीरवाळा अत्यन्त क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनन्त महिमा ॥ ११ ॥ वृत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले प्रमात्मन् ! जब बचा माताके पेटमें रहता है, तब अज्ञानवश अपने हाथ-पैर पीटता है; परन्तु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिये वह कोई अपराध होता है १ 'है' और 'नहीं है'--इन शब्दोंसे कही जाने-वाछी कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी कोखके भीतर न हो १॥ १२॥

श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों छोक प्रलयकाछीन जलमें छीन थे, उस समय उस जलमें स्थित श्रीनारायणके नामिकमलसे ब्रह्माका जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही वतलाइये, प्रभो! क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ १॥ १३॥ प्रमो! आप समस्त जीनोंके आत्मा हैं। इसलिये आप नारायण (नार—जीव और अयन— आश्रय ) हैं । आप समस्त जगत्के और जीवोंके अधीखर हैं; इस्टिये आप नारायण ( नार---जीव और अयन-प्रवर्तक ) हैं । आप समस्त छोकोंके साभी हैं, इसिंछये भी नारायण ( नार--जीव और अयन--जाननेत्राळा ) हैं। नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण जिन्हें नारायण ( नार-जन्न और अयन-निवासस्थान ) कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंशरूपसे दीखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है ॥ १४ ॥ भगवन् ! यदि आपका वह विराट खरूप सचमुच उस समय जलमें ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे उसे सौ वर्षनक जलमें हूँ इता रहा ? फिर मैंने जव तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ? और फिर कु उ ही श्वर्गोर्मे वह पुन: क्यों नहीं दीखा, अन्तर्भान क्यों हो गया १ ॥ १५ ॥ मायाका नाग करने गले प्रमो ! दूरकी वात कौन करे-अमी इसी अन्नतारमें आपने इस नाहर दीखनेनाले जगतको अपने पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चिकतहो गयी थीं। इमसे यही तो सिद्र होना है कि यह सम्पूर्ण विश्व केनल आपकी माया-ही माया है ॥ १६॥ जव आपके सहित यह सम्पूर्ग विश्व जैसा वाहर दीखता है वैसा ही आ को उदरमें भी दीखा, तत्र क्या यह सव आपकी मायाके विना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवस्य ही आपकी लीला है ॥ १७ ॥ उस दिनकी वात जाने दीनिये, आजकी ही छीजिये। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण त्रिश्वको अपनी मायाका खेळ नहीं दिखळाया है १ पहले आप अकेले थे। फिर सम्पूर्ग ग्वालवाल, वछड़े और छड़ी-छींके मी आप ही हो गये । उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्मुज हैं और मेरेसहित सब-के-सब तत्त्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डोंका रूप भी धारण कर लिया था, परन्त अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं॥ १८॥

जो छोग अज्ञानवश आपके खरूपको नहीं जानते, उन्हींको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सृष्टिके समय मेरे (ब्रह्मा) रूपसे, पालनके समय अपने (ब्रिण्यु) रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते हैं ॥१९॥ प्रमो ! आप सारे जगत्के खामी और विधाता हैं। अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियोंमें अवतार प्रहण करते हैं---इस-लिये कि इन रूपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोंका घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषोंपर अनुप्रह करें || २० || भगवन् ! आप अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योगमायाका विस्तार करके छीछा करने छगते हैं, उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कौन है, जो यह जान सके कि आपकी छीछा कहाँ, किसछिये, कत्र और किननी होती है ॥ २१ ॥ इसिंखये यह सम्पूर्ण जगत् स्त्रप्नके समान असत्य, अज्ञानरूप और दु:ख-पर-दु:ख देनेत्राल है । आप परमानन्द, परम ज्ञानखरूप एवं अनन्त हैं । यह मायासे उत्पन्न एवं विछीन होनेपर भी आपमें आपकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ प्रमो ! आप ही एकपात्र सत्य हैं। क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि विकारोंसे रहित हैं। आप खयंप्रकाश हैं; इसलिये देश, काल और वस्त्—जो परप्रकाश हैं—किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर नकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होनेके कारण नित्य हैं। आपका आनन्द अखण्डित है। आपमें न तो किसी प्रकारका मल है और न अभात्र । आप पूर्ण, एक हैं। समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतखरूप हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा खरूप ममस्त जीवोंका ही अपना खरूप है। जो गुरुरूप सूर्यसे तत्त्वज्ञानरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने खरूपके रूपमें साक्षात्कार कर छेते हैं, वे इस झुठे संसार-सागर-को मानो पार कर जाते हैं । ( संसार-सागरके झठा होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी दृष्टिसे ही है ) || २४ || जो पुरुष परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञानके कारण ही इस नामरूपात्मक निखिल प्रपञ्चकी उत्पत्तिका भ्रम हो जाता है । किन्त ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रख्य हो जाता है। जैसे रस्सीमें भ्रमके कारण ही साँपकी प्रतीति होती है और ध्रमके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो

जाती है || २५ || संसार-सम्बन्धी बन्धन और उससे मोश्र-ये दोनों ही नाम अज्ञानसे किरात हैं। वास्तव-में ये अज्ञानके ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञानस्ररूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन और रातका मेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अखण्ड चित्त्वरूप केवल ग्रुद्ध आत्मतत्त्वमें न वन्धन है और न तो मोध्र ॥ २६ ॥ भगवन् ! कितने आश्चर्यकी वात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर छोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको कहीं अलग इँढने लगते हैं । मला अज्ञानी जीवोंका यह कितना वड़ा अज्ञान है ॥ २७ ॥ हे अनन्त ! आप तो सबके अन्त:करणमें ही विराजमान हैं। इसिछिये संतछोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको हुँ इते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सीमें साँप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान सॉॅंपको मिथ्या निश्चय किये बिना मला, कोई सत्प्ररूप सची रस्सीको कैसे जान सकता है १॥ २८॥

अपने भक्तजनोंके हृदयमें स्वयं स्फ़रित होनेवाले भगवन् ! आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञानकल्पित जगत्का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोंका तनिक-सा भी कृपा-प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत हो जाता है---वही आपकी सिचदानन्दमयी महिमाका तत्त्र जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि साधनरूप अपने प्रयत्नसे बहुत काळतक कितना भी अनुसन्धान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता ॥२९॥ इसिलये भगवन् । मुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथना किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें भी ऐसा सौमाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमछोंकी सेवा करूँ ॥ ३० ॥ मेरे खामी । जगत्के बड़े-बड़े यज्ञ सृष्टिके प्रारम्भसे छेकर अवतक आपको पूर्णतः तृत न कर सके। परन्त आपने बजकी गाँयों और ग्वालिनोंके बंछडे एवं बालक बनकर उनके स्तर्नोंका अमृत-सा दुर्घ बंदे उमंगसे पिया है। वास्तवमें उन्हींका जीवन सफर्छ है, वे ही अत्यन्त धन्य हैं ॥ २१ ॥ अहो, नन्द आदि

व्रजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हैं । वास्तवमें उनका अहो-भाग्य है। क्योंकि परमानन्द खरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुदृद् हैं ॥ ३२ ॥ हे अन्युत ! इन व्रजवासियोंके सौमाग्यकी महिमा तो अलग रही---मन आदि ग्यारह इन्द्रियोंके अधिष्ठात-देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमलोग बड़े ही भाग्यवान् हैं। क्योंकि इन व्रजवासियोंकी मन आहि ग्यारह इन्द्रियोंको प्याले बनाकर हम आपके चरणकमलों-का अमृतसे भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकरन्द-रस पान करते रहते हैं। जन उसका एक-एक इन्द्रियसे पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इन्द्रियों-से उसका सेवन करनेवाले व्रजवासियोंकी तो बात ही क्या है ॥ ३३ ॥ प्रभो ! इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेष करके गोकुलमें किसी भी योनिमें जन्म हो जाय, यही हमारे ढिये वड़े सौभाग्यकी वात होगी! क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी-के चरणोंकी धृष्टि अपने ऊपर पड़ ही जायगी। प्रमो ! आपके प्रेमी वजरासियोंका सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वेख हैं। इस्छिये उनके चरणोंकी धूळि मिळना आपके ही चरणोंकी धूळि मिलना है और आपके चरणोंकी धृलिको तो श्रुतियाँ भी अनादि कालसे अवतक ढूँढ़ ही रही हैं ॥ ३४ ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव प्रमो ! इन व्रजवासियोंको इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फल देंगे १ सम्पूर्ण फलोंके फलखरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना खरूप भी देकर उन्राण नहीं हो सकते । क्योंकि आपके खरूपको तो उस पूतनाने भी अपने सम्बन्धियों--अघाद्धर, वकाद्धर आदिके साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्रीका या, पर ज़ो हृदयसे महान् इतूरं थी । फिर, जिन्होंने अपने घर, धन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन—सब कुछ आपके ही चरणोंमें समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही छिये है, उन बजवासियोंकों भी वही फल देकर आप कैसे उन्हण हो सकते हैं ॥३५॥ सिचदानन्दखरूप श्यामसन्दर ! तभीतक रागद्वेष आदि

दोष चोरोंके समान सर्वख अपहरण करते रहते हैं, तमीतक घर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्ध-के वन्धनोंमें बाँध रखते हैं और तमीतक मोह पैरकी वेड़ियोंकी तरह जकड़े रखता है---जवतक जीव आप-का नहीं हो जाता ॥ ३६॥ प्रमो ! आप विश्वके बखेड़ेसे सूर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त-जनोंको अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीमें अवतार लेकर विश्वके समान ही छीछाविछासका विस्तार करते हैं ॥ ३७ ॥ मेरे खामी ! वहुत कहनेकी आवश्य-कता नहीं--जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते रहें; मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जाननेमें सर्वथा असमर्थ हैं॥ ३८॥ सचिदानन्द-खरूप श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं । इसलिये आप सव कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत्के खामी हैं। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ ! अत्र आप मुझे खीकार कीजिये | मुझे अपने छोक्में जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सत्रके मन-प्राण-को अन्नी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेत्राले स्यामसुन्दर ! आप यदुवंशरूप कमलको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। प्रमो ! पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी अभिनृद्धि करनेत्राले चन्द्रमा भी आप ही हैं। आप पाखण्डियोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्यकार नष्ट करनेके छिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं। पृथ्वीपर रहनेवाले राक्षसोंके नप्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं। भगवन्! मैं अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही काता रहूँ ॥ ४०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! संसारके रच-यिता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की। इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने गन्तव्य स्थान सत्यछोकमें चले गये॥ ४१॥ ब्रह्माजीने बळड़ों और म्वाळवाळोंको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। मगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको बिदा कर दिया और बळड़ों-को लेकर यमुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने सखा ग्वाळवाळोंको पहले छोड़ गये थे॥ ४२॥ परीक्षित्! अपने जीवनसर्वस्त —प्राणवल्लम श्रीकृष्णके वियोगमें यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाळवाळोंको वह समय आधे क्षणके समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे सगवान्की विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो गये थे॥ १३॥ जगत्के सभी जीव उसी मायासे मोहित होकर शास्त्र और आचार्योंके वार-वार समझानेपर मी अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए हैं। वास्तवमें उस मायाको ऐसी ही शक्ति है। मळा, उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या-क्या नहीं भूळ जाते हैं १॥ १४॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णको देखते ही ग्वाल्वार्लोने बड़ी उतावलीसे कहा-- 'माई ! तुम भले आये । खागत है, खागत ! अभी तो हमने तुम्हारे विना एक कौर भी नहीं खाया है । आओ, इधर आओ; आनन्दसे मोजन करों ॥ ४५ ॥ तब इँसते हुए भगवान्ने ग्वालवार्जेके साथ भोजन किया और उन्हें अघासुरके शरीरका ढाँचा दिखाते हुए वनसे व्रजमें छीट आये ॥ ४६॥ श्रीकृष्गके सिरपर मोरपंखका मनोहर मुकुट और घुँघराले वालोंमें सुन्दर-सुन्दर महँ-महँ महँकते हुए पुण्य गुँथ रहे थे । नयी-नयी रंगीन धातुओंसे स्याम शरीरपर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्तेमें उच खरसे कभी बाँसरी, कभी पत्ते और कभी सींग वजाकर वाद्योत्सवमें मग्न हो रहे हैं । पीछे-पीछे ग्वालवाल उनकी लोकपावन कीर्तिका गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले-लेकर अपने वछड़ोंको पुकारते, तो कमी उनके साथ छाड़ ल्डाने लगते । मार्गके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं; जब वे कभी तिरक्के नेत्रोंसे उनकी नजरमें नजर मिछा देते हैं, तब गोपियाँ आनन्द-मुम्ध हो जाती हैं । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने गोष्ठमें प्रवेश किया ॥४०॥ परीक्षित् ! उसी दिनं वालकोंने व्रजमें जाकर कहा कि आज यशोदा मैयाके छाड़ले नन्दनन्दनने वनमें एक वड़ा भारी अजगर मार डाळा है और उससे हमछोगोंकी रक्षा की हैं? ॥ ४८ ॥

राजा परीक्षित्ने कहा—ब्रह्मन् ! व्रजनासियोंके लिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे। फिर उनका श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ १ ऐसा प्रेम तो उनका अपने बाल कोंपर भी पहले कभी नहीं

हुआ था । आप कृपा करके बतलाइये, इसका क्या कारण है १ ॥ ४९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्! संनारके सभी प्राणी अने आत्मारे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है—वह तो इसिक्टिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय छगती हैं ॥५०॥ राजेन्द्र । यही कारण है कि सभी प्राणियोंका अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमें नहीं होता ॥५१॥ नृपश्रेष्ठ ! जो छोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीरके सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं करते ॥ ५२ ॥ जब विचारके द्वारा यह माछम हो जाता है कि 'यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर भेरा हैं तब इस शरीरसे भी आत्माके समान प्रेम नहीं रहता । यही कारण है कि इस देहके नीर्ण-शीर्ण हो जाने र भी जीनेकी आशा प्रबल्ड रूपसे बनी रहती है ॥ ५३ ॥ इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़का प्रेम करते हैं और उसीके छिये इस सारे चराचर जगत्से भी प्रेम करते हैं ॥ ५८ ॥ इन श्रीकृष्णको ही तम सब आत्मा भोंका आत्मा समझो । संसारके कल्याणके **छिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देह**ारीके समान जान पड़ते हैं ॥५५॥ जो छोग भगवान् श्रीकृष्णके वास्तिक खरूपको जानते हैं, उनके छिये तो इस जगत्में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे

परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो मगवस्त्वरूप हैं, सभी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई प्राकृत-अगकृत वस्तु है ही नहीं॥ ५६॥ सभी वस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है। उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान् श्रीकृष्ण। तब मला बताओं, किस वस्तुको श्रीकृष्णसे मित्र बतन्त्रयें॥५०॥ जिन्होंने पुण्यकीर्ति मुकुन्ड मुरारीके पद छ ककी नौकाका आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषोंका सर्वस्त है, उनके लिये यह भव-सागर बछड़ेके खुरके गढ़ेके समन है। उन्हें परमपदकी गित हो जाती है और उनके लिये विपत्तियोंका निवासस्थान—यह संसार नहीं रहता॥५८॥

परिश्चित् ! तुपने मुझसे पूछा या कि मगत्रान्के पाँचवें वर्षकी छी या व छवाछोंने छठे वर्षमें कसे हही उसका सारा रहस्य मैंने नुम्हें बतळ दिया ॥ ५० ॥ मगत्रान् श्रीकृष्णकी ग्वाछवाछोंके साथ वनक्रीड़ा, अन्नाधुरको मारना, हरी-हरी नाससे युक्त भूमिपर बैठकर मोजन करना, अन्नाकृतक्ष्पधारी बछड़ों और ग्वाछवाछोंका प्रकट होना और बहा जीके द्वारा की हुई इस महान् स्तुतिको जो मनुष्य धुनता और कहता है —उस-उसको धर्म अर्थ, काम और मोक्षकी न्नाप्ति हो जाती है ॥६०॥ परीक्षित् ! इस प्रकार श्रीकृष्ण और बळरामने कुमार-अवस्था अनुरूप भाँखिमचौनी सेतुबन्धन, बंदरोंकी माँति उछछना-कृदना आदि अनेकों छीछाएँ करके अपनी कुमार-अवस्था वजमें ही त्याग दी ॥ ६१ ॥

### पंद्रहवाँ अध्याय

#### घेनुकासुरका उद्धार और ग्वालबालोंको कालियनागके विषसे बचाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब बळराम और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अत्रस्थामें अर्थात् छठे वर्षमें प्रवेश किया था । अब उन्हें गौएँ चरानेकी खीकृति मिछ गयी। वे अपने सखा ग्वाड गडोंके साथ गौएँ चराते हुए बुन्दा-वनमें जाते और अपने चरणोंसे बुन्दावनको अत्यन्त पावन करते ॥ १ ॥ यह वन गौओंके छिये हरी-हरी घाससे युक्त एवं रंग-ब्रंगे पुष्पोंकी खान हो रहा था। भागे-आगे गौएँ, उनके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए स्थाम- सुन्दर, तदनन्तर बळाम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते हुए व्याळबाळ-इस प्रकार विहार करनेके ळिये उन्होंने उम वनमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ उस वनमें कहीं तो मीरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड-के-झुंड हरिन चौकड़ी मर रहे थे और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी नहक रहे थे। बड़े ही सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जळ महात्माओं के हृदयके समान खच्छ और निर्मण्य ॥ उनमें खिले हुए कमळों के सौरमसे सुवासित होकर शीतळ- मन्द-सुगन्ध नायु उस वनकी सेना कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगनान्ने मन-ही-मन उसमें निहार करनेका संकल्प किया ॥३॥ पुरुषोत्तम भगनान्ने देखा कि बड़े-बड़े नृक्ष फल और फूलोंके भारसे सुककर अपनी डालियों और नृतन कोंपलोंकी लालियासे उनके चरणोंका स्पर्श कर रहे हैं, तन उन्होंने बड़े आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए से अने बड़े भाई बलराम-जीसे कहा ॥ ४॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा--देवशिरोमण ! यों तो बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमछोंकी पूजा करते हैं; परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष मी अपनी डालियोंसे सुन्तर पुष्प और फर्लोकी सामग्री लेकर आपके चरणकमर्लोमें श्चक रहे हैं, नंमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सीभाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रत्रण करने-वाळोंके अज्ञानका नाश करनेके छिये हं तो वृन्दावन-घाममें बृक्ष-योनि प्रहण की है। इनका जीवन धन्य है ॥ ५ ॥ आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस बृन्दावनमें अपने ऐश्वर्यरूपको छिपाक्त बालकोंकी-सी छीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ मक्त मुनिगण अपने इष्ट-देवको पहचानकर यहाँ भी प्राय: मौरोंके रूपमें आपके मुत्रन-पात्रन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके भजनमें छगे रहते हैं। वे एक क्षणके छिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते ॥ ६ ॥ माईजी ! वास्तवमें आप ही स्तुति करने योग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं। हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोंके सभान अपनी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर खागत कर रहां हैं। ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं। क्योंकि सरपुरुषोंका खभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये अति थिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु मेंट कर देते हैं ॥७॥ आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है । यहाँके वृक्ष, छताएँ और माड़ियाँ आपकी अँगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दयामरी चितवनसे नदी, पर्वत, पशु, पश्ची--सन कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रजकी गोर्पयाँ आपके वक्षःस्यलका स्पर्शे प्राप्त करके,

जिसके छिये खर्य छक्मी भी छाछायित रहती हैं, धन्य-धन्य हो रही हैं॥ ८॥

श्रीगुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार परम सुन्दर बृन्दावनको देखकर भगवान् श्रीकृष्ण बहुत ही आनन्दित हुए । वे अपने सखा ग्वाळवाळोंके साथ गोत्रर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गोओंको चराते हुए अनेकों प्रकारकी खीळाएँ करने छगे॥ ९॥ एक और ग्वाखवाळ भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेड़े रहते हैं. तो दूमरी ओर बळराम नीके साथ वनमाळा पहने हुए श्रीकृष्ण मतत्राले मौंतेंकी सुरीली गुनगुनाइटमें अपना खर मिळाकर मधुर संगीत अळापने ळगते हैं ||१०|| कभी-कभी श्रीकृष्य कृतते हुए राजहंसींके साथ खयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरोंके साथ खयं भी दुमुक-दुमुक नाचने छगते हैं और ऐमा नाचते हैं कि मयूरको उम्हासास्यद बना देते हैं ॥ ११ ॥ कमी मेघके समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओंको उनका नाम ले-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते हैं । उनके कण्ठकी मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालबालोंका वित्त भी अपने बशमें नहीं रहता ॥ १२ ॥ कभी चकीर, क्रींच (कराँकुल), चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियोंकी-सी बोडी बोडते तो कभी बाध, सिंह आदिकी गर्जनासे डरे हुए जीनोंके समान खयं भी मयमीतकी-सी लीला करते ॥ १३ ॥ जव वळरामजी खेळते-खेळते थककर किसी ग्त्राल्त्रालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते. तब श्रीकृष्ण उनके पैर दवाने छगते, पंखा झळने छगते और इस प्रकार अपने बड़े भाईकी थकावट दूर करते॥१ ४॥ जब ग्वाछ-बाछ नाचने-गाने छगते अथवा ताछ ठोंक-ठोंक-कर एक दूसरेसे कुरती छड़ने छगते, तब स्याम और राम दोनों भाई हाथमें हाथ डाळकर खड़े हो जाते और हँस-हँसकर 'वाह-गह' करते ॥ १५ ॥ कमी-कमी खयं श्रीकृष्ण भी म्त्रालवालोंके साथ कुस्ती छड़ते-लड़ते थक जाते तथा किसी घुन्दर बृक्षके नीचे कोमछ पल्छगेंकी सेजपर किसी ग्वाछवाछकी गोदमें सिर रखकर छेठ जाते ॥ १६॥। परीक्षित् ! उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान् खरूप म्बाळवाळ महात्मा श्रीकृष्णके चरण दवाने लगते और दूसरे निष्पाप बाळक उन्हें बड़े-बड़े पत्तों या अँगोछियोंसे

पंखा झळने छगते ॥ १७ ॥ किसी-किसीके इदयमें प्रेमकी धारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि परममनखी श्रीकृष्णकी छीछाओंके अनुरूप उनके मनको प्रिय छगनेवाछे मनोहर गीत गाने छगता ॥ १८ ॥ भगवान्ने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वर्यमय खरूपको छिपा रक्खा था । वे ऐसी छीछाएँ करते, जो ठीक-ठीक गोपवाछकोंकी-सी ही माछम पड़तीं । खयं भगवती छदमी जिनके चरणकमछोंकी सेवामें संख्य रहती हैं, वे ही भगवान् इन ग्रामीण बाछकोंके साथ बड़े प्रेमसे ग्रामीण खेळ खेळा करते थे । परीक्षित् । ऐसा होनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यमयी छीछाएँ

भी प्रकट हो जाया करतीं ॥ १९ ॥

बल्रामजी और श्रीकृष्णके सखाओं में एक प्रधान गोप-बालक थे श्रीदामा । एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोककृष्ण (छोटे कृष्ण) आदि ग्वालवार्लोने स्थाम और रामसे बड़े प्रेमके साथ कहा--।।२०।। 'हमलोगोंको सर्वदा मुख पहुँ चानेवाले बळरामजी! आपके बाहु-बळकी तो कोई थाह ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण ! दुर्छोंको नष्ट कर डाल्ना तो तुम्हारा खभाव ही है। यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक बड़ा भारी वन है । बस, उसमें पाँत-के-पाँत ताड़के षृक्ष भरे पहे हैं ॥२१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फल पक-पककर गिरते रहते हैं और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी हैं। परन्तु वहाँ चेनुक नामका एक दृष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फर्लोपर रोक लगा रक्खी है ॥२२॥ बलराम-जी और मैया श्रीकृष्ण ! वह दैत्य गचेके रूपमें रहता है। वह खयं तो बड़ा बळवान् है ही, उसके साथ और भी बहुत-से उसीके समान बळवान् दैत्य उसी रूपमें रहते हैं ॥ २३ ॥ मेरे शत्रुवाती मैया ! उस दैत्यने अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पश्च-पक्षी भी उस जंगळमें नहीं जाते ॥ २८ ॥ इसके फूळ हैं तो बड़े सुगन्धित, परन्तु हमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी मन्द-मन्द सुगन्ध फैळ रही है । तनिक-सा घ्यान देनेसे उसका रस मिळने छाता है ॥ २५ ॥ श्रीकृष्ण ! उनकी सुगन्धसे हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके छिये मचछ

रहा है। तुम हमें वे फल अवस्य खिलाओ। दाक दादा! हमें उन फलोंकी बड़ी उत्कट अमिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवस्य चलिये॥ २६॥

अपने सखा ग्वालबार्लोकी यह बात सुनकर मगवान् श्रीकृष्ण और बळरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन्न करनेके छिये उनके साथ तालवनके छिये चल पड़े ।२७। उस वनमें पहुँचकर बळरामजीने अपनी बाँहोंसे उन ताहके पेड़ोंको पकड़ लिया और मतवाले हाथीके बन्चेके समान उन्हें बड़े जोरसे हिलाकर बहुत-से फल नीचे गिरा दिये ॥ २८॥ जब गघेके रूपमें रहनेवाले दैत्यने फलोंके गिरनेका शब्द सुना, तब वह पर्वतोंके साथ सारी पृथ्वी-को कँपाता द्वथा उनकी ओर दौड़ा ॥ २९॥ वह बड़ा बळवान् था । उसने बड़े वेगसे बळरामजीके सामने आकर अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें दुख्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट वड़े जोरसे रेंकता हुआ वहाँसे हट गया || ३० || राजन् ! वह गधा क्रोधमें भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बळरामजीके पास पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोधसे अपने पिछले पैरोंकी दुल्ती चलायी ॥ ३१ ॥ बल्रामजीने अपने एक ही हाथसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे आकाशमें घुमाकर एक ताड़के पेड़पर दे मारा । घुमाते समय ही उस गघेके प्राणपखेरू उड़ गये थे ॥ ३२॥ उसके गिरनेकी चोटसे वह महान् ताड़का वृक्ष--जिसका ऊपरी माग बहुत विशाल था—खयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे बृक्षको भी उसने तोड़ डाळा । उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको-इस प्रकार एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से ताल्वृक्ष गिर पड़े ॥३३॥<sup>6</sup> बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था । परंतु उनके द्वारं। फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब-के-सब ताड़ हिल गये । ऐसा जान पड़ा, मानो सबको इंझावातने झकझोर दिया हो ॥ ३४ ॥ भगवान् बळराम खर्यं जगदीश्वर हैं । उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है, जैसे सूर्तोमें वस्त्र । तव मला, उनके **छिये यह कौन आश्चर्यकी बात है ॥ ३५ ॥ उस समय** धेनुकासुरके माई-बन्धु अपने माईके मारे जानेसे क्रोधके मारे आगववूला हो गये । सब-के-सब गवे बळरामजी और श्रीकृष्णपर बहे बेगसे ट्रंट पहे ॥ ३६ ॥ राजन् [



गोधूलि-धूसरित ग्रुरलीधर

उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको वळरामजी और श्रीकृप्णने खेळ-खेळमें ही पिछले पैर पकाइकर तालवृद्धों-पर दे मारा || ३७|| उस समय वह भूमि ताड़के फर्लेंसे पट गयी और ट्रटे हुए बृक्ष तथा दैत्योंके प्राणहीन शरीरोंसे भर गयी। जैसे वादलोंसे आकाश दक गया हो, उस भूमिकी वैसी ही शोभा होने लगी ॥ ३८॥ वटरामजी और श्रीकृष्णकी यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागग उनपर छूछ बरमाने छगे और वाजे दजा-वजाकर स्तुति करने छंगे॥३९॥ जिस दिन घेनुकासुर मरा, उसी दिनसे लोग निडर होकर उस वनके तालफल खाने ठने तथा पशु भी खच्छन्दताके साथ घास चरने ट्यो॥ ४० ॥

इसके बाद कमळदळळोचन भगवान् श्रीकृष्ण वडे भाई वल्रानजीके साथ वजमें आये । उस सनय उनके साथी ग्वाल्वाल उनके पीछे-पीछे चलते हुए उनकी स्तृति करते जाते थे। क्यों न हो; मनत्रान्की छीछाओंका श्रवण-कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है ॥ ४१ ॥ उस समय श्रीकृप्णको घुँवराछी अङ्कोंपर गौकोंके खुरोंसे जड़-जड़कर धूलि पड़ी हुई थी, सिरपर मोरपंखका <u>म</u>क्ट या और वार्टोनें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुँचे हुए घे। उनके नेत्रोंमें मधुर चितवन और मुखगर मनोहर मुसकान थी। वे मबुर-मबुर मुखी बजा रहे थे और साथी ग्वाल्वाल उनकी छिटत कीर्तिका गान कर रहे थे। वंशीकी चान सुनकर वहुत-सी गोपियों एक साय ही बजसे वाहर निकल आयाँ । उनकी आँखें न जाने कवसे श्रीकृष्णके दर्शनके लिये तरस रही थीं ॥ ४२ ॥ गोरियोंने अपने नेत्ररूप श्रमरोंसे भगवान्के मुखारविन्दका मकरन्द-रस पान करके दिनभरके निरहको जल्न शान्त की । और भगवान्ने भी उनकी टाजभरी हैंसी तया विनयसे युक्त प्रेमभरी तिरछी चितवनका सत्कार खीकार करके वजमें प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ उधर यशोदामैया और रोहिणी-

जीका हृदय वात्सव्यत्नेहसे उमड़ रहा या। उन्होंने स्थाम और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा सनयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर रक्ती हुई वत्त्वरें उन्हें खिळायीं-रिटायीं और पहनायी ॥ ४४ ॥ माताओंने तेल-उबरन भादि लगाकर स्तान कराया। इससे उनकी दिनभर घूमने-किरनेकी मार्गकी यकान दूर हो गयी। किर उन्होंने सुन्दर वस पहनाकर दिव्य पुर्शोकी माञ पर्नावी तया चन्दन छगाया ॥ ४५ ॥ तस्यात् दोनों भाइयोंने माताओंका फोसा हुआ खादिष्ट अन भोजन किया । इसके बाद बड़े छाड़ प्यारसे दुखर-दुखर-कर यशोदा और रोहिगीने उन्हें हुन्दर शयापर हुलदा। **क्यान और राम बड़े कारानसे सो गये ॥ ४६ ॥** 

मगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार वृन्दावनने अनेको बीबाएँ करते । एक दिन अपने सखा मालकार्वोके साय वे युनुनातटपर गये । राजन् ! उस दिन बळरामजी उनके साय नहीं ये ॥ ४७ ॥ उस सनय केंट-आभाइके घानसे गौएँ और नाज्याज असन्त पीड़ित हो रहे थे। प्याससे उनका करूठ सुख रहा या। इसक्रिये उन्होंने युनाजीका विभैदा जल पी लिया ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! होनहारके वरा उन्हें इस वातका धान ही नहीं रहा था। उस विरैले जलके पीते ही सब गौरें और खाल-बाल प्राणहीन होकर यनुना जीके तटपर पिर पड़े ॥ ४९ ॥ उन्हें ऐसी अवत्यानें देखकर योगेखरोंके भी ईखर भगवान् श्रीकृष्णने अर्ना अरूत बरसानेवादी दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया। उनके खानी और सर्वेख तो एकनात्र श्रीकृष्ण ही थे ॥ ५० ॥ परीक्षित् ! चेतना क्षाने स वे सत्र यनुनाजीके तटपर एठ खड़े हुए और आश्चर्यकतित होकर एक-दूसरेकी ओर देखने छगे॥ ५१॥ राजन्! अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि हमलेग विपैल जल पी लेनेके कारण नर चुके थे, परन्तु इसरे श्रीकृष्णने अपनी अनुगहभरी द्यिसे देखकर हुने निरसे निज दिया है ॥ ५२ ॥

# सोलहवाँ अध्याय

काल्यिपर कृपा

श्रीशुंकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित्! मगतान् श्रीकृष्ण- निगैला कर दिया है । तत्र यमुनाजीको न्हुद करनेके ने देखा कि महाविपवर काल्यि नागने यनुनाजीका जल विचारसे उन्होंने वहाँसे उस सर्पको निकाल दिया गरेगा राजा परीक्षित्ने पूछा— ब्रह्मन् ! मगतान् श्रीकृष्णने यमुनाजीके अगाथ जलमें किस प्रकार उस सर्पका दमन किया ! फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशामें वह अनेक युगोंतक जलमें क्यों और कैसे रहा ! सो बतलाइये ॥२॥ ब्रह्मखरूप महात्मन् ! मगतान् अनन्त हैं । वे अगनी लीला प्रकट करके खच्छन्द विहार करते हैं । गोपालकासे उन्होंने जो उदार लीला की है, वह तो अमृतखरूप है । मला, उसके सेवनसे कीन तम हो सकता है ! ॥ ३ ॥

७२

श्रीश्वकदेवजीने कहा--परीक्षित् ! यमुना जीमें कालिय नागका एक कुण्ड था । उसका जळ विषकी गर्मीसे खीळता रहता था । यहाँतक कि उसके ऊपर उड़नेवालं पक्षी भी झुळसकर उसमें गिर जाया करते थे ॥४॥ उसके विषेले जलकी उत्ताल तरझेंका सर्वा करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेकर जब ग्रायु बाहर आती और तरके घास-पात, बृध्व पशु-पक्षी आदिका स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५ ॥ परीक्षित् ! भगवान्का अवतार तो दुर्शेका दमन करनेके छिये होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस साँपके विषका वेग बड़ा प्रचण्ड ( मयंकर ) है और वह भयानक विष् ही उसका महान् बळ है तथा उसके कारण मेरे विहारका स्थान यसुनाजी भी दुषित हो गयी हैं. तब भगवान् श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेंटा कमकर एक बहुत ऊँचे कदम्बके बृष्तपर चढ़ गये और वहाँसे ताल ठोंककर उस विषैले जलमें कृद पड़े ॥ ६ ॥ यमुनाजीका जल साँपके विषके कारण पहलेसे ही खील रहा था। उसकी तरहें छाछ-पीछी और अत्यन्त मयङ्कर उठ रही थीं । पुरुषोत्तम मगवान् श्रीकृष्णके कूद पड़नेसे उसका जल और मी उक्रजने लगा । उस समय तो कालियदहका जल इधर-उधर उञ्चलकर चार सौ हायतक फैल गया ! अचिन्त्य अनन्त बलशाली भगवान् श्रीकृष्णके लिये इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ ७ ॥ प्रिय परीश्चित् ! भगवान् श्रीकृष्ण कालियदहमें कृदकर अतुल बलशा ही मतवाले गजराजके समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल-क्षीड़ा करनेपर उनकी भुजाओंकी टकासे जढ़में वड़े जोका शब्द होने लगा । श्राँखसे ही सुननेवालें कालिय नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास-

स्थानका तिरस्कार कर रहा है । उसे यह सहन न हुआ । वह चिढ़कर भगवान् श्रीकृष्णके सामने आ गया ॥ ८॥ उसने देखा कि सामने एक साँवछा-सछोना बाछक है। वर्षाकार्छान मेघके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आँखें हरनेका नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष:-स्थलपर एक सुनहरी रेखा-श्रीवरमका विह्न है और वह पीले रंगका वस धारण किये है । बडे मधर एवं मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान हो रही है। चरण इनने प्रकु गर और प्रन्दर हैं: मानो कमलकी गद्दी हो । इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब कालिय नागने देखा कि बालक ननिक भी न डरकर इस विषैले जलमें मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रोध और मी बढ़ गया । उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें इँसकर अपने शरीरके बन्धनसे उन्हें जकड़ लिया ॥९॥ मगवान श्रीकृष्ण नागपाशमें बैधकर निश्चेष्ट हो गये यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़िन हुए और उसी समय दु:ख, पश्चात्ता और मयसे मुर्जित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । क्योंिक उन्होंने अपने शरीर, सुहद, धन-सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएँ---सव कुछ मगत्रान् श्रीकृष्णको ही नुमर्पित कर रक्ता या ॥ १०॥ गाय, बैल, बिल्या और बल्लेड वहे द:खसे डकराने लगे। श्रीकृष्णकी और ही उनकी टकटकी बैंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिळता-डोळता तक न था ॥ ११ ॥

इधर वर्जमें पृथ्वी, आकाश और शरीरोंमें बड़े भयङ्कर-भयङ्कर तीनों प्रकारके उत्पात टर खड़े हुए. जो इस बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीष्र कोई अशुम घटना घटनेवाली है ॥ १२॥ नन्दबावा आदि गोपोंने पहले तो उन अशकुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि आज श्रीकृष्ण बिना बळरामके ही गाय चराने चले गये। वे भयसे व्याकुल हो गये॥ १३॥ वे भगवान्का प्रभाव नहीं जानते थे। इसीछिये उन अशकुनोंको देखकर उनके मनमें यह बात आयी कि आज तो श्रीकृष्णकी मृत्यु ही हो गयी होगी। वे उसी क्षण दु:ख, शोक और भयसे आतुर हो गये। क्यों न हों, श्रीकृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्त जो थे॥ १९॥ प्रिय परीक्षित्। इजके वालक, वृद्ध और क्षियोंका स्वभाव गायो-जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट टाट्सासे घरद्वार छोड़कर निकल पड़े॥ १५॥ बलराम-जी खयं भगत्रान्के खरूप और सर्वशक्तिमान् हैं। उन्होंने जब ब्रज्जासियोंको इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी। परन्तु वे कुछ वोले नहीं, चुप ही रहे। क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्रीकृष्णका प्रभाव भलीमाँति जानते थे॥ १६॥ ब्रज-वासी अपने प्यारे श्रीकृष्णको हूँढ़ने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई; क्योंकि मार्गमें उन्हें मगत्रान्के चरणिवह मिलते जाते थे। जो कमल, अङ्करा आदिसे युक्त होनेके कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना-तटकी ओर जाने लगे॥ १७॥

परीक्षित् ! मार्गमं गौओं और दूसरोंके चरणचिह्नोंके वीच-वीचमें भगवान्के चरणचिह्न भी दीख जाते थे। उनमें कमल, जी, अङ्करा, वज्र श्रीर ध्वजाके चिह्न वहुत ही स्पष्ट थे । उन्हें देखते हुए वे बहुत शीव्रतासे चले || १८ || उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें कालिय नागके शरीरसे वँघे हुए श्रीकृष्ण चेष्ठाहीन हो रहे हैं। कुण्डके किनारेपर ग्वालवाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएँ, वैल, वरुड़े आदि वड़े आर्तस्वरसे डकरा रहे हैं । यह सब देखकर ने सब गोप अत्यन्त व्याकुछ और अन्तमें मूर्कित हो गये ॥ १९ ॥ गोपियोंका मन अनन्त गुणगणनिलय भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमके रंगमें रँगा हुआ था । वे तो नित्य-निरन्तर भगवान्के सौहार्द, उनकी मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही स्मरण करती रहती थीं । जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्यामप्रन्दरको काले साँपने जकड़ रक्खा है, तब तो उनके हृदयमें वड़ा ही दु:ख और वड़ी ही जलन हुई। अपने प्राणवल्लम जीवनसर्वस्वके विना उन्हें तीनों लोक सूने दीखने छगे ॥ २०॥ माता यशोदा तो अपने **ळाइले ळाळके पीछे काल्यिदहमें कूदने ही जा रही थीं**; परन्तु गोपियोंने उन्हें पकड़ लिया । उनके हृदयमें भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आँखोंसे भी आँस्ओंकी झड़ी लगी हुई यी । सनकी आँखें श्रीकृष्णके मुखकमलपर लगी थीं । जिनके शरीरमें चेतना थी, वे वजमोहन

श्रीकृष्णकी पूतना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी छोछाएँ कह-कहकर यशोटाजीको धीरज वँधाने छगीं। किन्तु अधिकांश तो मुर्देकी तरह पड़ ही गयी थीं ॥२ १॥ परीक्षित् ! नन्दबाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण ही थे। वे श्रीकृष्णके छिये कालियदहमें घुसने छगे। यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान् बळराम-जीने किन्हींको समझा-बुझाकर, किन्हींको वल्पूर्वक और किन्हींको उनके हृद्योंमें प्रेरणा करके रोक दिया ॥ २२ ॥

परीक्षित् ! यह साँपके शरीरसे बँध जाना तो श्रीकृष्णकी मनुष्यों-जैसी एक छीछा थी। जब उन्होंने देखा कि व्रजके सभी छोग स्त्री और वच्चोंके साथ मेरे छिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सित्रा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तत्र वे एक मुहर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर वाहर निकल आये || २३ || भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपना शरीर फुळाकर खूत्र मोटा कर छिया । इससे साँपका शरीर टूटने छगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अछग खड़ा हो गया और क्रोधसे आगववूळा हो अपने फण कँचा करके फ़फकारें मारने छगा। घात मिछते ही श्रीकृष्णपर चोट करनेके छिये वह उनकी और टकटकी लगाकर देखने लगा । उस समय उसके नथुनोंसे विषकी फ़हारें निकल रही थीं। उसकी आँखें स्थिर थीं और इतनी ठाळ-ठाळ हो रही थीं, मानो मट्टीपर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुँहसे आगकी लपटें निकल रही थीं || २४ || उस समय काळियनाग अपनी दृहरी जीम छप्रछपाकर अपने होठोंके दोनों किनारोंको चाट रहा था और अपनी कराल आँखोंसे विषकी ज्वाला उग-छता जा रहा था । अपने बाहन गरुड्के समान मगबान श्रीकृष्ण उसके साथ खेळते हुए पैंतरा बदलने लगे। और वह साँप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा ॥ २५ ॥ इस प्रकार पैंतरा वदछते-बदछते उसका वछ क्षीण हो गया । तव मगवान् श्रीकृष्णने उसके वड़े-वड़े सिरोंको तनिक दवा दिया और उक्रकर उनपर सवार हो गये। कालियनागके मस्तकों-पर बहुत-सी छाल-छाल पणियाँ थीं। उनके स्परीसे भगवान्के सुकुमार तल्लुओंकी छालिमा और भी बढ़

;

1

ķ

गयी । तृत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदिप्रवर्तक भगवान् श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कछापूर्ण चृत्य करने लगे ॥ २६ ॥ भगवान्के प्यारे मक्त गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवाङ्गनाओंने जब देखा कि मगवान् नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे मृदङ्ग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछावर करते हुए भेंट ले-लेकर उसी समय भगवानके पास आ पहुँचे ॥ २७ ॥ परीक्षित् । कालियनागके एक सौ एक सिर थे । वह अपने जिस सिरको नहीं झकाता था. **उ**सीको प्रचण्ड दण्डधारी भगवान् अपने पैरोंकी चोटसे कुचल डालते। इससे कालियनागकी जीवनशक्ति क्षीण हो चली, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगलने लगा। अन्तमें चकर काटते-काटते वह बेहोश हो गया ॥२८॥ तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उग-छने छगता और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फ़फकारें मारने लगता । इस प्रकार वह अपने सिरोंमेंसे जिस सिरको कपर उठाता, उसीको नाचते हुए भगवान् श्रीकृष्ण अपने चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौंद डाळते । उस समय पुराण-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी बूँदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा माछम होता, मानो रक्त-पुर्णोंसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९ ॥ परीक्षित् ! भगवान्के इस अद्भुत ताण्डव-चृत्यसे कालियके फणरूप छत्ते छिन्न-भिन्न हो गये । उसका एक-एक अङ्ग चूर-चूर हो गया और मुँहसे खूनकी उछटी होने छगी । अब उसे सारे जगत्के आदिशिक्षक पुराणपुरुष भगवान् नारायणकी स्मृति हुई। वह मन-ही-मन भगवान्की शरणमें गया ॥ ३० ॥ भगवान् श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण विश्व है । इसिंखेये उनके भारी बोझसे कालियनागके शरीरकी एक-एक गाँठ ढीछी पढ़ गयी । उनकी एडियों-की चोटसे उसके छत्रके समान फण छिन्न-मिन हो गये । अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पतियाँ भगवान्-की शरणमें आयीं । वे अत्यन्त आतुर हो रही थीं । भयके मारे उनके वस्नाभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और केशकी चोटियाँ भी बिखर रही थीं ॥ ३१ ॥ उस समय वन साध्वी नागपिनयोंके चित्तमें बड़ी घवड़ाहट थी। अपने बालकोंको आगे करके वे पृथ्वीपर लोट गर्यी और

हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र खामी भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया । भगवान् श्रीकृष्णको शरणागत-त्रत्सळ जानकर अपने अपराधी पतिको छुड़ाने-की इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥ ३२॥

नागपत्नियोंने कहा—प्रभो ! आपका यह अवतार ही दुष्टोंको दण्ड देनेके छिये हुआ है। इसछिये इस अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित है । आपकी दृष्टिमें रात्रु और पुत्रका कोई मैदमाव नहीं है। इसलिये आप जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापोंका प्रायश्चित्त कराने और उसका परम कल्याण करनेके छिये ही ॥३३॥ आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा-प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुर्होंको दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्पेके अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है । यदि यह अपराधी न होता, तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिछती १ इसछिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी आपका अनुप्रह ही समझती हैं।। ३४॥ अवस्य ही पूर्वजन्ममें इसने खयं मानरहित होकर और दूसरोंका सम्मानं करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है । अथवा सब जीवोंपर दया करते हर इसने कोई वहत वड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर सन्तृष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व-जीवखरूप आपकी प्रसन्नताका यही उपाय है ॥ ३५ ॥ भगवन् ! हम नहीं समझ पातीं कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके चरणकमछोंकी भूछका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है। आपके चरणोंकी रज इतनी दुर्छम है कि उसके छिये आपकी अर्द्धाङ्किनी छक्ष्मीजीको भी बहुत दिनोतक समस्त भोगोंका त्याग करके नियमोंका पाछन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रमो । जो आपके चरणोंकी धृष्टिकी शरण छे छेते हैं, वे मक्तजन खर्गका राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते । न वे रसातल-का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेना चाहते हैं । उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चाह नहीं होती । यहाँतक कि वे जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले कैवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते॥२७॥ खामी ! यह नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ है और अत्यन्त क्रोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पित्रत्र चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोंक लिये सर्वथा दुर्छम है; तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें पड़े हुए जीक्को संसारके वैभन्न-सम्पत्तिकी तो वात ही क्या—मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है। ३८॥

प्रमो ! हम आपको प्रणाम करती हैं । आप अनन्त एवं अचिन्त्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं। आप सबके अन्त:-करणोंमें विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थोंके आश्रय तथा सब पदार्थीके रूपमें भी विद्यमान हैं। आप प्रकृतिसे परे खयं परमात्मा हैं ॥ ३९ ॥ आप सब प्रकारके ज्ञान और अनुमर्वोके खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है। आपका खरूप अप्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक गुर्णो एवं विकारोंका आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं ॥४०॥ आप प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न करनेवाले काल हैं, कालशक्तिके आश्रय हैं। और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयवींके साक्षी हैं । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके द्रष्टा हैं। आप उसके बनानेवाले निमित्त-कारण तो हैं ही, उसके रूपमें वननेवाले उपादानकारण भी हैं || ४१ || प्रमो ! पश्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, वुद्धि और इन सबका खजाना चित्त-ये सव आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्योमें होनेत्राले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार-को छिपा रक्ला है॥ ४२॥ आप देश, काल और वस्तुओंकी सीमासे वाहर-अनन्त हैं। स्हमसे भी सुदम और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, विकाररहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पन्न इत्यादि अनेक मनमेदोंके अनुसार आप उन-उन मतनादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोंमें दर्शन देते हैं। समस्त शब्दोंके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, शब्दोंके रूपमें भी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोड़ने-वाळी शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूळ आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान

खत:सिद्ध है। आप ही मनको छगानेकी विधिके रूपमें और उसको सव कहींसे हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमें प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग हैं । इन दोनोंके मूळ विद भी खयं आप ही हैं। हम आपको वार-वार नमस्कार करती हैं॥ ४४॥ आप शुद्धसत्त्वमय वसुदेशके पुत्रं वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रचुम्न और अनिरुद्ध भी हैं । इस 🗸 प्रकार चतुर्व्यूहके रूपमें आप भक्तों तथा यादवोंके खामी हैं। श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४५॥ आप अन्तःकरण और उसकी वृत्तियोंके प्रकाशक हैं, और उन्होंके द्वारा अपने-आपको दक रखते हैं । उन अन्तः करण और वृत्तियोंके द्वारा ही आपके खरूपका कुछ-कुछ संकेत भी मिछता है । आप उन गुणों और उनकी वृत्तियोंके साक्षी तथा खयंप्रकाश हैं । हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४६ ॥ आप मूळप्रकृतिमें नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सुहम जगतुकी सिद्धि आपसे ही होती है। हषीकेश ! आप मननशील आत्माराम हैं । मौन ही आपका खभाव है । आपको हमारा नमस्कार है ॥ ४७ ॥ आप स्थूल, सूहम समस्त गतियोंके जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नामरूपात्मक विश्वप्रपञ्चके निषेधकी अवधि तथा उसके अधिष्रान होनेके कारण विश्वरूप भी हैं । आप विश्वके अध्यास तथा अपनादके साभ्री हैं एवं अज्ञानके द्वारा उसकी सत्यवभान्ति एवं खरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक निवृत्तिके भी कारण हैं । आपको हमारा नमस्कार 'है॥ ४८॥

प्रभो ! यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं—तथापि अनादि कालशक्तिको खीकार करके प्रकृतिके गुणोंके द्वारा आप इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयक्ती लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोघ हैं। आप सत्य-सङ्गल्य हैं। इसल्यें जीवोंके संस्काररूपसे लिए हुए खमावोंको अपनी दृष्टिसे जाप्रत् कर देते हैं॥ ४९॥ त्रिलेकीमें तीन प्रकारको योनियाँ हैं—सत्त्वगुणप्रधान शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणप्रधान मूढ़। वे सब-की-सब आपको लेलामूर्तियाँ हैं। फिर भी इस समय आपको सत्त्वगुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय हैं। क्योंकि आपका यह अवतार और ये लेलाएँ साधुजनों-

की रक्षा तथा धर्मकी रक्षा एवं विस्तारके छिये ही हैं ॥ ५० ॥ शान्तात्मन् ! स्त्रामीको एक वार अपनी प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये । यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसिंखेये इसे क्षमा कर दीजिये ॥५१॥ भगवन् ! कृपा कीजिये; अब यह सर्प मरनेहीवाला है । साधु पुरुष सदासे ही हम अवलाओंपर दया करते आये हैं। अतः आप हमें हमारे प्राणखरूप पतिदेवको दे दीजिये ॥ ५२ ॥ हम आपकी दासी हैं । हमें आप आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें १ क्योंकि जो श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाओंका पालन--आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकारके मर्योसे छुटकारा पा जाता है॥ ५३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान्के चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नागके फण छिन-मिन हो गये थे । वह बेसुध हो रहा था । जव नागपितयोंने इस प्रकार भगवान्की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया || ५४ || धीरे-धीरे काल्रिय नागकी इन्द्रियों और प्राणोंमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी। वह बड़ी कठिनतासे खास लेने लगा और थोड़ी देरके बाद बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोळा-॥ ५५ ॥ नाथ ! हम जन्मसे ही दृष्ट, तमोराणी और बहुत दिनोंके बाद भी बदला लेनेवाले-बहे कोधी जीत्र हैं। जीत्रोंके लिये अपना खभाव छोड़ देना बहुत कठिन है । इसीके कारण संसारके छोग नाना प्रकारके दुराप्रहोंमें फँस जाते हैं ॥५६॥ विश्वविधाता ! आपने ही गुणोंके मेदसे इस जगत्में नाना प्रकारके खमान, नीर्य, वळ, योनि, नीज, चित्त और आ इतियोंका निर्माण किया है ॥५७॥ मगवन् । आपकी ही सृष्टिमें हम सर्प भी हैं । हम जन्मसे ही बड़े कोधी होते हैं । हम इस मायाके चक्करमें खयं मोहित हो रहे हैं । फिर अपने प्रयत्नसे इस दुस्त्यज मायाका त्याग कैसे करें ॥५८॥ आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगत्के खामी हैं । आप ही उसी समय अमृतके समान मधुर हो गया ॥ ६५-६०॥ CRACKES.

हमारे खमात्र और इस मायाके कारण हैं । अब आप अपनी इच्छासे—जैसा ठीक समझें—कृपा कीजिये या दण्ड दीजिये ॥ ५९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - कालिय नागकी सुनकर छीछा-मनुष्य भगत्रान् श्रीकृष्णने कहा—'सर्प ! अत्र तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये । त अपने जाति-माई, पुत्र और क्षियोंके साथ शीघ्र ही यहाँसे समुद्रमें चला जा । अब गौएँ और मनुष्य यमुना-जलका उपमोग करें ॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे साँपोंसे कभी भय न हो ॥ ६१ ॥ मैंने इस कालियदहमें कीडा की है। इसिंख्ये जो पुरुष इसमें स्नान करके जल्से देवता और पितरोंका तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा—वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ मैं जानता हूँ कि तू गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ वसा था । अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्नोंसे अङ्कित हो गया है। इसिक्रिये जा, अब गरुड तुझे खायेंगे नहीं ॥ ६३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---भगत्रान् श्रीकृष्णकी एक-एक छीछा अद्भत हैं । उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर बंडे आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६८ ॥ उन्होंने दिव्य वस्त, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गन्ध, चन्दन और अति उत्तम कमळोंकी माळासे जगत्के खामी गरुडध्वज भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया । इसके बाद बड़े प्रेम और आनन्दसे उनकी परिक्रमा की, वन्दना की और उनसे अनुमति ही । तब अपनी पत्तियों, पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंके साथ रमणक द्वीपकी, जो समुद्रमें सर्पोके रहनेका एक स्थान है, यात्रा की । छीछा-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन ही नहीं, विलक

सत्रहवाँ अध्याय

काल्टियके काल्टियदहर्मे आनेकी कथा तथा भगवान्का व्रजवासियोंको दावानलसे वचाना राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! कालियनागने नागोंके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था १



नागपितयोंके द्वारा सुभूषित क्यामसुन्दर

और उस अकेलेने ही गरुडजीका कौन-सा अपराध किया था १ ॥ १ ॥

श्रीग्रुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! पूर्वकालमें गरुडजीको उपहारखरूप प्राप्त होनेवाले सर्पेनि यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट वृक्षके नीचे गरुडको एक सर्पकी मेंट दी जाय ।। २ ।। इस नियमके अनुसार प्रत्येक अमात्रास्याको सारे सर्प अपनी रक्षाके लिये महात्मा गहडजीको अपना-अपना भाग देते रहते थे\* ॥ ३ ॥ उन सर्गोमें कद्रका पुत्र कालिय नाग अपने त्रिष और वलके घमंडसे मतवाला हो रहा था। उसने गरुडका तिरस्कार करके खयं तो बिछ देना दूर रहा-दूसरे साँप जो गरुडको बिछ देते, उसे भी खा लेता ॥ १ ॥ परीक्षित् ! यह सुनकर मगवान्के प्यारे पार्वद शक्तिशाळी गरुडको वड़ा क्रोध आया । इसिंखेये उन्होंने कालिय नागको मार डालनेके विचारसे वडे वेगसे उसपर आक्रमण किया ।। ५ ।। विषधर कालिय नागने जब देखा कि गरुड वह वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तत्र वह अपने एक सौ एक फण फैलाकर इसनेके लिये उनपर ट्ट पड़ा । उसके पात शक्ष थे केवल दाँत, इसलिये उसने दाँतोंसे गरुडको इस लिया । उस समय वह अपनी भयावनी जीमें छग्छग रहा था, उसकी साँस हंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं ॥ ६ ॥ तार्स्यनन्दन गरुडजी विष्णुभगवान्के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नागकी यह दिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बड़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे झटककार फेंक दिया एवं अपने सुनहले वायें पंखसे कालिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया ॥ ७ ॥ उनके पंखकी चोटसे कालिय नाग घायल हो गया । वह घवडाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें चला आया । यमुनाजीका यह कुण्ड गरुडके लिये अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें

दूसरे छोग भी नहीं जा सकते थे ॥ ८ ॥ इसी स्थानपर एक दिन क्षुचातुर गरुडने तपस्त्री सौमरिके मना करनेपर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्यको बलपूर्वक पकड़कर खा छिया ॥ ९ ॥ अपने मुखिया मत्स्यराजके मारे जानेके कारण मछल्योंको वड़ा कष्ट हुआ । वे अत्यन्त दीन और व्याकुछ हो गयीं । उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौमिको वड़ी दया आयी । उन्होंने उस कुण्डमें रहनेवाले सब जीवोंकी मलाईके लिये गरुडको यह शाप दे दिया ॥ १० ॥ 'यदि गरुड फिर कभी इस कुण्डमें घ्रसकर मछिलयोंको खायेंगे. तो उसी क्षण प्राणोंसे हाथ धो वैठेंगे। मैं यह सत्य-सत्य कहता हूँ' || ११ || परीक्षित् ! महर्षि सौमरिके इस शापकी वात काल्रिय नागके सित्रा और कोई साँप नहीं जानता था । इसिलये वह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्रीकृष्णने उसे निर्भय करके वहाँसे रमणक द्वीपमें मेज दिया ॥ १२ ॥

परीक्षित् ! इधर भगवान् श्रीकृष्ग दिव्य माला, गन्त्र, बस्न, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूपणोंसे विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर निकले॥ १३॥ उनको देखकर सब-के-सव वजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए, जैसे प्राणोंको पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं। सभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे वहे प्रेम और प्रसन्तासे अपने कन्हैयाको हृदयसे छगाने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दत्रावा, गोपी और गोप—सभी श्रीकृष्णको पाकर सचेत हो गये । उनका मनोरय सफल हो गया ।। १५ ।। बळरामजी तो भगवानुका प्रभाव जानते ही थे । वे श्रीकृष्णको हृद्यसे लगाकर हँसने लगे । पर्वत, बृक्ष, गाय, वैल, बलड़े सब-के-सब आनन्दमप्त हो गये ॥ १६ ॥ गोपोंके कुछगुरु ब्राह्मणोंने अपनी पत्तियोंके साथ नन्दबात्राके पास आकर कहा-'नन्दजी ! तुम्हारे वालक्षको काल्यि नागने पकड लिया था सो छुटकर आ गया । यह वड़े सौभाग्यकी

<sup>#</sup> यह कथा इस प्रकार है—गवडजीकी माता विनता और सर्गोकी माता कदू में परस्पर वैरथा। माताका वैरस्मरण कर गवडजी जो सर्प मिळता उसीको खा जाते। इससे व्याकुळ होकर सब सर्प ब्रह्माजीकी शरणमें गये। तब ब्रह्माजीने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावास्याको प्रत्येक सर्पपरिवार बारी-बारीसे गवडजीको एक सर्पकी बळि दिया करे।

वात है ! | १७ | श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे छौट आनेके उपलक्ष्यमें तुम ब्राह्मणोंको दान करो । परिक्षित् ! ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने बहुत-सा सोना और गौएँ ब्राह्मणोंको दान दीं ।। १८ | परमसौभाग्यवती देवी यशोदाने भी कालके गालसे बचे हुए अपने लालको गोदमें लेकर हृदयसे चिपका लिया । उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी बूँदें बार-बार टफ्की पड़ती थीं ।। १९ ।।

राजेन्द्र ! व्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक गये थे । ऊपरसे भूख-प्यास भी लग रही थी । इसलिये उस रात वे व्रजमें नहीं गये, वहीं यमुनाजीके तटपर सो रहे ॥ २० ॥ गर्मीके दिन थे, उधरका वन सूख गया था । आधी रातके समय उसमें आग लग गयी । उस आगने सोये हुए व्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी ॥ २१ ॥ आगकी आँच लगनेपर व्रजवासी घबड़ाकर उठ खड़े हुए और लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये॥ २२॥ उन्होंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर ! महाभाग्यवान् बल्राम ! तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त है । देखो, देखो भयङ्कर आग तुम्हारे सगे-सम्बन्धी हम खजनोंको जलाना ही चाहती है॥२३॥ तुममें सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुहृद् हैं, इसल्यि इस प्रल्यकी अपार आगसे हमें बचाओ । प्रभो ! हम मृखुसे नहीं डरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोभय चरणकमल छोड़नेमें हम असमर्थ हैं॥ २४॥ भगवान् अनन्त हैं; वे अनन्त शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस मयङ्कर आगको पी गये \*॥ २५॥

# अठारहवाँ अध्याय

प्रलम्बासुर-उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित् ! अब आनन्दित खजन-सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी कीर्तिका गान सुनते हुए श्रीकृष्णने गोकुळमण्डित गोष्टमें प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे ग्वाळका-सा वेष बनाकर राम और श्याम व्रजमें कीडा कर रहे थे । उन दिनों ग्रीष्म श्रृद्ध थी । यह शरीर-धारियोंको बहुत प्रिय नहीं है ॥ २॥ परन्तु वृन्दावनके स्वामाविक गुणोंसे वहाँ वसन्तकी ही छटा छिटक रही थी । इसका कारण था, वृन्दावनमें परम मधुर मगत्रान् श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और बळरामजी नित्रास जो करते थे ॥ ३॥ शींगुरोंकी तीखी झंकार झरनोंके मधुर झर-झरमें छिप गयी थी । उन झरनोंसे सदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे वहाँके वृक्षोंकी हरियाली देखते ही बनती थी ॥ १॥ जिथर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही है। नदी, सरोजर एवं झरनोंकी लहरोंका स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल-पीले-नीले, तुरतके खिले हुए, देरके खिले हुए—कहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण वनवासियों-

#### अग्नि-पान

१—मैं सबका दाह दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुआ हूँ । इसलिये यह दाह दूर करना मी मेरा कर्तव्य है ।
 २—रामावतारमें श्रीजानकीजीको सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था । अब उसको अपने मुखमें स्थापित
 करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है ।

३. कार्यका कारणमें लय होता है । भगवान्के मुखसे अग्नि प्रकट हुआ—मुखाद् अग्निरजायत । इसलिये भगवान्ने उसे मुखमें ही खापित किया ।

४. मुखके द्वारा अग्नि ग्रान्त करके यह भाव प्रकट किया कि भव-दावाग्निको श्रान्त करनेमें भगवान्के मुख-स्थानीय बाह्यण ही समर्थ हैं ।

को गर्मीका किसी प्रकारका क्रेश नहीं सहना पड़ता था । न दावाप्रिका ताप छगता था और न तो सूर्यका घाम ही || ५ || नदियोंमें अगाध जल भरा हुआ था | वड़ी-बड़ी छहरें उनके तटोंको चूम जाया करती थीं । वे उनके पुलिनोंसे टकरातीं और उन्हें खच्छ वना जातीं। उनके कारण आस-पासकी भूमि गीछी वनी रहती और सर्वकी अत्यन्त उप्र तथा तीखी किरंगें भी वहाँकी पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं सुखा सकती थीं । चारों ओर हरियाळी छा रही थी ॥ ६ ॥ उस वनमें वृक्षोंकी पाँत-की-पाँत फुलोंसे लद रही थी । जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फ़टी पड़ती थी । कहीं रंग-विरंगे पश्ची चइक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मीर कूक रहे हैं, तो कहीं भीरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें क़हक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं ॥ ७॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्य और गौरसन्दर बळरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा की । आगे-आगे गौएँ चर्छों, पीछे-पीछे ग्वालवाङ और वीचमें अपने वड़े भाईके साथ वाँसुरी वजाते हुए श्रीकृष्ण ।।। ८।।

राम, श्याम और ग्वाङबार्ळोने नव पश्चवों, मोरपंखके गुन्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा छिया। फिर कोई आनन्दमें मग्न होकर नाचने छगा, तो कोई ताल ठोंकन.र कुन्ती लड़ने लगा और किसी-किसीने राग अलापना ग्रस्त कर दिया ||९|| जिस समय श्रीकृष्ण नाचने छगते, उस समय कुछ ग्वाडवाड गाने छगते और कुछ बाँसरी तथा सीग बजाने छगते । कुछ हथेछीसे ही ताल देते, तो कुछ 'वाह-वाह' करने लगते ॥१०॥ परीक्षित् । उस समय नट जैसे अपने नायककी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवतालोग ग्वालवालोंका रूप धारण करके वहाँ आते और गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे हुए वटराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगते ॥ ११ ॥ बुँघराली अलकोंबाले स्थाम और बळराम कभी एक-दूसरेका हाथ पकड़कर, कुम्हारके चाककी तरह चकर काटते--- घुमरी-परेता खेळते । कभी एक- इसरेसे अधिक

फाँद जानेकी इच्छासे कूदते—कूँड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ छगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक-ठोंककर रस्ताकसी करते—एक दछ दूसरे दछके विपरीत रस्ती पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक-दूसरेसे कुश्ती छड़ते-छड़ाते । इस प्रकार तरह-तरहके खेळ खेळते ॥ १२ ॥ कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वाळवाळ नाचने छगते तो श्रीकृष्ण और वलरामजी गाते या वाँसुरी, सींग आदि बजाते। और महाराज! कभी-कभी वे 'वाह-वाह' कहकर उनकी प्रशंसा भी करने छगते॥ १३॥ एक-दसरेपर वेछ, जायफल या आँवलेके फळ हाथमें लेकर फेंकते । कभी एक-दूसरेकी आँख वंद करके छिप जाते और वह पीछेसे हूँ इता-इस प्रकार ऑंखिमचौनी खेळते। कभी एक दूसरेको छूनेके छिये बहुत दूर-दूरनक दौड़ते रहते और कमी पशु-पक्षियोंकी चेण्याओंका अनुकरण करते ॥ १४॥ कहीं मेढकोंकी तरह फुदक-फुदककर चळते, तो कमी मुँह बना-बनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते। कहीं रिस्पर्योसे वृक्षोंपर झूळा डाळकर झूळते, तो कमी दो वालकोंको खड़ा कराकर उनकी वाँहोंके बलगर ही लटकने छगते । कमी किसी राजाकी नकल करने छगते ॥ १५॥ इस प्रकार राम और स्याम वृन्दावनकी नदी, पर्वत, घाटी, कुझ, वन और सरोवर्रोमें वे सभी खेळ खेळते, जो साधारण बन्चे संसारमें खेळा करते हैं।। १६॥

एक दिन नव वल्राम और श्रीकृष्ण ग्वालवालोंके साथ उस वनमें गाँएँ चरा रहे थे, तव ग्वालके वेत्रमें प्रलम्ब नामका एक असुर आया । उसकी इच्छा थी कि मैं श्रीकृष्ण और बल्रामको हर ले जालाँ ॥ १७ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं । वे उसे देखते ही पहचान गये । फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव खीकार कर लिया । वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस युक्तिसे इसका वध करना चाहिये ॥ १८ ॥ ग्वालवालोंमें सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य श्रीकृष्ण ही थे । उन्होंने सब ग्वालवालोंको बुलाकर कहा—'मेरे प्यारे मित्रो ! आज हमलोग अपनेको उचित रितिसे दो दलोंमें बाँट लें । और फिर आनन्दसे खेलें ॥ १९ ॥ उस खेलमें ग्वालवालोंने वल्राम और श्रीकृष्णको नायक

बनाया । कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ बलरामके ॥ २०॥ फिर उन लोगोंने तरह-तरहसे ऐसे बहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे दलके लोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर ले जाते थे। जीतनेवाला दल चढ़ता था और हारनेवाला दल ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरेकी पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वालवाल गौएँ चराते हुए भाण्डीर नामक वटके पास पहुँच गये॥ २२॥

परीक्षित् ! एक बार बलरामजीके दलवाले श्रीदामा, वृषम आदि ग्वालबालोंने खेलमें बाजी मार ली। तब श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने छगे ॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर चढाया, भद्रसेनने वृषभको और प्रलम्बने बलरामजीको ॥ २४ ॥ दानवपुङ्गत्र प्रलम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो बड़े वल्त्रान् हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूँगा। अत: वह उन्हींके पक्षमें हो गया और बळरामजीको लेकर फ़र्तीसे भाग चला और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान नियत था, उससे आगे निकल गया ॥ २५ ॥ बल्रामजी बढ़े भारी पर्वतके समान बोहवाले थे । उनको लेकर प्रलम्बासुर दूरतक न जा सका, उसकी चाल रुक गयी । तब उसने अपना खामाविक दैत्यरूप धारण कर छिया । उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे थे और गौरसुन्दर बळरामजीको धारण करनेके कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजलीसे युक्त काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ उसकी आँखें आगकी तरह धधक रही थीं और दाहें भौंहोंतक पहुँची हुई वड़ी भयावनी थीं । उसके छाछ-ळाळ वाळ इस तरह विखर रहे थे, मानो आगकी ठपटें

**उठ रही हों । उसके हाथ और पाँनोंमें कहे, सिरपर** मुकुट और कार्नोमें कुण्डल थे। उनकी कान्तिसे वह बड़ा अद्भुत लग रहा था ! उस भयानक दैत्यको बहे वेगसे आकाशमें जाते देख पहले तो बळरामजी कुळ धवड़ा-से गये ॥ २७॥ परन्तु दूसरे ही क्षणमें अपने खरूपकी याद आते ही उनका भय जाता रहा । वल्रामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन चुराकर ले जाय, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे लिये जा रहा है । उस समय जैसे इन्द्रने पर्वर्तीपर वज चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिरपर एक चूँसा कसकर जमाया ॥ २८ ॥ चूँसा छगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह मुँहसे खून उगळने छगा, चेतना जाती रही और वड़ा भयङ्कर शब्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा वज्रसे मारे हुए पर्वतके समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥

बलरामजी परम बलशाली थे। जब ग्वालबालोंने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुरको मार डाला, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। वे बार-वार 'वाह-वाह' करने लगे।। ३०॥ ग्वालबालोंका चित्त प्रेमसे विह्वल हो गया। वे उनके लिये ग्रुम कामनाओंकी वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आये हों, इस भावसे आलिङ्गन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलरामजी इसके योग्य ही थे।। ३१॥ प्रलम्बासुर म्र्तिमान पाप था। उसकी मृत्युसे देवताओंको बड़ा सुख मिला। वे बलरामजीपर फूल बरसाने लगे और 'बहुत अच्ला किया' इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे॥ ३२॥

### उन्नीसवाँ अध्याय

गौओं और गोपोंको दावानलसे बचाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! उस समय जब म्वाळबाळ खेळ-कूदमें छग गये, तब उनकी गौएँ बेरोक-टोक चरती हुई बहुत दूर निकळ गयीं और हरी-हरी घासके छोमसे एक गहन वनमें घुस गयी ॥ १॥ उनकी बकिरयाँ, गायें और मैंसें एक वनसे दूसरे धनमें होती हुई आगे बढ़ गयीं तथा गर्मीके तापसे व्याकुछ हो गयीं। वे बेसुध-सी होकर अन्तमें ढकराती हुई मुझाटवी (सरकंडोंके वन) में घुस गयीं ॥ २॥

जब श्रीकृष्ण. बळास आदि ग्वालवाळींने देखा कि हमारे पशुओंका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीं है, तव उन्हें अपने खेळ-कृदपर वड़ा पळतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओंका पता न लगा सके ॥ ३ ॥ गौएँ ही तो ब्रजवासियोंकी जीविकाका साधन थीं । उनके न मिळनेसे वे अचेत-से हो रहे थे। अव वे गौओंके ख़र और दाँतोंसे कटी हुई घास तथा पृथ्वीपर वने हुए ख़ुरोंके चिह्नोंसे उनका पता लगाते इए आगे वढ़े ॥ १ ॥ अन्तमें उन्होंने देखा कि उनकी गौएँ मुझाटबीमें रास्ता मूळकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे छौटानेकी चेष्टा करने छगे। उस समय ने एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी वहें जोरसे छगी हुई थी। इससे वे व्याकुछ हो रहे थे || ५ || उनकी यह दशा देखकर मगत्रान् श्रीकृष्ण अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम छे-छेकर गौओंको प्रकारने छगे । गौएँ अपने नामकी ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई । वे भी उत्तरमें हुंकारने और रमाने छगीं ॥ ६ ॥

परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान् उन गायोंको पुकार ही रहे थे कि उस वनमें सब बार अकस्मात् दावाग्नि छग गयी, जो वनवासी जीवोंका काछ ही, होती है । साय ही वहे जोरकी आँधी भी चछकर उस अग्निके वहनेमें सहायता देने छगी । इससे सब ओर फैळी हुई वह प्रचण्ड अग्नि अपनी भयद्वर छएटोंसे समस्त चराचर जीवोंको भस्मसात् करने छगी ॥ ७॥ जब ग्वाछों और गौओंने देखा कि दावानळ चारों ओरसे हमारी ही ओर बढ़ता था रहा है, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गये । और मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान्की शरणमें आते हैं, वैसे ही वे श्रीकृष्ण और बळरामजीके शरणापक होकर उन्हें पुकारते हुए

बोले—॥ ८॥ 'महावीर श्रीकृष्ण! प्यारे श्रीकृष्ण! परम बळशाळी बळराम! हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दाबानळसे जळना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ ॥ ९॥ श्रीकृष्ण! जिनके तुम्हीं माई-बन्धु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये। सब धर्मोंके ज्ञाता श्यामसुन्दर! तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं खामी हो; हमें केवल तुम्हारा ही मरोसा है॥ १०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—अपने सखा ग्वाठवाठोंके ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'ढरो मत, तुम अपनी आँखें वंद कर छो'।।११॥ मगवान्की आज्ञा सुनकर उन ग्वाठवाठोंने कहा 'वहुत अच्छा' और अपनी आँखें मूँद छीं। तव योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने उस मयङ्कर आगको अपने मुँहसे पी छिया \* और इस प्रकार उन्हें उस घोर सङ्कटसे छुड़ा दिया।।१२॥ इसके वाद जब ग्वाठवाठोंने अपनी-अपनी आँखें खोळकर देखा, तव अपनेको माण्डीर वटके पास पाया। इस प्रकार अपने-आपको और गौओंको दावानळसे वचा देख वे ग्वाठवाठ बहुत ही विस्मित हुए।। १३॥ श्रीकृष्णकी इस योग-सिद्धि तथा योगमायाके प्रभावको एवं दावानळसे अपनी रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं॥ १४॥

परीक्षित् ! सायङ्काल होनेपर बलरामजीके साथ मगवान् श्रीकृष्णने गौएँ लौटार्यों और वंशी बजाते हुए उनके पीछे-पीछे बजकी यात्रा की । उस समय ग्यालवाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे ॥ १५ ॥ इधर बजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके विना एक-एक क्षण सौ-सौ युगके समान हो रहा था । जब मगवान् श्रीकृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानन्दमें मन्न हो गर्या ॥ १६ ॥

<sup>+--</sup>

<sup>4</sup> १. भगवान् श्रीकृष्ण भक्तोंके द्वारा अर्पित प्रेम-भक्ति-सुधा-रसका पान करते हैं। अग्निके मनमें उसीका खाद छेनेकी छालसा हो आयी । इसिंख उसने स्वयं ही मुखमें प्रवेश किया ।

२. त्रिपाग्नि, मुझाग्नि और दावाग्नि-तीनोंका पान करके भगवान्ने अपनी त्रितापनाशकी शक्ति व्यक्त की।

३. पहले रात्रिमें अनिपान किया था। दूसरी बार दिनमें । मगबान् अपने मक्तजनोंका ताप हरनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं।

४. पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आँखें वंद कराके श्रीकृत्णने अग्निपान किया। इसका अमिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकारसे वे मक्तजनोंका हित करते हैं।

#### बीसवाँ अध्याय

#### वर्षा और शरद्ऋतुका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ग्वालवालोंने घर पहुँचकर अपनी मा, बहिन आदि खियोंसे श्रीकृष्ण और बल्रामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये थे—दावानलसे उनको बचाना, प्रलम्बको मारना इत्यादि—सबका वर्णन किया ॥ १॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और स्यामकी अलौकिक लीलाएँ सुनकर विस्मित हो गयीं। वे सब ऐसा मानने लगे कि 'श्रीकृष्ण और बल्रामके वेषमें कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रजमें पधारे हैं' ॥ २॥

इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ। इस ऋतुमें सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है । उस समय सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बैठने लगे । बादल, नायु, चमक, कड़क आदिसे आकाश सुन्ध-सा दीखने छगा ॥ ३॥ आकाशमें नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार-बार गड़-गड़ाह्ट सुनायी पड़ती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढके रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जैसे ब्रह्म-खरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती है ॥ ४ ॥ सूर्यने राजाकी तरह पृथ्वीरूप प्रजासे आठ महीनेतक जलका कर प्रहण किया था, अब समय आने-पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे बाँटने छगे ॥ ५ ॥ जैसे दयाछ पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयापरवश होकर अपने जीवन-प्राण-तक निछावर कर देते हैं — वैसे ही विजलीकी चमकसे शोमायमान घनघोर बादछ तेज हवाकी प्रेरणासे प्राणियों-के कल्याणके छिये अपने जीवनखरूप जळको बरसाने लंगे ॥ ६ ॥ जेठ-आषाढ़की गर्मीसे पृथ्वी सूख गयी थी । अब वर्षाके जलसे सिंचकर वह फिर हरी-मरी हो गयी—वैसे सकामभावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बेछ हो जाता है, परन्तु जब उसका फल मिलता है, तब इष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ७॥ वर्षाके सायङ्कालमें बादलोंसे घना अँघेरा छा जानेपर प्रह और तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखलायी पड़ता, परन्तु जुगन् चमकने लगते हैं--जैसे कल्यिगमें पापकी प्रबलता हो जानेसे पाखण्डमर्तोका प्रचार हो जाता है और वैदिक

सम्प्रदाय छप्त हो जाते हैं ॥ ८ ॥ जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादर्जोंकी गरज सुनकर टर्र-टर्र करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निवृत्त होनेपर गुरुके आदेशानुसार ब्रह्मचारी छोग वेदपाठ करने छगते हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ-आषाढ़में बिल्कुल सूखनेको आ गयी थीं, वे अब उमड्-घुमड्कर अपने घेरेसे बाहर बहने छर्गी—जैसे अजितेन्द्रिय पुरुषके शरीर और धन-सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने लगता है ॥ १० ॥ पृथ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरि-याली थी, तो कहीं-कहीं बीरबहूटियोंकी लालिमा और कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद कुकुरमुत्तों ) के कारण वह सफेद माञ्चम देती थी । इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंग-विरंगी सेना हो ॥ ११ ॥ सत्र खेत अनाजोंसे मरे-पूरे व्हव्हा रहे थे । उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके फूले न समाते थे, परन्तु सब कुछ प्राख्यके अधीन है---यह बात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही थी कि अव हम इन्हें अपने पंजेमें कैसे रख सकेंगे ॥१२॥ नये बरसाती जलके सेवनसे सभी जलचर और थलचर प्राणियोंकी सुन्दरता बढ़ गयी थी, जैसे भगवान्की सेवा करनेसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं ॥ १३ ॥ वर्षा-ऋतुमें हवाके झोंकोंसे समुद्र एक तो यों ही उत्ताल तरङ्गोंसे युक्त हो रहा था, अब निद्योंके संयोगसे वह और भी क्षुन्ध हो उठा---ठीक वैसे ही, जैसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषयोंका सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उभारसे भर जाता है ॥१ ८॥ मूसळघार वर्णाकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतोंको कोई व्यथा नहीं होती थी--जैसे दुःखोंकी भरमार होनेपर भी उन पुरुषोंको किसी प्रकारकी व्यथा नहीं होती, जिन्होंने अपना चित्त भगत्रान्को ही समर्पित कर रक्खा है ॥ १५ ॥ जो मार्ग कमी साफ नहीं किये जाते थे, वे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो गया--जैसे जब द्विजाति वेदोंका अम्यास नहीं करते, तब कालकामसे वे उन्हें भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ यद्यपि वादल वहे लोकोपकारी हैं, फिर भी विजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहतीं---ठीक वैसे ही, जैसे चपळ अनुराग-वाळी कामिनी श्लियाँ गुणी पुरुषोंके पास भी स्थिर भावसे नहीं रहतीं ॥ १७ ॥ आकाश मेघोंके गर्जन-तर्जनसे भर रहा था । उसमें निर्गुण ( विना डोरीके ) इन्द्रधनुष-की वैसी ही शोभा हुई, जैसी सत्त्व-रज आदि गुणोंके क्षोमसे होनेवाले विश्वके बखेड़ेमें निर्गुण ब्रह्मकी ॥१८॥ यद्यपि चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनीसे बादलोंका पता चलता था, फिर भी उन वादछोंने ही चन्द्रमाको ढककर शोभा-हीन भी वना दिया था—ठीक वैसे ही, जैसे पुरुषके आमाससे आमासित होनेवाळा अहङ्कार ही उसे दक्कर प्रकाशित नहीं होने देता ॥१९॥ बादलेंके ग्रुमागमन-से मोरोंका रोम-रोम खिळ रहा था, वे अपनी क़हक और नृत्यके द्वारा आनन्दोत्सन मना रहे थे--ठीक वैसे ही, जैसे गृहस्थीके जंजालमें फॅरो हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापोंसे जलते और घबड़ाते रहते हैं, मगवान्के भक्तोंके ग्रुमागमनसे आनन्दमन हो जाते हैं ॥२०॥ जो वृक्ष जेठ-आषाढ़में सुख गये थे, वे अव अपनी जड़ोंसे जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियोंसे खूब सज-धज गये--जैसे सकाममावसे तपस्या करनेवाले पहले तो दुर्वछ हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोटे-तगड़े हो जाते हैं ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! ताळाबोंके तट काँटे-कीचड़ और जढ़के बहावके कारण प्राय: अशान्त ही रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते थे--जैसे अगुद्ध हृद्यवाले विषयी पुरुष काम-धंधोंकी इंग्रटसे कभी छूटकारा नहीं पाते, फिर भी घरोंमें ही पड़े रहते हैं ॥ २२ ॥ वर्षा ऋतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूसङ-धार वर्षा होती है, इससे नदियोंके वाँध और खेतोंकी मेडें ट्रट-फूट जाती हैं--जैसे कल्यिगमें पाखण्डियोंके तरह-तरहके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा ढीठी पड़ जाती है ॥ २३॥ वायुक्ती प्रेरणासे घने बादछ प्राणियोंके लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लाते हैं---जैसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे धनीछोग समय-समयपर दानके द्वारा प्रजाकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं ॥ २४ ॥

वर्षा ऋतुर्मे वृन्दावन इसी प्रकार शोमायमान और एके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था। उसी वनमें

विहार करनेके लिये स्याम और वलरामने ग्वालवाल और गौओंके साथ प्रवेश किया ॥ २५ ॥ गौएँ अपने थनोंके मारी भारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चळ रही थीं। जब भगवान् श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तव वे प्रेमपरवश होकर जब्दी-जल्दी दौड़ने छगतीं । उस समय उनके थनोंसे दूधकी धारा गिरती जाती थी ॥२६॥ भगवान्ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनन्दमग्न हैं। वृक्षोंकी पंक्तियाँ मञ्जारा उँडेल रही हैं। पर्वतोंसे **झर-झर** करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज वड़ी सरीछी जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर छिपनेके लिये बहुत-सी गुफाएँ भी हैं ॥ २७ ॥ जव वर्षा होने छगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्षकी गोदमें या खोड़रमें जा छिपते । कभी-कभी किसी गुफामें ही जा बैठते और कभी कन्द-मूळ-फल खाकर ग्वालवालोंके साथ खेळते रहते ॥ २८॥ कमी जळके पास ही किसी चद्यानपर बैठ जाते और बल्सामजी तथा ग्वाल-बालोंके साथ मिळकर घरसे लाया हुआ दही-मात दाल-शाक आदिके साथ खाते ॥ २९॥ वर्षा ऋतुमें वैछ, बछड़े और यनोंके मारी भारसे थकी हुई गौएँ योड़ी ही देरमें भरपेट घास चर छेतीं और हरी-हरी घासपर बैठकर ही आँख मूँदकर जुगाछी करती रहतीं। वर्षा ऋतुकी सुन्दरता अपार थी । वह सभी प्राणियोंको सुख पहुँचा रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बैछ, वळडे---सब-के-सब मगवान्की छीळाके ही विळास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान् बहुत प्रसन्न होते और बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१॥

इस प्रकार स्थाम और बलराम बड़े आनन्दसे ब्रजमें निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतनेपर शरद् श्रातु आ गयी। अब आकाशमें बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गतिसे चलने लगी॥३२॥ शरद् श्रातुमें कमलोंकी उत्पत्तिसे जलाशमोंके जलने अपनी सहज खन्छता प्राप्त कर ली—ठीक वैसे ही, जैसे योगम्नष्ट पुरुषोंका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे निर्मल हो जाता है॥ ३३॥ शरद् श्रातुने आकाशके बादल, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ और जलके मटमैलेपनको नष्ट कर दिया—जैसे मगवान्-

की मक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियोंके सव प्रकारके कर्षों और अञ्चर्मोंका झटपट नारा कर देती है ॥३४॥ वादल अपने सर्वख जलका दान करके उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित होने लगे--ठीक वैसे ही, जैसे लोक-परलोक, स्नी-पुत्र और धन-सम्पत्तिसम्बन्धी चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके वन्यनसे छुटे हुए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते हैं ॥ ३ ५॥ अब पर्वतोंसे कहीं-कहीं झरने झरते थे और कहीं-कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी वहाते थे-जैसे. ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अमृतमय ज्ञानका दान किसी अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीको नहीं भी कारते ।३६। छोटे-छोटे गड्डोमें भरे हुए जलके जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढेका जल दिन-पर-दिन सूखता जा रहा है-जैसे कुटुम्बके भरण-पोषणमें मूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है ॥३७॥ थोडे जळमें रहनेवाले प्राणियोंको शरक्तालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी--जैसे अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले कृपण एवं दिरद कुटुम्बीको तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं ॥ ३८॥ पृथ्वी धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने छगी और घास-पात धीरे-धीरे अपनी कचाई छोड़ने छगे-ठीक वैसे ही, जैसे विवेकसम्पन साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थीमेंसे 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद् ऋतुमें समुद्रका जल स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया-जैसे मनके नि:सङ्करप हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका अमेळा छोड्कर शान्त हो जाता है ॥ ४० ॥ किसान खेतोंकी मेड मजबूत करके जळका बहना रोकने लगे-जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर जानेसे रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञानकी रक्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ शरद् ऋतुमें दिनके समय वड़ी कड़ी घूप होती, छोगोंको बहुत कष्ट होता;

परन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय छोगोंका सारा सन्ताप वैसे ही हर लेते--जैसे देहाभिमानसे होनेवाले दु:खको जान और भगत्रद्विरहसे होनेवाले गोपियोंके दु:खको श्रीकृप्ण नष्ट कर देते हैं ॥ ४२ ॥ जैसे वेदोंके अर्थको स्पष्ट रूपसे जाननेवाळा सत्त्वगुणी चित्त अत्यन्त शोमायमान होता है, वैसे ही शरद् ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित निर्मेळ आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने लगा ॥४३॥ परीक्षित् ! जैसे पृष्वीतल्में यदुवंशियोंके वीच यदुपति भगवान् श्रीकृष्णकी शोभा होती है, वैसे ही आकाशमें तारोंके वीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होने छगा ॥१४॥ फ़्लोंसे लदे हुए वृक्ष और लताओंमें होकर वड़ी ही सुन्दर बायु बहती; वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गरम । उस वायुके स्पर्शेसे सव छोगोंकी जलन तो मिट जाती, परन्तु गोपियोंकी जळन और भी वड़ जाती; क्योंकि उनका चित्त उनके हायमें नहीं या, श्रीकृप्णने उसे चुरा लिया था ॥ ४५ ॥ शरद ऋतुमें गौएँ, हरिनियाँ, चिड्याँ और नारियाँ ऋतमती-सन्तानोत्पत्तिकी कामनासे युक्त हो गर्यी तथा साँड, हरिन, पक्षी और पुरुप उनका अनुसरण करने छगे-ठीक वैसे ही, जैसे समर्थ पुरुषके द्वारा की हुई कियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं ॥ ४६॥ परीक्षित् ! जैसे राजाके श्रुमागननसे डाकू-चोरोंके सिवा और सब छोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ह्यी सूर्योदयके कारण कुमुदिनी ( कुँई या कोई ) के अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमळ खिळ गये ॥४७॥ उस समय बड़े-बड़े शहरों और गाँवोंमें नवानप्राशन और इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतोंमें अनाज पक गये और पृथ्वी भगवान् श्रीकृष्ण तथा वळरामजीकी उपस्थितिसे अत्यन्त प्रशोभित होने लगी ॥ ४८॥ साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आनेपर अपने देन आदि शरीरोंको प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, संन्यासी, राजा और स्नातक—जो वर्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए थे---वहाँसे चलका अपने-अपने अमीष्ट काम-काजमें छग गये ॥ ४९ ॥

### इक्षींसवाँ अध्याय

वेणुगीत श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! शरद् ऋतुके या और जलाशयोंमें खिले हुए कमलोंकी सुगन्यसे सनकर कारण वह वन वड़ा सुन्दर हो रहा था। जल निर्मल वायु मन्द-मन्द चल रही थी। मगवान् श्रीकृष्णने गौओं



गोपियोंके ध्यानमें श्रीकृष्ण-बलराम

और म्वाल्वालोंके साथ उस वनमें प्रवेश किया ॥ १॥ मुन्दर-मुन्दर पुर्ष्योसे परिपूर्ण हरी-हरी वृक्ष-पंक्तियोंमें मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह-तरहके पक्षी झुंड-के-झुंड अलग-अलग कलाव कर रहे थे, जिससे उस वनके सरोवर, निदयाँ और पर्वत-सब-के-सव गूँजते रहते थे। मधुपति श्रीकृष्णने बळराम-जी और ग्वाल्बालोंके साथ उसके मीतर घुसकर गौओं-को चराते हुए अपनी बाँधुरीपर बड़ी मधुर तान छेड़ी ॥ २॥ श्रीकृष्णकी वह वंशीष्विन भगवान्के प्रति प्रेममात्रको, उनके मिछनकी आकाङ्काको जगानेवाछी थी। ( उसे मुनकर गोपियोंका इदय प्रेमसे परिपूर्ण हो गया ) वे एकान्तमें अपनी सिखयोंसे उनके रूप, गुण और वंशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने छगीं ।। ३ ॥ व्रजकी गोपियोंने वंशीष्यनिका माधुर्य आपसमें वर्णन करना चाहा तो अन्तस्य; परन्तु वंशीका स्मरण होते ही उन्हें श्रीकृष्णकी मधुर चेष्टाओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन, भौंहोंके इशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद हो आयी । उनकी भगनान्से मिळनेकी आकाङ्का और भी वढ़ गयी। उनका मन हायसे निकल गया। वे मन-ही-मन वहाँ पहुँच गर्या, जहाँ श्रीकृष्ण थे। अब उनकी वाणी वोले केंसे १ वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयीं ॥ ८ ॥ ( वे मन-ही-मन देखने छगीं कि ) श्रीकृष्ण ग्वालवालोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिरपर मयूर-पिच्छ हैं और कार्नोपर कनेरके पीले-पीले पुष्प; शरीरपर छुनह्न पीताम्बर और गलेमें पाँच प्रकारके सुगन्धित पुर्घोकी वनी वैजयन्ती माला है । रंगमञ्जपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा क्या ही सुन्दर वेष है । बाँसुरीके छिद्रोंको वे अपने अधरामृतसे भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे ग्वाडवाड उनकी डोकपावन कीर्तिका गान कर रहे हैं । इस प्रकार वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ वह वृन्दावनथाम उनके चरणचिह्नोंसे और भी रमणीय वन गया है ॥ ५ ॥ परीक्षित् ! यह वंशीघनि जड. चेतन—समस्त भूतोंका मन चुरा छेती है। गोपियोंने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने छगीं। वर्णन करते-करते वे तन्मय हो गयीं और श्रीकृष्णको पाकर आर्डिङ्गन करने रूगीं ॥ ६ ॥

गोपियाँ आपसमें बातचीत करने छगीं-अरी सखी ! हमने तो शाँखवाठोंके जीवनकी और उनकी

आँखोंकी वस, यही-इतनी ही सफलता समझी है; और तो हमें कुछ माङ्म ही नहीं है । वह कौन-सा लाभ है १ वह यही है कि जब स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसन्दर बलराम म्वालबालोंके साथ गायोंको हाँककर वनमें ले जा रहे हों या छौटाकर वजमें छा रहे हों. उन्होंने अपने अधरोंपर मुखी धर रक्खी हो और प्रेमभरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ ७ ॥ अरी सखी ! जब वे आमकी नयी कोंपलें. मोरोंके पंख, फ्लोंके गुच्छे, रंग-बिरंगे कमल और क्रमुदकी माछाएँ धारण कर लेते हैं. श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बळरामके गोरे शरीरपर नीळाम्बर फहराने लगता है, तब उनका वेष बड़ा विचित्र वन जाता है । ग्वालवार्लोकी गोधीमें वे दोनों वीचोवीच बैठ जाते हैं और मध्र सझीतकी तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी 1 उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमञ्जपर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोमा होती है ॥ ८ ॥ अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अधरोंकी सुधा खयं ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हम छोगोंके **छिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा । इस ने**णुको अपने रससे सींचनेवाळी हृदिनियाँ आज कमलोंके मिस रोमाश्चित हो रही हैं और अपने वंशमें मगवरप्रेमी सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखोंसे आनन्दाश्च बहा हिंहें॥९॥

भरी सखी । यह वृन्दात्रन नैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी कीर्तिका विस्तार कर रहा है । क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिह्नोंसे यह चिह्नित हो रहा है । सखि ! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतत्राले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं । यह देखकर पर्वतकी चोटिगोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप—शान्त होकर खड़े रह जाते हैं । अरी सखी ! जब प्राणवल्लम श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बाँसुरी बजाते हैं,

तब मूढ़ बुद्धिवाछी ये हरिनियाँ भी वंशीकी तान धुनकर अपने पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चळी आती हैं और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँखें श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया द्वशा अपना सत्कार स्त्रीकार करती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य है। ( हम वृन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर नहीं कर पातीं, हमारे घरवाले कुढ़ने ळगते हैं । कितनी विडम्बना है ! ) ॥ १०-११ ॥ अरी सखी ! हरिनियोंकी तो बात ही क्या है---खर्गकी देत्रियाँ जब युवतियोंको आनन्दित कारनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और बाँसरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र-विचित्र आळाप सनकर वे अपने विमानपर ही सुध-बुध खो बैठती हैं---मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे माळूम हुआ सखी १ सुनो तो, जब उनके इदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीत्र आकाङ्का जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, वेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चछता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फुछ प्रध्वीपर गिर रहे हैं । यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता. वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ।। १२॥ े अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो. इन गौओंको नहीं देखतीं १ जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुखसे बाँधरीमें खर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती हैं — खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस सङ्गीतका रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी १ अपने नेत्रोंके द्वारसे स्थामसुन्दरको इदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आछिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके ऑस् छळकने छगते हैं ! और उनके बछड़े, वळडोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि

गायोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीष्विन सुनते हैं, तव मुँहमें लिया हुआ दूषका घूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं । उनके हृदयमें भी होता है भगवानका संस्पर्श और नेत्रोंमें छळकते होते हैं आनन्दके आँसू । वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ १३ ॥ अरी सखी ! गौएँ और बछड़े तो हमारी घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो । वृन्दावनके पक्षियोंको तुम नहीं देखती हो १ उन्हें पक्षी कहना ही भूछ है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपळोंबाळी डालियोंपर चपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यारभरी चितवन देख-देखकर निद्दाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोड्कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वंशीका त्रिमुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं । मेरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ १४ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो १ वे तो चेतन हैं। इन जड नदियोंको नहीं देखतीं १ इनमें जो भँवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्काका पता चळता है ! उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेमखरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ही है । देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कमलके फूर्लोका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आछिङ्गन कर रही हैं; मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥१५॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादलोंको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि व्रजराजकुमार श्रीकृष्ण और बळरामजी ग्वालबालोंके साथ घूपमें गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ वाँसरी भी वजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है । वे उनके ऊपर मँड्राने ळगते हैं और वे स्थामघन अपने सखा घनस्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं ।

इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्ही-नन्हीं फुहियोंकी वर्षा करने छगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर स्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके वहाने वे तो अपना जीवन ही निज्ञावर कर देते हैं॥ १६॥

अरी भट्ट ! हम तो वृन्दावनकी इन भीछनियोंको ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी १ इसिंखिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है । जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्का जाग उठती है । इनके इदयमें भी प्रेमकी व्याधि छग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सन छो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षःस्यळोंपर जो केसर लगाती हैं, वह स्याम-धुन्दरके चरणोंमें छगी होती है और वे जब बृन्दावनके वास-पातपर चलते हैं, तत्र उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीछनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छड़ाकर अपने स्तनों और मुर्खोपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ १७॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान् के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवल्लम श्रीकृष्ण और नयनामिराम बलरामके चरणकमर्लोका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है ! इसके भाग्यकी

सराहना कौन करे १ यह तो उन दोनोंका---ग्वाछवाछों और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-पानके लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी-हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके छिये कन्दराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल-फल देता है । वास्तवमें यह धन्य है ! ॥ १८ ॥ अरी सखी ! इनं साँबरे-गोरे किशोरों-की तो गति ही निराछी है। जब ने सिरपर नोवना ( दहते समय गायके पैर वाँधनेकी रस्सी ) छपेटकर और कंधोंपर फंदा ( भागनेवाछी गायोंको पकड़नेकी रस्सी ) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँककर ले जाते हैं, सायमें ग्वालवाल भी होते हैं और मधुर-मधर संगीत गाते हुए बाँसरीकी तान छेड़ते हैं. उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरवारियों-में भी चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल-वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो माता है। जादूभरी वंशीका और क्या चमत्कार स्ताऊँ १॥ १९॥

परीक्षित् ! वृन्दात्रनिहारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी एक नहीं, अनेक छीछाएँ हैं । गोपियाँ प्रतिदिन आपसमें उनका वर्णन करतीं और तन्मय हो जातीं । मगत्रान्की छीछाएँ उनके इदयमें स्फुरित होने छगतीं ॥ २०॥

## वाईसवाँ अध्याय

चीरहरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब हेमन्त श्रातु आयी। उसके पहले ही महीनेमें अर्थात् मार्गशीर्षमें नन्दवाबाके बजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और ब्रत करने छगीं। वे केवल हिनण्याच ही खाती थीं॥ १॥ राजन् ! वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका क्षितिज छाल होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर लेतीं और तटपर ही देवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगन्वित चन्दन, फूलोंके हार, माँति-माँतिके नैवेध, धृप-दीप, छोटी-बड़ी मेंटकी सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदिसे उनकी पूजा करतीं॥ २-३॥ साथ

ही 'हे कात्यायनी | हे महामाये | हे महायोगिनी | हे सबकी एकमात्र खामिनी | आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पित बना दीजिये | देवि | हम आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैं ।'—इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ देत्रीकी आराधना करतीं ॥४॥ इस प्रकार उन कुमारियोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछात्रर हो चुका था, इस सङ्कष्णके साथ एक महीनेतक महकाळीकी मळीमाँति धूजा की कि 'नन्दनन्दन स्थामसुन्दर ही हमारे पित हों' ॥ ५॥ वे प्रतिदिन उषाकाळमें ही नाम छेन्छेकर एक-दूसरी सखीको पुकार छेतीं और प्रस्पर

हाथ-में-हाथ डालकर कॅंचे खरसे भगवान् श्रीकृष्णकी लीला तथा नामोंका गान करती हुई यमुनाजलमें स्नान करनेके लिये जातीं ॥ ६ ॥

एक दिन सव कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजी-के तटपर जाकर अपने-अपने वस्त्र उतार दिये और मगवान् श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई वहे आनन्द-से जल-क्रीडा करने लगीं॥ ७॥ परीक्षित् ! मगत्रान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शङ्कर आदि योगेश्वरोंके भी ईरवर हैं । उनसे गोपियोंकी अमिलाषा लियी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालबालोंके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके लिये यमना-तटपर गये || ८ || उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके सारे वहा उठा लिये और वड़ी फ़र्तीसे वे एक कदम्वके बृक्षपर चढ़ गये । साथी म्त्रालबाल ठठा-ठठाकर हँसने **छने और** खयं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए गोपियोंसे हँसीकी वात कहने छगे ॥ ९॥ 'अरी कुमारियो ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वस्र ले जाओ । मैं तुमछोगोंसे सच-सच कहता हूँ । हँसी विस्कुछ नहीं करता। तुमलोग व्रत करते-करते दुवली हो गयी हो ॥१०॥ ये मेरे सखा ग्वाळवाळ जानते हैं कि मैंने कभी कोई झ्ठी वात नहीं कही है। सुन्दरियो ! तुम्हारी इच्छा हो तो अलग-अलग आकर अपने-अपने वस्र ले लो, या सब एक साथ ही आओ । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैंग ।। ११ ।।

भगतान्की यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे सरावार हो गया। वे तिनक सकुचाकर एक-दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने छगीं। जबसे वाहर नहीं निकर्छी॥ १२॥ जब भगवान्ने हँसी-हँसीमें यह बात कही, तब उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त और भी उनकी ओर खिच गया। वे ठंडे पानीमें कण्ठ-तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर-थर काँप रहा या। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा-॥१३॥ 'प्यारे श्रीकृष्ण! तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नन्दबाबाके छाड़ले छाछ हो। हमारे प्यारे हो। सारे श्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े-के मारे ठिट्टर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो॥१॥।

प्यारे श्यामसुन्दर हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे, उसे हम करनेको तैयार हैं। तुम तो धर्मका मर्म मछीभाँति जानते हो। हमें कष्ट मत दो। हमारे त्रस्न हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्दवावासे कह देंगी। १५॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-कुमारियो ! तुम्हारी मुसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है। देखो, जब तम अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आजा-का पाछन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने-अपने वस्त्र ले छो ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! वे कुमारियाँ ठंडसे ठिटुर रही थीं, कॉंप रही थीं। भगवान्की ऐसी वात सुनकर वे अपने दोनों हाथोंसे गुप्त अङ्गोंको छिपा-कर यमुनाजीसे वाहर निकर्छी । उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी ||१७|| उनके इस शुद्ध मावसे भगवान् बहुत ही प्रसन्न हुए । उनको अपने पास आयी देखकर उन्होंने गोपियोंके वस अपने कंचेपर रख छिये और वड़ी प्रसन्नतासे मुसकराते हुए बोले—॥ १८॥ 'अरी गोपियो ! तुमने जो त्रत ख्रिया था, उसे अच्छी तरह निभाया है-इसमें सन्देह नहीं। परन्त इस अवस्थामें वस्नहीन होकर तुमने जळमें स्नान किया है, इससे तो जलके अधिष्ठातृदेवता वरुणका तथा यमुनाजी-का अपराध हुआ है । अतः अव इस दोषकी शान्तिके लिये तुम अपने हाय जोड़कर सिरसे लगाओ और उन्हें द्युककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वस्न ले जाओं ।। १९ ।। भगवान् श्रीकृष्णकी वात सुनकर उन व्रज्ञकमारियोंने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस्त्रहीन होकर स्नान करनेसे हमारे व्रतमें ब्रुटि आ गयी । अतः उसकी निर्विष्न पूर्तिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोंके साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया । क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों और अपराधोंका मार्जन हो जाता है ॥ २० ॥ जब यशोदानन्दन भगत्रान् श्रीकृष्ण-ने देखा कि सब-की-सब कुमारियाँ मेरी आज्ञाके अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बद्धत ही प्रसन्न हुए । उनके हृदयमें करुणा उमड आयी और उन्होंने उनके बस्न दे दिये ॥ २१॥ प्रिय परीक्षित् ! श्रीकृष्णने कुमारियोंसे छलमरी वार्ते कीं, उनका छजा-सङ्कोच छुड़ाया, हँसी

की और उन्हें कठपुति हियों के समान नचाया; यहाँ तक कि उनके वस्ततक हर हिये। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बिल्क अपने प्रियतमके सङ्गसे वे और भी प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ परीक्षित् । गोपियों ने अपने अपने वस्न पहन हिये। परन्तु श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वशमें कर स्वता या कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हीं की ओर लजी ली चितवनसे निहारती रहीं ॥ २३ ॥

भगतान् श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके चरणकमलोंके स्पर्शकी कामनासे ही व्रत धारण किया है और उनके जीवनका यही एकमात्र सङ्गर्भ है । तव गोपियोंके प्रेमके अधीन होकर ऊखलतकमें वॅथ जानेवाले मगवान्ने उनसे कहा—॥ २४॥ भिरी परम प्रेयसी कुमारियो ! में तुम्हारा यह सङ्गल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो । में तुम्हारी इस अमिलाषा-का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सङ्गल्प सत्य होगा । तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५ ॥ जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्खा है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक वैसे ही, जैसे मुने या उवाले हुए बीज फिर अङ्करके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥२६॥ इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली शरद् ऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार करोगी । सितयो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमलोगोंने यह वत और कात्यायनी देवीकी पूजा की थी । । ॥ २७॥

\* चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई तरहकी शङ्काएँ की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तवमें वात यह है कि सिच्चदानन्दघन मगत्रान्की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओंका रहस्य जाननेका सौभाग्य वहुत थोड़े लोगोंको होता है। जिस प्रकार भगवान् चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सिच्चदानन्द-रसमय-साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विल्झणता है कि कई बार तो ज्ञान-विज्ञानखरूप विद्युद्ध चेतन परम ब्रह्मों भी उसका प्राक्तव्य नहीं होता और इसीलिये ब्रह्म-साक्षात्कारको प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला-रसका समाखादन नहीं कर पाते। भगवान्की इस परमोज्जल दिव्य-रस-लीलाका यथार्थ प्रकाश तो भगवान्की खरूपभूता हादिनी शक्ति नित्यनिकुञ्जेक्तरी श्रीवृपभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियोंके हो हृदयमें होता है और वे ही निरावरण होकर भगवान्की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी लीलाका समाखादन करती हैं।

यों तो भगत्रान्के जन्म-कर्मकी सभी छीछाएँ दिव्य होती हैं, पत्तु व्रजकी छीछा, व्रजमें निकुक्षछीछा और निकुक्षमें भी केत्रछ रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाछी मधुर छीछा तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुद्धतम है। यह छीछा सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग छीछा है और इसमें प्रवेशका अधिकार केत्रछ श्रीगोपी-जनोंको ही है। अस्तु,

दशम स्कन्यके इक्कीसर्ने अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगनान्की रूप-माधुरी, वंशीध्विन और प्रेममयी छीछाएँ देख-सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो गयीं । वाईसर्ने अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके छिये वे साधनमें छग गयो हैं । इसी अध्यायमें भगनान्ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है । यही चीर-हरणका प्रसङ्ग है ।

गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है । वे चाहती थीं—श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुल-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय । शरत्-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीष्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले ही महीनेमें अर्थात् भगवान्के त्रिभूतिखरूप मार्गशिपमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी । विलम्ब उनके लिये असहा था । जाड़ेके दिनमें वे प्रातःकाल ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें शरीरकी परवा नहीं थी । वहुत-सी कुमारी ग्वालिने एक साथ ही जातीं, उनमें ईप्यी-द्रेप नहीं था । वे केंचे खरसे श्रीकृष्णका नामकीर्तन करती हुई

जातीं, उन्हें गाँव और जातिवालोंका मय नहीं था । वे घरमें मी हिविष्यान्नका ही मोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सङ्कोच नहीं था । वे विधिपूर्वक देवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थीं । एक वाक्यमें—उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व मगवान्के चरणोंमें सर्वथा समर्पण कर दिया था । वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके खामी हों । श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके खामी थे ही । परन्तु लीलाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिझक थी; उनकी यही झिझक दूर करनेके लिये—उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण मङ्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी या और यही काम मगवान् श्रीकृष्णने किया । इसीके लिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर मगवान् अपने मित्र ग्वालबालोंके साथ यमुनातटपर पथारे थे ।

साधक अपनी शक्तिसे, अपने बछ और सङ्गल्पसे केवछ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक किया है और उसका करनेवाछा असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण समर्पण तब होता है, जब मगवान् खयं आकर वह सङ्गल्प खीकार करते हैं और सङ्गल्प करनेवाछेको भी खीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधकका कर्तव्य है—पूर्ण समर्पणको तैयारी। उसे पूर्ण तो मगवान् ही करते हैं।

मगवान् श्रीकृष्ण यों तो ठीळापुरुषोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी ठीळा प्रकट करते हैं तब मर्यादाका उल्ळङ्घन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अप्रसर नहीं हो सकता। परन्तु हृदयकी निष्क्रपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शियिळ कर देता है। गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके छिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र-मर्यादा और परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्ळङ्घन करके नग्न स्नान करती थीं। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी तथापि मगवान्के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान्ने गोपियोंसे इसका प्रायश्चित्त भी करवाया। जो छोग मगवान्के प्रेमके नामपर विधिका उल्ळङ्घन करते हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान् शास्त्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये।

वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो जाती है । गोपियोंने वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भरा हुआ था ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये । चीरहरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है ।

गोपियोंने जिनके छिये छोक-परछोक, खार्थ-परमार्थ, जाति-कुछ, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा नहीं की, जिनकी प्राप्तिके छिये ही उनका यह महान् अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना सर्वख निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिछनकी ही एकमात्र अभिछाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय मगवान् श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण मावसे न जा सकें—क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है ? है, अवस्य है। और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं।

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर हैं; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो त्रिना किसी परदेके उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक, अन्तर्यामी हैं। गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके वही आत्मा हैं। उन्हें खामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पित आदिके रूपमें मानकर छोग उन्हींकी उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं मगवान्को जान-बुशकर कि यही

मगवान् हैं—यही योगश्चरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं—पितके रूपमें प्राप्त करना चाहती थां। श्रीमद्भागवत-के दशम स्कन्धका श्रद्धामावसे पाठ कर जानेपर यह बात वहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको जानती थां, पहचानती थां। वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-धुन-समझ सकता है। जो लोग मगवान्को भगवान् मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, खामी-सुहृद् आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोंके इस लोकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध और लंसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है।

गोपियोंकी इस दिव्य छीछाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके छिये आदर्श जीवन है। श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात् परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है । इसल्यि हम श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेमको भी केवल देहिक तथा कामनाकलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला-को इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूछ वासनाओंका हानिकर परिणाम है । जीवका मन भोगामिमुख वासनाओंसे और तमोगुणी प्रवृत्तियोंसे अमिमृत रहता है । वह विषयोंमें ही इधर-से-उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है । जब कभी पुण्यकर्मोंके फल उदय होनेपर भगवान्की अचिन्त्य अहैतुको कृपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दुःखज्वालासे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणींको शान्ति-मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है। वह भगवान्के लीलाधामोंकी यात्रा करता है, सत्सङ्ग प्राप्त करता है और उसके हृदयकी छूटपटी उस आकांक्षाको लेकर, जो अवतक सुप्त थी, जगकर बढ़े वेगसे प्रमात्मा-की ओर चल पड़ती है । चिरकालसे विषयोंका ही अम्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विषयोंके संस्कार उसे सताते हैं और वार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है। परन्तु भगवान्की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने छगता है और धीरे-धीरे उसे भगवान्की सिनिधिका अनुमव भी होने छगता है। थोड़ा-सा रसका अनुमव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भगवान् मार्गदर्शकके रूपमें संसार-सागरसे पार हे जानेवाळी नावपर केनटके रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात् चित्खरूप गुरुदेवके रूपमें प्रकट हो जाते हैं । ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विश्वद आनन्द---विशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है।

गोपियाँ, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर मगवान्की अन्तरङ्ग छीछामें प्रविष्ट होनेवाछी हैं, चिरकाछसे श्रीकृष्णके प्राणोंमें अपने प्राण मिछा देनेके छिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिछामके समीप पहुँच चुकी हैं । अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी मगवान्की इच्छाके अनुसार उनकी दिन्य छीछामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें घो डाछनेके छिये साधनामें छगाते हैं । उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं—यह सोचकर चित्त सुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है।

श्रीकृष्ण गोपियों के वसों के रूपमें उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके वृक्षपर चढ़कर बैठ गये । गोपियाँ जलमें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी मगवान् श्रीकृष्णसे मानो अपनेको ग्रास समझ रही थीं—वे मानो इस तत्त्वको मूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलमें ही नहीं हैं खयं जलखरूप मी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें बाधक हो रहे थे; वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ मूल गयी थीं; परन्तु अवतक अपनेको नहीं मूली थीं । वे चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार वीचमें एक परदा रखना चाहते थे । प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका मी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमकी प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अवाध और अनन्त मिलन । जहाँतक अपना सर्वख—इसका विस्तार चाहे जितना

हो---प्रेमकी ज्वालामें मस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णताको दूर करते हुए, 'शुद्ध मावसे प्रसन्न हुए' ( शुद्धमावप्रसादित: ) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य प्रेम करनेवाळी गोपियो ! एक बार, केवळ एक बार अपने सर्वखको और अपनेको भी भूळकर मेरे पास आओ तो सही । तुम्हारे हृदयमें जो अन्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके छिये व्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे छिये इतना भी नहीं कर सकती हो ?' गोपियोंने मानो कहा--'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको कैसे भूलें १ हमारी जन्म-जन्मकी धारणाएँ भूळने दें, तब न । हम संसारके अगाध जळमें आकण्ठ मग्न हैं । जाड़ेका कष्ट भी है । हम आना चाह्रनेपर भी नहीं श्रा पाती हैं। श्यामसुन्दर ! प्राणोंके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं । तुम्हारी आज्ञाओंका पाळन करेंगी । परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुळाओ ।' साधककी यह दशा-मगवान्को चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोंमें ही उलझे रहना-मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है । भगवान् यही सिखाते हैं कि 'संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे पास आओ। अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बड़ा व्यवधान है; यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ । अब तुम मेरे पास आओ, तमी तुम्हारी चिरसिश्चत आकांक्षाएँ पूरी हो सकेंगी । परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिळनका यह मधुर आमन्त्रण मगवत्क्रुपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी मूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें दौड़ आता है । फिर न उसे अपने वस्रोंकी सुधि रहती है और न छोगोंका ध्यान ! न वह जगत्को देखता है न अपनेको । यह भगवत्प्रेमका रहस्य है । विशुद्ध और अनन्य भगवत्प्रेममें ऐसा होता ही है।

गोपियाँ आयीं, श्रीकृष्णके चरणोंके पास मूकमावसे खड़ी हो गयीं। उनका मुख ळजावनत था। यिकिश्चित् संस्कारशेष श्रीकृष्णके पूर्ण आमिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था। श्रीकृष्ण मुसकराये। उन्होंने इशारेसे कहा—'इतने बड़े त्यागमें यह सङ्कोच कळङ्क है। तुम तो सदा निष्कळङ्का हो; तुम्हें इसका भी त्याग, त्यागके भावका भी त्याग—त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा।' गोपियोंकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुखकमळपर पड़ी। दोनों हाथ अपने-आप जुड़ गये और सूर्यमण्डळमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी मिक्षा माँगी। गोपियोंके इसी सर्वस्व त्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उज्ञतम आत्मिवस्मृतिने उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया। वे दिव्य रसके अळीकिक अप्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें इ्बने-उतराने छगीं। वे सब कुळ भूछ गर्यां, भूळनेवालेको भी भूछ गर्यां, उनकी दृष्टिमें अब श्यामसुन्दर थे। बस, केवळ श्यामसुन्दर थे।

जब प्रेमी भक्त आत्मिवस्पृत हो जाता है, तब उसका दायित प्रियतम भगवान्पर होता है । अब मर्यादा-रक्षाके लिये गोपियोंको तो वस्नकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह मिल चुकी थी । पत्नु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते । वे खयं वस्न देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फिर जगत्में छाते हैं । श्रीकृष्णने कहा—'गोपियो ! तुम सती-साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । तुम्हारा सङ्कल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह सङ्कल्प—तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सङ्कल्पता और निष्कामताका है । तुम्हारा उहेश्य पूर्ण; तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोंमें हमारा रमण पूर्ण होगा । मगवान्ने साधना सफल होनेकी अविध निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्णमें किसी भी कामविकारकी करपना नहीं थी । कामी पुरुषका चित्त वस्नहीन स्नियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कब वशमें रह सकता है ।

एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवान्के सम्मुख जानेके पहले जो बस्न समर्पणकी पूर्णतामें वाधक हो रहे थे--विक्षेपका काम कर रहे थे-वही मगवान्की कृपा, प्रेम, सानिष्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात् 'प्रसाद'-खरूप हो गये । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है भगवान्का सम्बन्ध । भगवान्ने अपने हायसे उन वस्त्रोंको उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंघेपर रख लिया था । नीचेके शरीरमें पहनने-की साड़ियाँ मगनान्के कंघेगर चढ़कर—उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी पवित्र---कृष्णमय हो गयीं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है । असलमें यह संसार तभीतक वाधक और विक्षेपजनक है, जबतक यह भगवान्से सम्बद्ध और भगवान्का प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह बन्धन ही मुक्तिस्ररूप हो जाता है। उनके सम्पर्कर्मे जाकर माया ग्रुद्ध विद्या वन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बन्धनका भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान्के दर्शनसे विद्यत नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवान्का दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है । इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते हुए-से दीखते हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वस्त्र घारण करती हैं अथवा श्रीकृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं, परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये वस्त्र नहीं हैं; वस्तुत: वे हैं भी नहीं-अब तो ये दूसरी ही वस्तु हो गये हैं। अब तो ये भगवान्के पावन प्रसाद हैं, पळ-पळपर भगवान्का स्मरण करानेवाले भगवान्के परम सुन्दर प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने स्वीकार भी किया । उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान्की इच्छासे मर्यादा खीकार की । इस दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि मगवान्की यह चीरहरण-छीठा भी अन्य छीठाओंकी भाँति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्ण है ।

मगनान् श्रीकृष्णकी छीछाओं के सम्बन्धमें केवछ वे ही प्राचीन आर्षप्रन्य प्रमाण हैं, जिनमें उनकी छीछाका वर्णन हुआ है। उनमेंसे एक भी ऐसा प्रन्य नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवताका वर्णन न हो। श्रीकृष्ण 'खयं भगवान्' हैं, यही बात सर्वत्र मिछती है। जो श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रन्थोंको भी नहीं मानते। और जो उन ग्रन्थोंको ही ग्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित छीछाओंके आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते। भगवान्की छीछाओंको मानवीय चरित्रके सम्बन्ध रखना शाख-दृष्टिसे एक महान् अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है। मानवबुद्धि—-जो स्थूछताओंसे ही परिवेष्टित है—केवछ जडके सम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवान्की दिव्य चिन्मयी छीछाके सम्बन्धमें कोई करमना ही नहीं कर सकती। वह बुद्ध खयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाछे परमात्माकी दिव्य छीछाको अपनी कसौटीपर कसती है।

हृदय और बुद्धिके सर्वया विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके छिये मान छें कि श्रीकृष्ण भगवान् नहीं थे या उनकी यह छीछा मानवी थी, तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्रीकृष्णके चित्रमें छाक्छन हो । श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाछे जानते हैं कि व्रजमें श्रीकृष्णने केवछ ग्यारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासछीछाका समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नवें वर्षमें ही चीरहरणछीछा हुई थो । इस बातकी करूपना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बाछकमें कामोत्तेजना हो सकती है । गाँवकी गँवारिन ग्वाछिनें, जहाँ वर्तमान काछकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके बाछकसे अवैध सम्बन्ध करंना चाहें और उसके छिये साधना करें—यह कदापि सम्भव नहीं दीखता । उन कुमारी गोपियोंके मनमें कछाषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कछाषित मनोवृत्तिकी उद्दक्षना है । आजकछ जैसे गाँवकी छोटी-छोटी छड़िकीयाँ 'राम'-सा वर और 'छक्ष्मण'-सा देवर पानेके छिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही

उन कुमारियोंने भी परम सुन्दर परम मघुर श्रीकृष्णको पानेके छिये देवी-पूजन और व्रत किये थे। इसमें दोषकी कौन-सी बात है १

आजकी बात निराछी है । मोगप्रधान देशोंमें तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नस्नानके क्रव भी बने हुए हैं । उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्तितक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मिलन ज्यापारके विरुद्ध है । नग्नस्नान एक दोष है, जो कि पशुत्वको बढ़ानेवाछा है । शास्त्रोंमें इसका निषेध है, 'न नग्नः स्नायात्'—यह शास्त्रकी आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शास्त्रके विरुद्ध आचरण करें । केवल छौकिक अनर्थ ही नहीं—भारतीय श्रूषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें पृथक्-पृथक् देवताओंका अस्तित्व मानता है इस नग्नस्नानको देवताओंके विपरीत बतलाता है । श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । गोपियाँ अपनी अमीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्नस्नान अनिष्ट फल देनेवाला या और इस प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है; इसलिये श्रीकृष्णने अलौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया ।

गाँवोंकी ग्वालिनोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक मौलिक उपाय सोचां । यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरलतासे नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था । और विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात् उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्चलि बाँधकर क्षमा-प्रार्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया । महापुरुषोंमें उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है ।

श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नम्रस्नानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके लिये उन्होंने चीरहरण किया—यह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'काम' और 'रमण' शब्दोंसे कई लोग मड़क उठते हैं। यह केवल शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग ध्यान नहीं देते । श्रुतियोंमें और गीतामें भी अनेकों बार 'काम', 'रमण' और 'रित' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अक्लील अर्थ नहीं होता। गीतामें तो 'धर्माविरुद्ध काम' को परमात्माका खरूप बतलाया गया है। महापुरुषोंका आत्मरमण, आत्मिथुन और आत्मरित प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थितिमें केवल कुल शब्दोंको देखकर भड़कना विचारशील पुरुषोंका काम नहीं है। जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रित शब्दका अर्थ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है—'रमु क्रीडायाम्'।

दाष्टिमेदसे श्रीकृष्णकी छीछा मिन्न-मिन्न रूपमें दीख पड़ती है । अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आत्माके रूपमें देखते हैं और गोपियोंको वृत्तियोंके रूपमें । वृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही 'चीरहरण-छीछा' है और उनका आत्मामें रम जाना ही 'रास' है । इस दिष्टिसे भी समस्त छीछाओंकी संगति बैठ जाती है । मर्कोंकी दिष्टिसे गोछोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम मगवान् श्रीकृष्णका यह सब नित्यछीछा-विछास है और अनादिकाछसे अनन्तकाछतक यह नित्य चळता रहता है । कभी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा-सहचिरोंके साथ छीछा-धाममें प्रकट होकर छीछा करते हैं और मक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द-मङ्गळकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं । साधकोंके छिये किस प्रकार कृपा करके भगवान अन्तर्मळको और अनादिकाछसे सिद्धत संस्कारपटको विद्युद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण-छीछासे प्रकट होती है । मगवान्की छीछा रहस्यमयी है, उसका तत्त्व केवळ मगवान् ही जानते हैं और उनकी कृपासे उनकी छीछामें प्रविष्ट भाग्यवान् मक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शाकों और संतोंकी वाणीके आधारपर ही कुछ छिखनेकी घृष्टता की गयी है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमळोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर मी वहे कष्टसे व्रजमें गयीं। अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं।। २८॥

प्रिय परीक्षित् ! एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण वल्रामजी और गाल्वालोंके साथ गीएँ चराते हुए वृन्दावनसे
वहुत दूर निकल गये।।२९॥ प्रीप्म ऋतु थी। सूर्यकी
किरणें वहुत ही प्रखर हो रही थीं। परन्तु घने-घने वृक्ष
मगवान् श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे।
भगवान् श्रीकृष्णके छपर छत्तेका काम कर रहे थे।
भगवान् श्रीकृष्णके वृक्षोंको छाया करते देख स्तोककृष्ण,
अंग्रु, श्रीदामा, सुवल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी,
देवप्रस्थ और वरूथप आदि ग्वाल्वालोंको सम्बोधन करके
कहा—॥ ३०-३१॥ भिरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये वृक्ष
कितने भाग्यवान् हैं ! इनका सारा जीवन केवल दूसरोंकी मलाई करनेके लिये ही है। ये खयं तो हवाके
झोंके, वर्षा, धूप और पाला—सव कुल सहते हैं,
परन्तु हमलोगोंकी उनसे रक्षा करते हैं ॥ ३२॥
मैं कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि
इनके द्वारा सव प्राणियोंको सहारा मिलता है, उनका

जीवन-निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन प्ररुपके घरसे कोई याचक खाळी हाय नहीं छौटता, वैसे ही इन वृक्षोंसे भी सभीको कुछ-न-कुछ मिळ ही जाता है || ३३ || ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, राख, कोयळा, अङ्कर और कोंपळोंसे मी छोगोंकी कामना पूर्ण करते हैं ॥३४॥ मेरे प्यारे मित्रो ! संसारमें प्राणी तो बहुत हैं; परन्तु उनके जीवनकी सफळता इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक-विचारसे, वाणीसे और प्राणोंसे भी ऐसे ही कर्म किये जायँ, जिनसे दूसरोंकी मलाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित् ! दोनों ओरके बृक्ष नयी-नयी कोंपर्ले, गुच्लों, फल-फुलों और पत्तोंसे छद रहे थे । उनकी डालियाँ पृथ्वीतक झकी हुई थीं । इस प्रकार भाषण करते हुए मगवान् श्रीकृष्ण उन्होंके वीचसे यमुना-तटपर निकळ आये ॥ ३६ ॥ राजन् ! यमुनाजीका जल वड़ा ही मधुर, शीतल और खच्छ था। उन लोगोंने पहले गौओंको पिलाया और इसके बाद खयं भी जी भरकर खादु जलका पान किया ।।३७।। परीक्षित् ! जिस समय वे यमुनाजीके तटपर हरे-भरे उपवनमें बड़ी खतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे. उसी समय कुछ भूखे ग्वार्छोने भगवान् श्रीकृष्ण और बरुराम-जीके पास आकर यह वात कही--॥ ३८॥

### तेईसवाँ अध्याय

#### यञ्चपत्तियोंपर कृपा

ग्वालचालोंने कहा—नयनामिराम वलराम ! तुम वड़े पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर स्थामसुन्दर ! तुमने वड़े-बड़े दुष्टोंका संहार किया है । उन्हीं दुष्टोंके समान यह भूख भी हमें सता रही है । अतः तुम दोनों इसे भी बुझानेका कोई उपाय करो ॥ १॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जब ग्वालवालीने देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुराकी अपनी मक्त ब्राह्मणपितयोंपर अनुप्रह करनेके लिये यह बात कही—॥२॥ मेरे प्यारे मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्गकी कामनासे आहितस नामका पह कर रहे हैं। तम उनकी

यज्ञशालामें जाओ ॥ ३ ॥ ग्वालवालो । मेरे मेजनेसे वहाँ जाकर तुम लोग मेरे वह भाई भगवान् श्रीबलराम-जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भात—भोजनकी सामग्री माँग लाओग ॥ १ ॥ जब भगवान्ने ऐसी आज्ञा दी, तव ग्वालवाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें गये और उनसे भगवान्की आज्ञाके अनुसार ही अन्म माँगा । पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डवत्-प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा—॥ ५ ॥ पृथ्वीकें मूर्तिमान् देवता ब्राह्मणो ! आपका कल्याण हो । आपसे निवेदन है कि हम ब्रजके ग्वाले हैं । भगवान् श्रीकृष्ण और ब्रल्सामकी आज्ञासे हम आपके पास आप हैं । आप

हमारी बात सुनें ॥ ६ ॥ भगवान् बळराम और श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए यहाँसे थोड़ी ही दूरपर आये हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आपळोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें । ब्राह्मणो ! आप धर्मका मर्म जानते हैं । यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन भोजनार्थियोंके लिये कुल मात दे दीजिये ॥७॥ सजनो ! जिस यज्ञदीक्षामें पञ्जबिक होती है, उसमें और सौत्रामणी यज्ञमें दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यहमें दीक्षित पुरुषका भी अन खानेमें कोई दोष नहीं हैं'॥ ८॥ परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान्के अन्न माँगनेकी वात सनकर भी उन ब्राह्मणींने उसपर कोई घ्यान नहीं दिया। वे चाहते थे खर्गादि तुच्छ फल, और उनके छिये बड़े-बड़े कर्मेमि उल्हे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञानकी दृष्टिसे थे वालक ही, परन्तु अपनेको वड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे ॥९॥ परीक्षित् ! देश, काल, अनेक प्रकारकी सामप्रियाँ, मिन-मिन कर्मोमें विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋषिज-ब्रह्मा आदि यज्ञ करानेवाले, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म—इन सब रूपोंमें एक-मात्र भगवान् ही प्रकट हो रहे हैं ॥ १०॥ वे ही इन्द्रियातीत परब्रह्म मगवान् श्रीकृष्ण खयं ग्वाळवाळोंके द्वारा भात माँग रहे हैं। परन्तु इन मूर्खोंने, जो अपनेको शरीर ही माने बैठे हैं, भगत्रान्को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया ॥ ११॥ परीक्षित् ! जव उन ब्राह्मणोंने 'हाँ' या 'ना'—कुछ नहीं कहा, तब ग्वाडवाडोंकी आशा टूट गयी; वे डौट आये और यहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बळरामसे कह दी ॥१२॥ उनकी बात सुनकर सारे जगत्के खामी मगवान् श्रीकृष्ण हँसने छो । उन्होंने ग्वाछवाछोंको समझाया कि संसारमें असफळता तो बार-बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयत करते रहनेसे सफळता मिछ ही जाती है। फिर उनसे कहा--।। १३ ॥ 'मेरे प्यारे ग्वाळवाळो ! इस बार तुम-छोग उनकी पितर्योंके पास जाओ और उनसे कही कि राम और श्याम यहाँ आये हैं । तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती

हैं । उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें छगा रहता है' ॥१ २॥ अबकी बार ग्वालबाल पतीशालामें गये। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और गहनोंसे सज-घजकर बैठी हैं। उन्होंने द्विजपितयोंको प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह वात कही---॥१५॥ 'आप विप्रपत्नियोंको हम नमस्कार करते हैं । आप कृपा करके हमारी बात सुनें । भगवान् श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी ही दूरपर आये हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास मेजा है ॥ १६ ॥ वे ग्वाळवाळ और वळरामजीके साथ गौएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं । इस समय उन्हें और उनके साथियोंको भूख छगी है । आप उनके लिये कुछ भोजन दे दें?॥१७॥ परीक्षित् ! वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनोंसे भगवान्की मनोहर छीछाएँ घुनती थीं। उनका मन उनमें छग चुका था । वे सदा-सर्वदा इस वातके लिये उत्सुक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायँ। श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो गयीं ||१८|| उन्होंने बर्तनोंमें अत्यन्त खादिष्ट और हितकर मस्य, मोज्य, लेह्य और चोष्य-चारों प्रकारकी मोजन-सामग्री ले छी तथा भाई-वन्धु, पति-पुत्रोंके रोकते रहनेपर भी अपने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्णके पास जानेके छिपे घरसे निकल पड़ीं—ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुद्र-के लिये। क्यों न हो; न जाने कितने दिनोंसे पवित्र-कीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुण, छीला, सौन्दर्य और माधुर्य आदिका वर्णन धुन-धुनका उन्होंने उनके चरणोंपर अपना हृदय निञ्जाबर कर दिया था॥१९-२०॥ ब्राह्मणपित्रयोंने जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नये-नये कोंपलोंसे शोमायमान अशोक-वनमें ग्वालवालोंसे विरे हुए बळरामजीके साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे हैं ॥ २१ ॥ उनके सॉॅंवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर ब्रिलमिला रहा है । गलेमें वनमाला लटक रही है । मस्तकपर मोरपंखका मुकुट है । अङ्ग-अङ्गमें रंगीन धातुओंसे चित्रकारी कर रक्खी है। नये-नये कोंपळोंके गुच्छे शरीरमें लगाकर नटका-सा वेष बना रक्खा है। एक हाय अपने सखा ग्वालबालके कंघेपर रक्खे हुए हैं और दूसरे हाय-से क्मल्का फूल नचा रहे हैं। कार्नोमें कमलके कुण्डल हैं, क्यों ग्रेंपर बुँघरां भ अन्तें कटक रही हैं और मुख-



ग्वाल-वालकके कंघेपर हाथ रक्खे नटवर

कमळ मन्द-मन्द मुसकानकी रेखासे प्रफुछित हो रहा है ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! अन्नतक अपने प्रियतम स्याम-सुन्दरके गुण और छीछाएँ अपने कानोंसे सुन-सुनकर उन्होंने अपने मनको उन्होंके प्रेमके रंगमें रँग डाछा था, उसीमें सरानोर कर दिया था । अन नेत्रोंके मार्गसे उन्हें मीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका आछिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदयकी जलन शान्त की—ठीक नैसे ही जैसे जाप्रत् और खप्न अन्नस्थाओंकी वृत्तियाँ 'यह मैं, यह मेरा' इस मानसे जलती रहती हैं, परन्तु सुपुप्ति-अन्नस्थामें उसके अमिमानी प्राज्ञको पाकर उसीमें छीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है ॥ २३ ॥

प्रिय परीक्षित् ! भगवान् सबके हृदयकी वात जानते हैं, सबकी बुद्धियोंके साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मणपत्नियाँ अपने भाई-वन्धु और पति-पुत्रोंके रोकने-पर भी सत्र सरो-सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़-कर केवल मेरे दर्शनकी लालसासे ही मेरे पास आयी हैं, तव उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविन्द-पर हास्यकी तरहें अठखेळियाँ कर रही थीं ॥२४॥ मगत्रान्ने कहा--'महाभाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है। आओ, वैठो । कहो, हम तुम्हारा क्या स्तागत करें १ तुमलोग हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेम-पूर्ण हृदयत्राळोंके योग्य ही है ॥ २५ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारमें अपनी सची मर्ळाईको समझनेत्राले जितने भी बुद्धिमान् पुरुष्ठ हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती-जिसमें किसी प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच, छिपाव, दुविधा या हैत नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, वृद्धि, मन, शरीर, खजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके छिये और जिसकी सन्निधिसे प्रिय छगती हैं—उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे वढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है॥ २७॥ इसिंखेये तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेमका अभिनन्दन करता हूँ। परन्तु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर चुकीं । अब अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ । तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्य हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सर्केगे ॥ २८ ॥

आयकी यह बात निष्ठुरतासे पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान्को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसारमें नहीं छौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिये। हम अपने समस्त सगे-सम्बन्ध्योंकी आज्ञाका उछञ्चन करके आपके चरणोंमें इसिलये आयी हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुल्रसीकी माला अपने केशोंमें घारण करें ॥ २९॥ खामी ! अब हमारे पित-पुत्र, माता-पिता, माई-बन्धु और खजन-सम्बन्धी हमें खीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। बीरशिरोमणे! अब हम आपके चरणोंमें आ पड़ी हैं। हमें और किसीका सहारा नहीं है। इसिलये अब हमें दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े; ऐसी व्यवस्था कीजिये॥ ३०॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवियो ! तुम्हारे पित-पुत्र, माता-पिता, माई-बन्धु—कोई मी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे । उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका कारण है । अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ देवियो ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योंमें मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसिल्ये तुम जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो । तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब मगवान्ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मणपितयाँ यज्ञशालामें
लीट गर्यी । उन ब्राह्मणोंने अपनी ख्रियोंमें तिनक भी
दोषदृष्टि नहीं की । उनके साथ मिल्कर अपना यज्ञ
पूरा किया ॥ ३३ ॥ उन ख्रियोंमेंसे एकको आनेके
समय ही उसके पितने बल्पूर्वक रोक लिया था ।
इसपर उस ब्राह्मणपितीने मगवान्के वैसे ही खरूपका
ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनोंसे सुन रक्खा था ।
जव उसका ध्यान जम गया, तव मन-ही-मन भगवान्का
आलिक्षन करके उसने कमके द्वारा बने हुए अपने
शरीरको लोइ दिया—( शुद्धसत्त्वमय दिव्य शरीरसे

ंडसने मगवान्की सन्निधि प्राप्त कर छी ) ॥ ३४ ॥ इधर मगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मणियोंके छाये हुए उस चार प्रकारके अन्नसे पहले ग्वाछवाछोंको मोजन कराय। और फिर उन्होंने खयं भी मोजन किया ॥ ३५ ॥ परीक्षित् । इस प्रकार छीडामनुष्य मगवान् श्रीकृष्णने मनुष्यकी-सी छीछा की और अपने सौन्दर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मोंसे गौएँ, ग्वाछवाछ और गोपियोंको आनन्दित किया और खयं भी उनके अछौकिक प्रेमरसका आखादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६॥

परीक्षित् ! इधर जब ब्राह्मणोंको यह मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण तो खयं भगवान् हैं, तव उन्हें बड़ा पछतावा हुआ । वे सोचने छगे कि जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी ळीळा करते हुए भी परमेश्वर ही हैं ॥ ३७॥ जब उन्होंने देखा कि हमारी पिनयोंके हृदयमें तो मगवानका अलैकिक प्रेम है और हमलोग उससे विल्कुल रीते हैं, तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्दा करने छगे ॥ ३८॥ वे कहने छगे—'हाय ! हम भगत्रान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं । वड़े ऊँचे कुळमें हमारा जन्म हुआ, गायत्री प्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु वह सब किस कामका १ धिकार है, धिकार है ! हमारी विद्या व्यर्थ गयी, हमारे वृत वृरे सिद्ध हुए । हमारी इस वहज्जताको धिक्कार है। ऊँचे वंशमें जन्म लेना, कर्मकाण्डमें निपुण होना किसी काम न आया । इन्हें बार-बार धिकार है ॥ ३९ ॥ निश्चय ही, भगत्रान्की माया बड़े-बड़े योगियोंको मी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्योंके गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सन्चे खार्थ और परमार्थके विषयमें बिल्कुल मूले हुए हैं ॥ ४०॥ कितने आश्चर्यकी बात है ! देखो तो सही---यद्यपि ये ब्रियाँ हैं, तथापि जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग है ! उसीसे इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत वड़ी फॉसी भी काट डाळी, जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती ॥ ४१ ॥ इनके न तो द्विजातिकें योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं

और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है। न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धमें ही कुछ विवेक-विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पित्रता है और न तो असकर्म ही ॥ ४२ ॥ फिर भी समस्त यागेश्वरोंके ईश्वर पुण्य-कीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किये हैं, गुरुकुलमें निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसन्धान किया है, पित्रताका निर्वाह किया है तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये हैं, फिर भी भगतानुके चरणोंमें हमारा प्रेम नहीं है ॥ ४३ ॥ सची बात यह है कि हमछोग गृहस्थीके काम-धंधोंमें मतवाले हो गये थे, अपनी मळाई और बुराईको विस्कुछ भूछ गये थे । अहो, भगनान्की कितनी कृपा है ! भक्तवत्सल प्रमने ग्वालबालोंको मेजकर उनके वचनोंसे हमें चेतावनी दी. अपनी याद दिलायी || ४४ || भगत्रान् स्वयं पूर्णकाम हैं और कैवल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको पूर्ण करनेवाले हैं । यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीत्रोंसे प्रयोजन ही क्या हो सकता था १ अवस्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे माँगनेका वहाना वनाया । अन्यया उन्हें माँगनेकी भला क्या आवरपकता थी १ ॥ ४५ ॥ खयं छहमी अन्य सव देवताओंको छोड़कर और अपनी चन्नळता, गर्व आदि दोर्षोका परित्याग कर केवल एक बार उनके चरणकमळोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रमु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह लोगोंको मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्या है १ ॥ ४६ ॥ देश, काल, पृथक्-पृथक् सामप्रियाँ, उन-उन कर्मोंमें विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पहति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म—सत्र भगवान्के ही खरूप हैं || १७ || वे ही योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगत्रान् विष्णु खयं श्रीकृष्णके रूपमें यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात हमने सुन रक्खी थी; परन्तु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके ॥ ४८॥ यह सब होनेपर भी हम धन्यातिधन्य हैं, हमारे अहो-भाग्य हैं। तभी तो हमें वैसी पिलयाँ प्राप्त हुई हैं।

उनकी मिक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान् श्रीकृष्णके अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी है ॥ ४९ ॥ प्रभो ! आप अचिन्त्य और अनन्त ऐश्वर्योंके खामी हैं । श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान अवाध है । आपकी ही मायासे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मोंके पचड़ेमें भटक रहे हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५० ॥ वे आदिपुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण हमारे इस अपराधको क्षमा करें । क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी

मायासे मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको न जाननेवाले अज्ञानी हैं॥ ५१॥

परिक्षित् ! उन ब्राह्मणोंने श्रीकृष्णका तिरस्कार किया था । अतः उन्हें अपने अपराधकी स्मृतिसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-बळरामके दर्शनकी बड़ी इच्छा भी हुई; परन्तु कंसके डरके मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२॥

## चौबीसवाँ अध्याय

इन्द्रयज्ञ-निवारण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण वलरामजीके साथ बन्दावनमें रहकर अनेकों प्रकारकी ठीठाएँ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे हैं || १ || भगवान् श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई वात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे । फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दवावा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंसे पुज्रा-- ॥ २ ॥ 'पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बड़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है १ इसका फल क्या है १ किस उद्देश्यसे, कौन छोग, किन साधनोंके द्वारा यह यज किया करते हैं !पिताजी ! आप मुझे यह अवस्य वतलाइये॥ ३॥ आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र । ये वार्ते सुननेके छिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा भी है। पिताजी! जो संत पुरुप सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें अपने और परायेका भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन-उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं। परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी वात शत्रुकी मॉंति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात श्चिपायी नहीं जाती ॥ ४-५ ॥ यह संसारी मनुष्य समझे-वेसमझे अनेकों प्रकारके कमींका अनुप्रान करता है। उनमेंसे समझ-वृझकर करनेवाले पुरुपोंके कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे वेसमझके नहीं ॥ ६ ॥ अतः इस समय आपळोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह

सुहृदोंके साथ विचारित—शास्त्रसम्मत है अथवा छैकिक ही है—मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके. स्पष्टरूपसे बतलाइये ॥ ७॥

नन्द्वावाने कहा—वेटा! भगवान् इन्द्र वर्ण करने-वाले मेघोंके खामी हैं। ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवनदान करनेवाला जल वरसाते हैं॥ ८॥ मेरे प्यारे पुत्र! हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान् इन्द्रकी यज्ञोंके द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न होती हैं॥ ९॥ उनका यज्ञ करनेके वाद जो कुछ वच रहता है, उसी अनसे हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। मनुष्योंके खेती आदि प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं॥ १०॥ यह धर्न हमारी कुल-परम्परासे चला आया है। जो मनुष्य काम, लोम, मय अथवा द्वेपवश ऐसे परम्परागत धर्मको लोड़ देना है, उसका कभी मङ्गरू नहीं होता॥ ११॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ब्रह्मा, शङ्करं आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवान्ने नन्दवावां और दूसरे ब्रजवासियोंकी वात धुनकर इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्दवावासे कहा ॥ १२॥

श्रीभगवान्ने कहा—िपताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है । उसे उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दु:ख, मय और मङ्गळके

निमित्तोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३॥ यदि कर्मोंको ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कर्मका फल देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोंको ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करनेवार्जेपर उसकी प्रसता नहीं चल सकती ॥ १४ ॥ जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल मोग रहे हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ? पिताजी ! जब वे पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बदल ही नहीं सकते-तब उनसे प्रयोजन १ ॥१५॥ मनुष्य अपने खभाव ( पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है । वह उसीका अनुसरण करता है। यहाँतक कि देवता, असुर, मनुष्य आदिको छिये हुए यह सारा जगत खभावमें ही स्थित है ॥१६॥ जीव अपने कर्मीं-के अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको प्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मोंके अनुसार ही 'यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन हैंं --- ऐसा व्यवहार करता है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर ॥१७॥ इसिछिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकूल धर्मीका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चळती है, वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८ ॥ जैसे अपने विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाछी व्यमिनारिणी स्त्री कभी शान्तिलाम नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अनि आजीविका चळानेवाले एक देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें कमी सुख नहीं मिछता ॥ १९ ॥ ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपाळनसे, वैश्य वार्ता-वृत्तिसे और शूद्र बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवासे अपनी जीविकाका निर्वाह करें || २० || वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है-कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना । हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवल. गोपालन ही सदासे करते आये हैं ॥ २१॥ पिताजी ! इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार-का सम्पूर्ण जगत् स्नी-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा

उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं । उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीवोंकी जीविका चलती है । इसमें मला इन्द्रका क्या लेना-देना है १ वह मला क्या कर सकता है १ ॥ २३ ॥

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं ॥ २४॥ इसिंख्ये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन करनेकी तैयारी करें । इन्द्र-यज्ञके छिये जो सामग्रियाँ इकट्टी की गयी हैं, उन्होंसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें ॥ २५ ॥ अनेकों प्रकारके पकवान—खीर, इळ्वा, पूआ, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दालतक बनाये जायँ। व्रजका सारा दूध एकत्र कर छिया जाय ॥ २६ ॥ वेद-वादी ब्राह्मणोंके द्वारा मलीमाँति इवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जायँ || २७ || और भी, चाण्डाल, पतित तथा कुर्तो-तकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजको भोग छगाया जाय ॥ २८ ॥ इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, सुन्दर-सुन्दर क्ल पहनकर, गहनोंसे सज-सजा छिया जाय और चन्दन छगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी ! मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप छोगोंको रुचे, तो ऐसा ही कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है ॥ ३० ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिक्षित् ! कालातमा मगत्रान्की इच्ला थी कि इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दें। नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता-से खीकार कर ली ॥ ३१॥ मगत्रान् श्रीकृष्णने जिस प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्म किया। पहले ब्राह्मणोंसे खिस्तत्राचन कराकर उसी सामग्रीसे गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर मेंटें दीं, तथा गौओंको हरी-हरी घास खिलायी। इसके बाद नन्दबाबा आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ मलीमाँति शृङ्गार करके और वैलेंसे जुती गाड़ियोंपर सवार होकर मगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगें ॥३॥ मगवान् श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलानेके लिये गिरिराजके कपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गये, तथा भैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे ॥ ३५ ॥ मगवान् श्रीकृष्णने अपने उस खरूपको दूसरे बन-वासियोंके साथ खयं भी प्रणाम किया और कहने लगे—'देखो, कैसा आश्वर्य

है ! गिरिराजने साक्षात् प्रकट होकर हनपर कृपा की है ॥ ३६ ॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं । जो बनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये वष्ट कर डाळते हैं । आओ, अपना और गौओंका कल्याण करनेके ळिये इन गिरिराजको हम नमस्कार करें ॥ ३७ ॥ इस प्रकार मगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दवावा आदि वहे-वृद्धे गोपोंने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब ब्रजमें छौट आये ॥ ३८ ॥

### पचीसवाँ अध्याय

#### गोवर्धनधारण

श्रीशकदेवजी कहते हैं-परिक्षित् ! जन इन्द्रको पता छगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तब वे नन्दवावा आदि गोपींपर वहत ही क्रोधित हुए । परन्तु उनके क्रोध करनेसे होता क्या, उन गोपोंके रक्षक तो खयं मगत्रान् श्रीकृष्ण थे ॥ १॥ इन्द्रको अपने पदका वड़ा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकीका ईश्वर हूँ । उन्होंने कोधसे तिलमिलाकर प्रख्य करनेवाले मेर्चोंके सांवर्तक नामक गणको वजार चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कहा-॥ २॥ 'ओह, इन जंगली ग्वालोंको इतना घमण्ड ! सचमुच यह धनका ही नशा है। मटा देखों तो सही, एक साधारण मतुष्य कृष्णके बळपर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान कर बाला ॥ ३ ॥ जैसे पृथ्वीपर बहुत-से मन्दबुद्धि पुरुष भत्रसागरसे पार जानेके सच्चे साधन ब्रह्मविधाको तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई नावसे-कर्ममय यज्ञोंसे इस घोर संसार-सागरको पार करना चाहते हैं ॥ ८ ॥ कृष्ण वकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होनेपर भी अपनेको वहुत वड़ा ज्ञानी समझता है। वह खयं मृत्युका प्रास है। फिर भी उसीका सद्दारा लेकर इन अहीरोंने मेरी अवहेलना की है॥ ५॥ एक तो ये यों ही धनके नशेमें चूर हो रहे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ावा दे दिया है।

अब तुमलोग जाकर इनके इस धनके घमण्ड और हेकड़ीको धूलमें मिला दो तथा उनके पशुओंका संहार कर डालो || ६ || मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर चढ़कर नन्दके बजका नाश करनेके लिये महापराक्रमी महद्गणोंके साथ आता हूँ' || ७ ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--गरीक्षित् ! इन्द्रने इस प्रकार प्रलयके मेघोंको आज्ञा दी और उनके वन्धन खोछ दिये । अव वे बहु वेगसे नन्दवावाके वजपर चढ़ आये और मूसङ्घार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीड़ित करने छगे ॥ ८॥ चारों ओर विजल्जियाँ चमकने लगीं, बादल आपसमें टकराकर कड़कने लगे और प्रचण्ड आँधीकी प्रेरणासे वे वहे-वहे ओले बरसाने लो ॥ ९ ॥ इस प्रकार जब दल-के-दल बादल बार-बार आ-आकर खंभेके समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने छगे, तत्र व्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा-इसका पता चळना कठिन हो गया ॥ १० ॥ इस प्रकार मूसळधार वर्षा तथा झंझावातके झपाटेसे जब एक-एक पशु ठिटुरने और कॉॅंपने छगा, म्वाछ और म्वाछिनें भी ठंडके मारे अत्यन्त व्याकुछ हो गयीं, तव वे सब-के-सब मगवान् श्रीकृष्णकी रारणमें आये ॥ ११ ॥ मुसळधार वर्षासे सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और बचोंको निद्धककर अपने शरीरके नीचे छिपा छिया

या और वे कॉॅंपते-कॉॅंपते भगवान्की चरणशरणमें पहुँचे ॥ १२ ॥ और बोले—'प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बहे माग्यवान् हो । अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही भाग्यसे हमारी रक्षा होगी । प्रभो ! इस सारे गोकुलके एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो । मक्तवत्सल ! इन्द्रके क्रोधसे अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते हो ॥ १३ ॥ मगवान्ने देखा कि वर्षा और ओर्जेकी मारसे पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह सारी करत्त इन्द्रकी है । उन्होंने ही कोधवश ऐसा किया है ॥ १४ ॥ वे मन-ही-मन कहने छगे---'हमने इन्द्रका यज्ञ भङ्ग कर दिया है, इसीसे वे व्रजका नारा करनेके छिये विना ऋतुके ही यह प्रचण्ड वायु और ओलोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं || १५ || अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका मलीमाँति जवाब दूँगा । ये मूर्खतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका घमण्ड तथा अज्ञान मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १६॥ देवताछोग तो सत्त्वप्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐऋर्य और पदका अभिमान न होना चाहिये । अतः यह उचित ही है कि इन सत्त्वगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान-भङ्ग कर हूँ । इससे अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥ १७ ॥ यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरेद्वारा खीकृत है और एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ। अतः में अपनी योगमायासे इसकी रक्षा करूँगा। संतोंकी रक्षा करना तो मेरा वत ही है। अब उसके पालनका अनुसर आ पहुँ चा है। 🛊 ।। १८॥

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीकृष्णने खेळ-खेळमें एक ही हायसे गिरिराज गोवर्द्धनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे-छोटे बाळक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाड़कर हायमें रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वतको धारण कर लिया ॥ १९ ॥ इसके बाद भगवान्ने गोपोंसे कहा—'माताजी, पिताजी और वजवासियो ! तुमलोग अपनी गौओं और सब सामप्रियोंके साथ इस पर्वतके गड्ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ ॥ २० ॥ देखो, तुमलोग ऐसी शङ्का न करना कि मेरे हाथसे

यह पर्वत गिर पड़ेगा । तुमछोग तनिक भी मत डरो । इस ऑंघी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेके छिये ही मैंने यह युक्ति रची हैं। । २१ ॥ जब भगवान श्रीकृष्णनें इस प्रकार सबको आश्वासन दिया—ढाढ्स बँधाया, तब सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और मृत्योंको अपने-अपने सार्य लेकर सुमीतेके अनुसार गोवर्द्धनके गड्डेमें आ घुसे ॥ २२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णनं सब वजवासियोंके देखते-देखते भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता आदि सब कुछ मुखाकर सात दिनतक छगातार उस पर्वतको उठाये रक्खा । वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकार इन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । अपना सङ्गल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गयी, वे भौंचक्के से रह गये। इसके बाद उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥ जब गोवईनधारी मगवान् श्रीकृष्णने देखा कि वह भयद्वर आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी, आकारासे वादल छँट गये और सूर्य दीखनें **छगे, तब उन्होंने गो**र्गोसे कहा—॥ २५॥ 'मेरे प्यारे गोपो ! अव तमलोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बन्चोंके साथ बाहर निकल आओ । देखो, अव ऑधी-पानी बंद हो गया तथा नदियोंका पानी भी उतर गया ।। २६ ।। मगत्रान्की ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, स्त्रियों, बन्चों और बूढ़ोंको साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ोंपर ठादकर धीरे-धीरे सब छोग बाहर निकल आये ॥२७॥ सर्वशक्तिमान भगवान् श्रीकृष्णने भी सव प्राणियोंके देखते-देखते. खेळ-खेळमें ही गिरिरा जको पूर्ववत् उसके स्थानपर रख दिया॥ २८॥

व्रजनासियोंका हृदय प्रेमके आनेगसे भर रहा था। पर्वतको रखते ही वे भगवान् श्रीकृष्णके पास दौड़ आये। कोई उन्हें हृदयसे छगाने और कोई चूमने छगा।

<sup>#</sup> भगवान् कहते हैं —

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्वतं सम ॥

'जो केवल एक वार मेरी शरणमें आ जाता है और 'मैं तुम्हारा हूँ' इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ—यह मेरा व्रत है।'

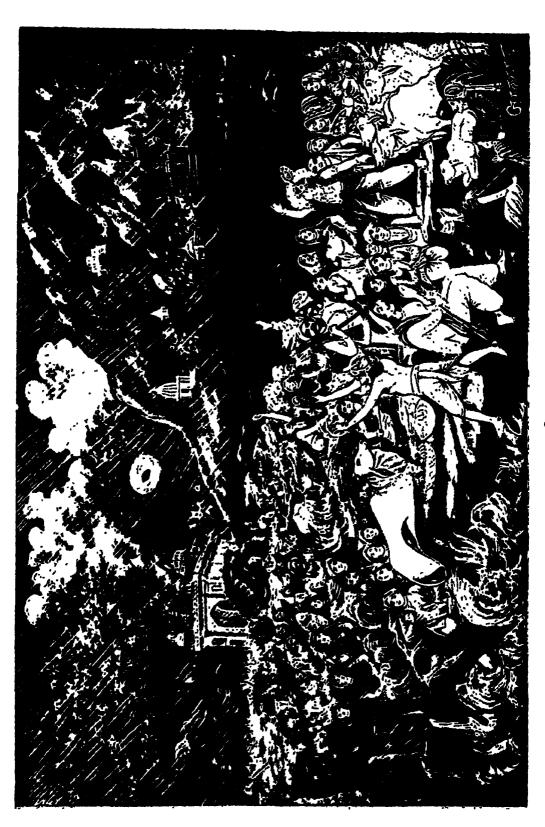

सबने उनका सत्कार किया । बड़ी-बूढ़ी गोपियोंने बढ़े 'आनन्द और स्तेहसे दही, चावल, जल आदिसे उनको महल-तिलक किया और उन्मुक्त हृदयसे ग्रुम आशीर्वाद दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबाबा और बल्ब्रानोंमें श्रेष्ठ बल्रामजीने स्तेहातुर होकर श्रीकृष्णको हृदयसे लगा लिया तथा आशीर्वाद दिये ॥३०॥ परीक्षित् ! उस समय आकाशमें शित देवता, साच्य, सिद्धं, गन्धर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर मगवान्की स्तुति करते हुए उनपर फूलोंकी वर्ष करने

छगे ॥ ३१ ॥ राजन् ! खर्गमें देवतालोग शक्क और नौवत बजाने लगे । तुम्बुरु आदि गन्धर्वराज मगवान्की मधुर लीलाका गान करने लगे ॥ ३२ ॥ इसके बाद मगवान् श्रीकृष्णने बजकी यात्रा की । उनके बगलमें बल्रामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे । उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें प्रेम जगाने-वाले मगवान्की गीवर्द्धनधारण आदि लीलाओंका गान करती हुई बड़े आनन्दसे ब्रजमें लौट आयीं ॥ ३३ ॥

### छन्बीसवाँ अध्याय

#### नन्द्वावासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें वातचीत

श्रीश्कदेवजी कहते हैं--परीक्षित् । व्रजके गोप भगवान् श्रीकृष्णके ऐसे अछौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्यमें पड़ गये । उन्हें भगत्रान्की अनन्त राक्तिका तो . पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपसमें इस प्रकार कहने लगे ॥ १ ॥ 'इस वालकके ये कर्म वड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे-जैसे गॅवार प्रामीणोंमें जन्म लेना तो इसके लिये वड़ी निन्दाकी वात है। यह मला, कैसे उचित हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमछ उखाड़-कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे-से सात वर्षके वालकने एक ही हाथसे गिरिराज गोत्रईनको उखाड लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक उठाये रक्खा ॥ ३ ॥ यह साधारण मनुष्यके छिये भला कैसे संग्मव है ? जब यह नन्हा-सा बचा था, उस समय वड़ी भयंकार राक्षसी पूतना आयी और इसने ऑख वंद किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले—ठीक वैसे ही, जैसे काळ शरीरकी आयुक्ती निगल जाता है ॥ ४ ॥ जिस समय यह केवल तीन महीनेका या और छकडेके नीचे सोकर रो रहा था. उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पाँव उछाछा कि उसकी ठोकासे वह वड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा || ५ || उस समय तो यह एक ही वर्षका था, जब दैत्य बबंडरके रूपमें इसे बेठे-बेठे आकाशमें उड़ा ले गया था। तुम सत्र जानते ही हो कि इसने उस

तृणावर्त देत्यको गढा घोंटकर मार डाळा ॥ ६ ॥ उस दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने-पर यशोदारानीने इसे ऊखळसे वाँध दिया था । यह घटनोंके बळ वकैयाँ खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन-वृक्षोंके बीचमेंसे निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला ॥ ७ ॥ जत्र यह ग्तालबाल और वलरामजीके साथ बछड़ोंको चरानेके छिये वनमें गया हुआ था, उस समय इसको मार डाछनेके छिये एक दैत्य बगुलेके रूपमें आया और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकड़-कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाळा ॥ ८ ॥ जिस समय इसको मार डालनेकी इन्छासे एक दैत्य बछड़ेके रूपमें वळडोंके झंडमें वस गया था, उस समय इसने उस दैत्यको खेळ-ही-खेळमें मार डाळा और उसे कैयके पेड़ोंपर पढककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया ॥ ९ ॥ इसने बळरामजीके साथ मिळकर गघेके रूपमें रहनेवाले घेनुकासर तथा उसके माई-बन्धुओंको मार डाळा और पके हुए फर्लोसे पूर्ण तालवनको सबके लिये उपयोगी और मङ्गळमय बना दिया ॥ १० ॥ इसीने बळशाळी बल्रामजीके द्वारा क्र्र प्रलम्बाद्धाको मरवा डाला तथा दात्रान उसे गौओं और ग्वालबालोंको उनार लिया ॥११॥ यमुनाजलमें रहनेवाला कालियनाग कितना विषेला था ? परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे वल्पर्वक दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये विषरहित-अमृतसय वना दिया || १२ || नन्दजी |

हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले बालकपर हम सभी व्रजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी हमपर खामाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है ॥ १३ ॥ मळा, कहाँ तो यह सात वर्षेका नन्हा-सा बालक और कहाँ इतने बडे गिरिराजको सात दिनोतक उठाये रखना ! व जराज ! इसीसे तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी राङ्का हो रही है ॥१ ४॥

नन्दबावाने कहा-गोपो ! तुमलोग सावधान होकर मेरी बात सनो । मेरे बाळकके विषयमें तुम्हारी शङ्का दूर हो जाय । क्योंकि महर्षि गर्गने इस बालकको देखकर इसके विषयमें ऐसा ही कहा था ॥१५॥ 'तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युगमें शरीर प्रहण करता है। विभिन्न युगोंमें इसने खेत, रक्त और पीत-ये भिन्न-भिन्न रंग स्वीकार किये थे। इस बार यह कृष्णत्रणे हुआ है।।१६॥ नन्दजी । यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर भी पैदा हुआ था, इसिंखेये इस रहस्यको जानने-वाले छोग 'इसका नाम श्रीमान् वासुदेव हैं'—ऐसा कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण और कर्मोंके अनुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तथा बहुत-से रूप। मैं तो उन नामोंको जानता हूँ; परंत्र संसारके साधारण छोग नहीं जानते ॥१८॥ यह तुमछोगोंका परम कल्याण करेगा. समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित करेगा। इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बड़ी विपत्तियों-को बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे ॥ १९ ॥ व्रजराज ! पूर्वकालमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया था । डाकुओंने चारों ओर छट-खसोट मचा रक्खी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगोंने खुटेरोंपर विजय प्राप्त की ॥ २० ॥ नन्दबाबा ! जो तुम्हारे इस साँबले शिग्रसे प्रेम करते हैं, वे बढे माग्यवान् हैं। जैसे त्रिष्णुमगवान्के प्रसन्न हों॥ २५॥

करकमळोंकी छत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंको असर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम कालेवाळोंको भीतरी या बाहरी — िकसी भी प्रकारके रात्र नहीं जीत सकते ॥ २१ ॥ नन्दजी ! चाहे जिस दृष्टिसे देखें---गुणसे, ऐश्वर्य और सौन्दर्यसे. कीर्ति और प्रमावसे तुम्हारा बालक खयं भगवान् नारायणके ही समान है। अतः इस बालकके अलैकिक कार्योंको देखकर आश्चर्य न करना चाहिये ॥ २२ ॥ गोपो ! मुझे खयं गर्गाचार्यजी यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे मैं अछौकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस बालकको भगवान् नारायणका ही अंश मानता हूँ ॥ २३ ॥ जब वजवासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात सुनी, तव उनका विस्मय जाता रहा। क्योंकि अब वे अमित तेजली श्रीकृष्णके प्रमावको पूर्णरूपसे देख और धुन चुके थे। आनन्दमें भरकर उन्होंने नन्दबाबा और श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २८ ॥

जिस समय अपना यज्ञ भङ्ग हो जानेके कारण इन्द्र कोंघके मारे आग-बबूला हो गये थे और मूसल्धार वर्षा करने छगे थे, उस समय वज्रपात, ओर्टोकी बौछार और प्रचण्ड ऑपीसे स्त्री, पशु तथा खाले अत्यन्त पीड़ित हो गये थे । अपनी शरणमें १हनेवाले व्रजवासियोंकी यह दशा देखकर मगवान्का हृदंय करुणासे मर आया। परन्तु फिर एक नयी छीछा करनेके विचारसे वे तुरंत ही मुसकराने छगे । जैसे कोई नन्हा-सा निर्वछ बाळक खेल-खेलमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथसे ही गिरिराज गोवर्द्धनको उखाइ-कर धारण कर लिया और सारे व्रजकी रक्षा की । इन्द्रका मद चूर करनेत्राले वे ही भगवान् गोविन्द हमपर

## सत्ताईसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका अभिषेक

श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्द्धनको धारण करके मूसळघार इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेके छिये) आये ॥ १ ॥ वंषांसे व्रजनो बचा किया, तब उनके पास गोलोकसे भगवान्का तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही लिकतं

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब मगवान् कामघेनु (बधाई देनेके लिये ) और खर्गसे देवराज

थे । इसिंख्ये उन्होंने एकान्त स्थानमें मगवान्के पास जाकर अपने सूर्यके समान तेजली मुकुटसे उनके चरणों-का स्पर्श किया ॥ २ ॥ परमतेजली मगवान् श्रीकृष्णका प्रमाव देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों छोकोंका लामी हूँ । अव उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥

इन्द्रने कहा-भगवन् ! आपका खरूप परम शान्त, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विशुद्ध अज्ञाहत सत्त्वमय है। यह गुणोंके प्रवाहरूपसे प्रतीत होनेत्राला प्रपञ्च केत्रल मायामय है । क्योंकि आपका खरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती है || ४ || जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्होंसे होनेवाले लोभ-कोध आदि दोष तो आपमें हो ही कैसे सकते हैं १ प्रमो ! इन दोषोंका होना तो अज्ञानका रूक्षण है । इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगत्से आप-का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और दुर्ष्टोंका दमन करनेके छिये आप अत्रतार प्रहण करते हैं और निप्रह-अनुप्रह भी करते हैं ॥ ५ ॥ आप जगत्-के पिता, गुरु और खामी हैं। आप जगत्का नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल हैं । आप अपने मक्तोंकी ठाळसा पूर्ण करनेके छिये खच्छन्दतासे **छीछा-शरीर प्रकट करते हैं और जो छोग हमारी तरह** अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकारकी छीछाएँ करते हैं ॥ ६ ॥ प्रभो ! जो मेरे-जैसे अज्ञानी और अपनेको जगत्का ईश्वर मानने-वाले हैं, वे जब देखते हैं कि वड़े-बड़े भयके अवसरोंपर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति-मार्गका आश्रय लेकर आपका मजन करते हैं। प्रमो ! आपकी एक-एक चेष्टा दुष्टोंके लिये दण्डनिधान है ॥७॥ प्रमो ! मैंने ऐश्वर्यके मदसे चूर होकर आपका अपराध किया है। क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्ध-में विल्कुल अनजान था । परमेश्वर ! आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कमी ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार

न होना पड़े ॥ ८ ॥ खयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन् ! आपका यह अत्रतार इसिक्ये हुआ है कि जो असुर-सेनापति केन्नल अपना पेट पालनेमें ही लग रहे हैं और पृथ्वीके लिये बड़े मारी मारके कारण वन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाय और जो आपके चरणोंके सेनक हैं--आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अम्युदय हो--- उनकी रक्षा हो ॥ ९ ॥ भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वीत्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियोंके एकमात्र खामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ आपने जीवोंके समान कर्मवश होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञानसरूप है, आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ भगवन् ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीन्न, मेरे वराके बाहर है । जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसल्यार वर्षा और आँधीके द्वारा सारे व्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा ॥ १२॥ परन्तु प्रभो ! आपने मुझपर बहुत ही अनुप्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे घमंडकी जड़ उखड़ गयी । आप मेरे खामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ ॥ १३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवराज इन्द्रने मगवान् श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हैंसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको सम्बोधन करके कहा— ॥ १४॥

श्रीभगवान्ने कहा—इन्द्र ! तुम ऐसर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतत्राले हो रहे थे । इसल्पि तुमपर अनुप्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ मङ्ग किया है । यह इसल्पि कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको ॥ १५ ॥ जो ऐसर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे अंघा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल्रूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सन्नार हूँ । मैं जिसपर अनुप्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्यश्रष्ट कर देता हूँ ॥ १६ ॥ इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गळ हो । अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका पाळन करो । अब कभी धमंड न करना । नित्य-निरन्तर मेरी सिविधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पाळन करना ॥ १७ ॥

परीक्षित् ! भगवान् इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनिक्षनी कामघेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेष-धारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित करके कहा—॥ १८॥

कामघेनुने कहा—सिचदानन्दखरूप श्रीकृष्ण । आप महायोगी—योगेश्वर हैं । आप खयं विश्व हैं, विश्वके परमकारण हैं, अच्युत हैं । सम्पूर्ण विश्वके खामी आपको अपने रक्षकके रूपमें प्राप्तकर हम सनाथ हो गर्यो ॥ १९ ॥ आप जगत्के खामी हैं । परन्तु हमारे तो परम पूजनीय आराध्यदेव ही हैं । प्रमो ! इन्द्र त्रिछोकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो आप ही हैं । अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधुजनोंकी रक्षाके छिये हमारे इन्द्र बन जाइये॥ २०॥ हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान-कर अभिषेक करेंगी। विश्वासमन् । आपने पृथ्वीका भार उतारनेके छिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर कामचेनुने अपने दूधसे और देवमाताओं की प्रेरणासे देवराज इन्द्रने ऐरावतकी सूँड्के द्वारा छाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे देवर्षियोंके साथ यदुनाय श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें 'गोत्रिन्द' नामसे सम्बोधित किया ॥ २२-२३ ॥ उस समय वहाँ नारद, तुम्बुरु आदि गन्वर्व, त्रिद्याधर, सिद्ध और चार्ण पहलेसे ही आ गये थे। वे समस्त संसारके पाप-ताप-को मिटा देनेवाले भगवानुके छोकमलापह यशका गान करने छगे और अप्सराएँ आनन्दसे मरकर नृत्य करने लगीं || २४ || मुख्य-मुख्य देवता भगवान्की स्तुति करके उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। तीनों लोकोंमें प्रमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गौओंके स्तर्नोसे आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गयी ॥ २५ ॥ नदियोंमें विविध रसोंकी बाढ़ आ गयी । वृक्षोंसे मधुधारा बहने लगी । विना जोते-वोये पृथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पैदा हो गये। पर्वतोंमें छिपे हुए मणि-मांणिक्य खयं ही बाहर निकल आये ॥ २६ ॥ परीक्षित् ! भगत्रान् श्रीकृष्णका अभिषेक होनेपर जो जीत्र स्वभात्रसे ही क्रूर हैं, वे भी बैरहीन हो गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी॥ २७॥ इन्द्रने इस प्रकार गौ और गोकुळके खामी श्रीगोविन्दका अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व आदिके साथ खर्गकी यात्रा की ॥ २८॥

## अट्टाईसवाँ अध्याय

### वरुणलोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नन्दबाबाने कार्तिक शुक्र एकादशीका उपवास किया और मगवान्की पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी लगनेपर स्नान करनेके लिये यमुना-जलमें प्रवेश किया ॥ १॥ नन्दबाबाको यह माल्यम नहीं था कि यह अमुरोंकी वेला है, इसलिये वे रातके समय ही यमुनाजलमें घुस गये। उस समय वरुणके सेवक एक अमुरने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने खामीके पास ले गया॥ २॥ नन्दबाबा-के खो जानेसे वजके सारे गोप 'श्रीकृष्ण! अब तुम्हीं

अपने पिताको छा सकते हो; वछराम ! अब तुम्हारा ही भरोसा है'—इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने छगे। मगवान् श्रीकृष्ण सर्वशिक्तमान् हैं एवं सदासे ही अपने भक्तोंका भय भगाते आये हैं। जब उन्होंने ब्रज्जासियों-का रोना-पीटना सुना और यह जाना कि पिताजीको ब्रह्णका कोई सेनक छे गया है, तब वे वहणजीके पास गये॥३॥ जब छोकपाछ वहणने देखा कि समस्त जगत्के अन्तरिन्द्रिय और विहिरिन्द्रियोंके प्रन्तक भगवान् श्रीकृष्ण खयं ही उनके यहाँ प्धारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की । भगवान्के दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिळ उठा।इसके बाद उन्होंने भगवान्से निवेदन किया।। छ।।

वरुणजीने कहा-प्रमो ! आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ । आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेत्राका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । भगवन ! जिन्हें भी आपके चरणकमछोंकी सेवाका सुअवसर मिछा, वे मवसागरसे पार हो गये ॥ ५ ॥ आप मक्तोंके मगत्रान्, वेदान्तियोंके ब्रह्म और ये। गियोंके परमारमा हैं। आपके खरूपमें विभिन्न लोकसृष्टियोंकी कत्यना करनेवाली माया नहीं है-ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।।६।। प्रभो!मेरा यह सेवक वड़ा मृद्ध और अनजान है। वह अपने कर्तन्यको मी नहीं जानता । वही आपके पिताजीको ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ॥७॥ गोत्रिन्द ! मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति वड़ा प्रेमभाव एखते हैं। ये आपके पिता हैं। इन्हें आप ले जाइये । परन्तु भगवन् ! आप सबके अन्तर्यामी, सवके साक्षी हैं। इसिछिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण! आप मुझ दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मगतान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरोंके मी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुणने
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया ।
इसके बाद मगतान् अपने पिता नन्दजीको लेकर ब्रजमें
चले आये और ब्रज्जासी माई-बन्धुओंको आनन्दित
किया॥९॥नन्दबाबाने वरुणलोकमें लोकपालके इन्द्रियातीत
ऐश्वर्य और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह मी देखा कि
वहाँके नित्रासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें सुक-सुककर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विसमय हुआ ।
उन्होंने ब्रजमें आकर अपने जाति-माइयोंको सब बातें
कह सुनार्यां ॥ १०॥ परीक्षित् ! मगतान्के प्रेमी गोप

यहं सुनकर ऐसा समझने छगे कि अरे, ये तो खयं भगवान् हैं । तव उन्होंने मन-ही-मन बड़ी उत्सकतासे विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण हमछोगोंको भी अपना वह मायातीत खधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी मक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे।११। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण खयं सर्वदर्शी हैं । मला, उनसे यह बात कैसे छिपी रहती ? वे अपने आत्मीय गोपोंकी यह अभिलाषा जान गये और उनका सङ्करप सिद्ध करनेके लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने लगे ॥ १२ ॥ 'इस संसारमें जीव अज्ञानवरा शरीरमें आत्मवृद्धि करके माँति-माँतिकी कामना और उनकी पूर्तिके छिये नाना प्रकारके कर्म करता है। फिर उनके फलकरप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँ वी-नीची योनियोंमें मटकता फिरता है, अपनी असली गतिको-आत्मखरूपको नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयाञ्च भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपोंको मायान्धकारसे अतीत अपना परमधाम दिख्ळाया ॥१४॥ भगवान्ने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योति:-खरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं ||१५|| जिस जळाशयमें अक्रूरको भगवान्ने अपना खरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्मखरूप ब्रह्महर्दमें भगवान् उन गोपोंको ले गये । वहाँ उन छोगोंने उसमें डुनकी छगायी । ने ब्रह्महर्गे प्रनेश कर गये । तब भगत्रान्ने उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमधामका दर्शन कराया ॥ १६ ॥ उस दिव्य भगवत्खरूप छोकको देखकार नन्द आदि गोप परमानन्दमें मग्न हो गये । वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान् होकर भगवान् श्रीकृप्णकी स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब-के-सव परम विस्मित हो गये ॥ १७॥

## उन्तीसवाँ अध्याय

रासळीळांका आरम्भ

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! शरद् ऋतु पुष्प खिलकर महँ-महँ महँक रहे थे । भगवान्ने चीर-श्री । उसके कारण वेला, चमेली आदि सुगन्धित हरणके समय गोपियोंको जिन रात्रियोंका संकेत किया

था, वे सब-की-सब पुञ्जीभूत होकर एक ही रात्रिके रूपमें उल्लिसत हो रही थीं। मगवान्ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया । गोपियाँ तो चाहती ही थीं । अब भगत्रान्ने भी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासकीडा करनेका सङ्कल्प किया । अमना होनेपर भी उन्होंने अपने प्रेमियों-की इच्छा पूर्ण करनेके छिये मन खीकार किया ॥ १ ॥ भगवानके सङ्कल्प करते ही चन्द्रदेवने प्राची दिशाके मुखमण्डलपर अपने शीतल किरणरूपी करकमलोंसे ळाळिमाकी रोळी-केशर मळ दी, जैसे बहुत दिनोंके बाद अपनी प्राणप्रिया पत्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो ! इस प्रकार चन्द्रदेवने उदय होकर न केवल पूर्वदिशाका, प्रत्युत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका संताप--जो दिनमें शरत्काछीन प्रखर सूर्यरिमयोंके कारण बढ़ गया था---दूर कर दिया ||२|| उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल अखण्ड था । पूर्णिमाकी रात्रि थी । वे नूतन केशरके समान ळाळ-ळाळ हो रहे थे, कुळ सङ्कोचिमिश्रत अभिळाषासे युक्त जान पड़ते थे । उनका मुखमण्डळ ळक्ष्मीजीके समान माछम हो रहा था। उनकी कोमछ किरणोंसे सारा वन अनुरागके रंगमें रँग गया था। वनके कोने-कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा अमृतका समुद उड़ेळ दिया था। भगवान् श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस वनको देखकर अपनी बाँसुरीपर बजसुन्दरियोंके मनको हरण करने-वाळी कामबीज 'श्लीं' की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी ॥३॥ भगवान्का वह वंशीवादन भगवान्के प्रेमको, उनके मिळनकी लालसाको अत्यन्त उकसानेवाला-वढानेवाला था । यों तो श्यामसन्दरने पहलेसे ही गोपियोंके मनको अपने वशमें कर एक्खा था। अब तो उनके मनकी सारी वस्तुएँ-भय, सङ्कोच, घैर्य, मर्यादा आदिकी वृत्तियाँ भी---छीन छीं । वंशीष्विन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गयी । जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेके छिये, वे गोपियाँ भी एक-दूसरेको सूचना न देकर---यहाँतक कि एक दूसरेसे अपनी चेष्टाको छिपाकर जहाँ वे थे, वहाँके छिये

चळ पड़ीं । परीक्षित् ! वे इतने वेगसे चळी थीं कि उनके कानोंके कुंग्डळ झोंके खा रहे थे ॥ ४ ॥

वंशीष्ट्रनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही थीं, वे अत्यन्त उत्सुकतावश दूव दुहना छोड़कर चल पड़ीं । जो चूल्हेपर दूध औंटा रही थीं, वे उपनता हुआ दूध छोड़कर, और जो छपसी पका रही थीं वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़का चल दीं ॥ ५ ॥ जो मोजन परस रही थीं वे परसना छोडकर. जो छोटे-छोटे बच्चोंको दूध पिछा रही थीं वे दूध पिछाना छोड़कर, जो पतियोंकी सेत्रा-छुश्रूषा कर रही थीं वे सेवा-शुश्रुषा छोड़कर और जो खयं मोजन कर रही थीं वे मोजन करना छोड़कर अपने कृष्णप्यारेके पास चल पड़ीं || ६ || कोई-कोई गोपी अपने शरीरमें अद्भराग. चन्दन और उन्रटन छगा रही थीं और कुछ ऑखोंमें अंजन लगा रही थीं। वे उन्हें ' छोड़कर तथा उलटे-पळटे वस्र धारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके छिये चल पड़ीं ॥ ७ ॥ पिता और पतियोंने, माई और जाति-बन्धुओंने उन्हें रोका, उनकी मङ्गळमयी प्रेमयात्रा-में विन्न डाळा। परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं कि रोकनेपर भी न रुकीं, न रुक सकीं । रुकतीं कैसे १ विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और आत्मा—सत्र कुछका अपहरण जो कर लिया था ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके मीतर थीं । उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिळा । तब उन्होंने अपने नेत्र मूँद छिये और बड़ी तन्मयतासे श्रीकृष्णके सीन्दर्य, माधुर्य और छीलाओंका ध्यान करने लगीं ॥ ९॥ परीक्षित् ! अ वने परम प्रियतम श्रीकृष्णके असहा विरहकी तीव वेदनासे उनके हृदयमें इतनी व्यथा—इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया । ध्यानमें उनके सामने मगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए । उन्होंने मन-ही-मन बड़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिक्सन किया ! उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिळी कि उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गये ॥ १०॥ परीक्षित् ! यद्यपि उनका उस समय

श्रीकृष्णके प्रति जारमाव भी था; तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती है १ उन्होंने जिनका आिक्झन किया, चाई किसी भी भावसे किया हो, वे खयं परमात्मा ही तो थे। इसिल्ये उन्होंने पाप और पुण्यरूप कर्मके परिणामसे बने हुए गुणमय शरीरका परियाग कर दिया। (भगवान्की क्रीकामें सम्मिलित होनेके योग्य दिन्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया।) इस शरीरसे भोगे जानेवाले कर्मबन्धन तो घ्यानके समय ही क्रिन्न-मिन्न हो चुके थे॥ ११॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! गोपियाँ तो भगवान् श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थीं । उनका उनमें ब्रह्मभाव नहीं था । इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है । ऐसी स्थितिमें उनके लिये गुणोंके प्रवाहरूप इस संसारकी निवृत्ति कैसे सम्भव हुई ? ॥ १२ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवान्के प्रति द्वेष-भाव रखनेपर भी अपने प्राकृत शरीरको छोड़कर अप्राकृत शरीरसे उनका पार्षद हो गया । ऐसी स्थितिमें जो समस्त प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत भगवान् श्रीकृष्णकी प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जायँ-इसमें कौन-सी आश्चर्यकी बात है ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! वास्तवमें भगवान् प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धि-विनारा, प्रमाण-प्रमेय और गुजगुणीभावसे रहित हैं । वे अचिन्त्य-अनन्त अप्राकृत परम कल्याणखरूप गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं । उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी ळीळाको प्रकार किया है, उसका प्रयोजन केवळ इतना ही है कि जीन उसके सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे ॥ १४ ॥ इसिछिये भगवान्से केवछ सम्बन्ध हो जाना चाहिये। वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो-नामका हो, क्रोधका हो या भयका हो; स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो । चाहे जिस भावसे भगवान्-में नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जायँ, वे भगवान्से ही जुड़ती हैं। इसलिये वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती हैं और उस जीवको मगत्रान्की ही प्राप्ति

होती है ॥ १५ ॥ परीक्षित् ! तुम्हारे-जैसे परम भागवत, भगवान्का रहस्य जाननेवाले भक्तको श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये। योगेश्वरोंके भी ईश्वर अजन्मा भगवान्के लिये भी यह कोई आश्चर्यकी बात है ! अरे ! उनके सङ्गल्यमात्रसे—भौंहोंके हशारेसे सारे जगत्का परम कल्याण हो सकता है ॥ १६ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि व्रजकी अनुपम विभूतियाँ—गोपियाँ मेरे विल्कुल पास आ गयी हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदमरी वाक्चातुरीसे उन्हें मोहित करते हुए कहा । क्यों न हो—भूत, भविष्य और वर्तमानकालके जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यत्रती गोपियो ! तुम्हारा खागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके छिये मैं कौन-सा काम करूँ १ वजमें तो कुराल-मङ्गल है न १ कही, इस समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? || १८ || सुन्दरी गोपियो ! रातका समय है, यह खयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीव-जन्तु इधर-उधर घूमते रहते हैं । अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें छीट जाओ । रातके समय घोर जंगळमें क्षियोंको नहीं रुकना चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-वाप, पति-पुत्र और भाई-बन्धु हूँढ़ रहे होंगे । उन्हें भयमें न डालो ॥ २० ॥ तुमलोगोंने रंग-त्रिरंगे पुष्पोंसे लदे हुए इस वनकी शोभाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रिमयोंसे यह रैंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हार्थों चित्रकारी की हो और यमुनाजीके जलका स्पर्श करके बहनेवाले शीतल समीरकी मन्द-मन्द गतिसे हिलते हुए ये वृक्षोंके पत्ते तो इस वनकी शोमाको और भी बढ़ा रहे हैं। परन्तु अत्र तो तुमछोगोंने यह सब कुछ देख लिया ॥ २१ ॥ अब देर मत करो; शीघ्र-से-शीघ्र वजमें छोट जाओ । तुमछोग कुळीन स्त्री हो और खयं भी सती हो; जाओ, अपने पतियोंकी और सतियोंकी सेवा-ग्रुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घरके नन्हे-नन्हे बन्चे और गौओंके बछड़े रो-रँभा रहे हैं; उन्हें दूध पिलाओ, गीएँ दुहो ॥ २२ ॥ अथना यदि मेरे

प्रेमसे परवशं होकरं तुमछोग पहाँ आयी हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है । क्योंकि जगत्के पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकरं प्रसन्न होते हैं॥ २३॥ कल्याणी गोपियो ! ब्रियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई-बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सन्तानका पालन-पोषण करें ॥ २४ ॥ जिन क्षियोंको उत्तम छोक प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातकीको छोड़कर और किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें। मले ही वह बुरे खभाववाळा, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही. क्यों न हो ॥ २५ ॥ कुळीन क्षियोंके लिये जार पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही है। इससे उनका परलोक विगड़ता है, खर्ग नहीं मिलता, इस छोकमें अपयश होता है। यह कुकर्म खयं तो अत्यन्त तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष—वर्तमानमें भी कष्ट-ही-कष्ट है। मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह गोपियो ! मेरी छीछा और गुर्णोंके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे उन सबके कीर्तन और घ्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती। इसिंखेये तुमलोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ ॥२७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णका यह अप्रिय माषण सुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न
हो गर्या । उनकी आशा टूट गर्या । वे चिन्ताके अयाह
एवं अपार समुद्रमें इबने-उतराने छर्गी ॥ २८ ॥ उनके
बिम्बाफल (पके हुए कुँदरू ) के समान लाल-लाल
अधर शोकके कारण चलनेवाली लंबी और गरम साँससे
सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर लटका
लिये, वे पैरके नखोंसे घरता कुरेदने लगीं । नेत्रोंसे
दु:खके आँस् वह-बहकर काजलके साथ वक्ष:स्थलपर
पहुँचने और वहाँ लगी हुई केशरको धोने लगे । उनका
हृदय दु:खसे इतना भर गया कि वे कुल बोल न सर्की,
चुपचाप खड़ी रह गर्यी ॥ रू९ ॥ गोपियोंने अपने प्यारे
श्रीकृष्णमें उनका अनन्त अनुरांग, परम प्रेम
था । जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यह

निष्ठुरतासे मरी बात धुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी माल्य हो रही थी, तब उन्हें वड़ा दु:ख हुआ । आँखें रोते-रोते छाछ हो गयीं, आँसुओंके मारे रूँव गयीं । उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आँखोंके आँस् पोंछे और फिर प्रणयकोपके कारण वे गद्गद वाणीसे कहने छगीं ॥ ३०॥

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घट-व्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । तुग्हें इस प्रकार निष्ठुर्तामरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सव कुछ छोड़कार केवछ तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । इसमें संदेह नहीं कि तुम खतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं है । फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आंदिपुरुष भगवान् नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें खीकार कर छो। हमारा त्याग मत करो ॥३१॥ श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मीका प्यारे जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि 'अपने पति, पुत्र और माई-बन्धुओंकी सेवा करना ही ब्रियोंका खधर्मः है'-अक्षरशः ठीके है । परन्तु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम छक्ष्य) हो; साक्षात् मगवान् हो । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद् हो, आत्मा हो और प्रंम प्रियतम हो ॥३२॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य एवं दुःखद पति-पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसल्टिये हमपर प्रसन्न होओ । कृपा करो । कमलनयन ! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाळी-पोसी आशा-अभिलाषाक्री लहलहाती छताका छेरन मत करो ॥ ३३॥ मनमोहन ! अब-, तक हमारा चित्त घरके काम-श्रंघोंमें लगता था । इसीसे हमारे हांथ भी उनमें रमे हुए थे। परन्तु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त छट छिया । इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुखखर्रूप हो, न ! परन्तु अब तो हमारी गति-मति निराछी ही। हो गयी हैं। ईमारे ये पैर तुम्हारे चरणकम्लोंको छोड़कर एक पग भी इंटनेके छिये तैयार नहीं हैं, नहीं; हट रहे हैं। फिर हम ब्रजमें कैसे जायें ! और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या ! ॥ ३४ ॥ प्राणवल्लम ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृद्यमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है । उसे तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो । नहीं तो प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और प्यानके हारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ३५ ॥

प्यारे कमळनयन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और वे भी तुमसे वहुत प्रेम करते हैं । इससे प्राय: तुम उन्हींके पास रहते हो । यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमछोंकी सेत्राका अवसर खयं छक्ष्मीजीको भी कभी-कभी ही मिलता है; उन्हों चरणोंका स्पर्श हमें प्राप्त हुआं। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें खीकार करके आनन्दित किया. उसी दिनसे हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें असमर्य हो गयी हैं--पित-पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर रही ॥ ३६ ॥ हमारे खामी । जिन छङ्मीजीका क्र्याकटाभ्र प्राप्त करनेके लिये वहे-बहे देवता तपस्या कारते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्ष:स्थलमें विना किसीकी प्रतिद्वन्द्विताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं । अवतकके सभी भक्तोंने उस चरणरजका सेवन किया है। उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हैं।। ३७॥ भगवन् ! अवतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण छी, उसके सारे कप्ट तुमने मिटा दिये। अब तुम हमपर कृपा करो । हमें भी अपने प्रसादका भाजन वनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिटाषासे घर, गाँव, कुटुम्ब—सव कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं । प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुपभूषण ! पुरुपोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चारु चितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिल्नकी आकांक्षाकी आग धनका दी है; हमारा रोम रोम उससे जल रहा है।

तुम हमें अपनी दासीके रूपमें खीकार कर छो । हमें अपनी सेत्राका अत्रसर दो ।। ३८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल, जिसपर घुँघराली अलको झलक रही हैं: तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य विखेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी छजानेवाछी है: तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द मुसकानसे उल्लिसत हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाएँ जो शरणागतोंको अभयदान देनेमें अत्यन्त उदार हैं और तुम्हारा यह वक्षःस्थल, जो लक्ष्मीजीका---सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर हम सन तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों छोकोंमें भी और ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अन्ररोह-क्रमसे विविध प्रकारकी मूर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी तान सुनका तथा इस त्रिलोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको---जो अपनी एक बूँद सौन्दर्यसे त्रिलोकीको सौन्दर्यका दान करती है एवं जिसे देखकर गी, पक्षी, बृक्ष और हरिन भी रोमाश्चित, पुलकित हो जाते हैं--अपने नेत्रोंसे निहारकर आर्य-मर्यादासे विचलित न हो जाय, कुछ-कान और छोकछजाको त्यागकर तुममें अनुरक्त न हो जाय ॥ ४० ॥ हमसे यह वात छिपी नहीं है कि जैसे मगत्रान् नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम व्रजमण्डलका भयं और दु:ख मिटानेके लिये ही प्रकट इए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर तुम्हारा वड़ा प्रेम, वड़ी कृपा है। प्रियतम ! हम भी वड़ी दु:खिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्षः खल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियोंके बक्षः खळ और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो: हमें जीवनदान दो ॥ ४१ ॥

श्रीशुकर्वेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरोंके भी ईखर हैं। जब उन्होंने गोपियोंकी व्यथा और व्याकुळतासे भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे भर गया और यद्यपि वे आत्माराम हैं—अपने-आपमें

ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हॅंसकर उनके साथ कीडा प्रारम्भ की ॥ ४२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपनी भाव-भङ्गी और चेष्टाएँ गोपियोंके अनुकूछ कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपमें ज्यों-के-त्यों एकरस स्थित थे, अन्युत थे । जब वे खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वल-उज्ज्वल दाँत क्रन्दक्रीके समान जान पड़ते थे । उनकी प्रेमभरी चितवनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका मुखकमळ प्रफुल्ळित हो गया । वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं । उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी शोमा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमा ही हों ॥ ४३ ॥ गोपियोंके शत-शत यूथोंके खामी भगवान् श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला पहने वृन्दावन-को शोभायमान करते हुए विचरण करने छगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और छीलाओंका गान करतीं, तो कभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और सौन्दर्यके गीत गाने छगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद मगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंके साय यमुनाजीके पावन पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीली बाल्से जगमगा

रहा या, पदार्पण किया । वह यमुनाजीकी तरळ तरङ्गें-के स्पर्शसे शीतल और कुमुदिनीकी सहज सुगन्धसे मुनासित नायुके द्वारा सेनित हो रहा था । उस आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्ने गोपियोंके साथ क्रीडा की ॥ ४५ ॥ हाथ फैंडाना, आलिङ्गन करना, गोपियोंके हाय दबाना, उनकी चोटी, जाँघ, नीवी और स्तन आदिका स्पर्श करना, त्रिनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना—इन क्रियाओंके द्वारा गोपियोंके दिव्य कामरसको, परमोञ्ज्वल प्रेमभावको उत्तेजित करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें क्रीडाद्वारा आनन्दित करने छगे ॥४६॥ उदारशिरोमणि सर्वेव्यापक भगवान् श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा मात्र आया कि संसारकी समस्त स्त्रियोंमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गयीं ॥ ४७॥ जब भगवान्ने देखा कि इन्हें तो अपने सुद्दागका कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने छगी हैं, तब वे उनका गर्व शान्त करनेके छिये तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करनेके छिये वहीं---उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये ॥ ४८॥

# तीसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णके विरहमें गोपियोंकी दशा

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परिक्षित् ! मगत्रान् सहसा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर व्रज्युवतियों-की वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपति गजराजके बिना हथिनियोंकी होती है । उनका हृदय विरहकी ज्वालासे जलने लगा ॥ १ ॥ मगत्रान् श्रीकृष्णकी मदोन्मत गजराजकी-सी चाल, प्रेममरी मुसकान, विलासमरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, मिन्न-मिन्न प्रकारकी लीलां तथा श्रृङ्गार-रसकी मात्र-मिन्नि उनके चित्तको जुरा लिया था ! वे प्रेमकी मतत्राली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विमिन्न चेष्ठाओंका अनुकरण करने लगीं ॥ २ ॥ अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, हास-विलास और चितवन-बोलन आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-भङ्गी उत्तर आयी । वे अपनेको सर्वथा भूङकर श्रीकृष्णखरूप हो गयीं और उन्होंके छीछा-विछासका अनुकरण करती हुई 'मैं श्रीकृष्ण ही हूँ'——इस प्रकार कहने छगीं । ॥ ३ ॥ वे सब परस्पर मिछकर ऊँचे खरसे उन्होंके गुणोंका गान करने छगीं और मतबाछी होकर एक वनसे दूसरे वनमें, एक झाड़ीसे दूसरी झाड़ीमें जा-जाकर श्रीकृष्णको हूँदने छगीं । परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गये थे । वे तो समस्त जड-चेतन पदार्थीमें तथा उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस स्थित ही हैं । वे वहीं थे, उन्हींमें थे; परन्त उन्हें न देखकर गोपियाँ वनस्पतियोंसे—पेड़-पौर्शेसे उनका पता पूछने लगीं ॥ ४ ॥

( गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोंसे जाकर पूछा---) 'हे पीपल, पाकर और बरगद ! नन्दनन्दन स्यामसुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन चुराकर चले गये हैं। क्या तुमलोगोंने उन्हें देखा है १ ॥ ५ ॥ कुरवक, अशोक, नागकेशर, पुत्राग और चम्पा ! बल्हामजीके छोटे माई, जिनकी मुसकानमात्रसे वड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर आये थे क्या ?' ||६|| ( अत्र उन्होंने स्नीजातिके पौधोंसे कहा-) 'बहिन तुलसी ! तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो। भगवान्के चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरोंके मँडराते रहनेपर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं । क्या तमने अपने परम प्रियतम स्याम-सुन्दरको देखा है १॥ ७॥ प्यारी मालती । मल्लिके । जाती और जूही ! तमछोगोंने कदाचित हमारे प्यारे माधवको देखा होगा । क्या वे अपने कोमछ करोंसे स्पर्श करके तुम्हें आनन्दित करते हुए इधरसे गये हैं १॥८॥ 'रसाल, प्रियाल, कटहळ, पीतशाळ, कचनार, जामुन, आक, वेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुनाके तटपर विराजमान सुखी तरुवरो । तुम्हारा जनम-जीवन केवल प्रोपकारके लिये है । श्रीकृष्णके विना हमारा जीवन स्नां हो रहा है । हम वेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग वता दोंग ।। ९ ।। 'भगत्रान्की प्रेयसी पृथ्वीदेवी ! तुमने ऐसी कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलीं-का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रही हो और तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही हो १ तुम्हारा यह उल्लास-विलास श्रीकृष्मके चरणस्पर्श-के कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वरूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण हैं १ कहीं उनसे भी पहले बराहभगवान्के अङ्ग-सङ्गके कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है ?'॥ १०॥ 'अरी सखी ! हरिनियो ! हमारे स्यामसुन्दरके अङ्ग-सङ्गसे धुषमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी

प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंको परमानन्दका दान कारते हुए इधारसे ही तो नहीं गये हैं ? देखो, देखो; यहाँ कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकलीकी मालाकी मनोहर गन्ध आ रही है. जो उनकी परम प्रेयसीके अङ्ग-सङ्गसे लगे हुए कुच-कुङ्कमसे अनुरक्षित रहती हैं' ॥ ११ ॥ 'तस्यरो ! उनकी मालाकी तुलसीमें ऐसी सुगन्ध है कि उसकी गन्यके छोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उसपर मेंडराते रहते हैं । उनके एक हाथमें छीछाकमछ होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसीके कंघेपर रक्खे होंगे। हमारे प्यारे स्यामसन्दर इधरसे विचरते हुए अवस्य गये होंगे। जान पड़ता है, तुम छोग उन्हें प्रणाम करनेके छिये ही झुके हो । परन्तु उन्होंने अपनी प्रेमभरी चितवनसे भी तुम्हारी वन्दनाका अभिनन्दन किया है या नहीं १' ॥ १२ ॥ 'अरी सखी ! इन छताओंसे पूछो । ये अपने पति वृक्षोंको मुजपाशमें वाँधकर आर्छ्यक्त किये हुए हैं, इससे क्या हुआ १ इनके शरीरमें जो पुलक है, रोमाञ्च है, वह तो भगत्रान्के नखोंके रपर्शसे ही है । अहो ! इनका कैसा सौमाग्य है ११ ॥ १३ ॥

परीक्षित् ! इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान् श्रीकृष्णको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते कातर हो रही थीं । अब और भी गाड़ आवेश हो जानेके कारण वे भगवन्मय होकर भगवानको विभिन्न छीटाओंका अनुकरण करने लगीं || १४ || एक पूतना वन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण वनकर उसका स्तन पीने छगी। कोई छकड़ा वन गयी तो किसीने वाळकृष्ण वनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर मारकर उलट दिया ॥ १५ ॥ कोई सखी वालकृष्ण वनकर बैठ गयी तो कोई तृणावर्त दैत्यका रूप धारण करके उसे हर ले गयी । कोई गोपी पाँव घसीट-घसीटकर घुटनोंके वल वकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजेव रुनझुन-रुनझुन बोलने लगे ।१६। एक वनी कृष्ण, तो दूसरी बनी बलराम और बहुत-सी गोपियाँ ग्वाल-बालोंके रूपमें हो गयीं । एक गोपी बन गयी वत्सासुर, तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियोंने अलग-अलग श्रीकृष्ण वनकर वरसाद्धर और वकासुर वनी हुई गोपियोंको मारनेकी ळीळा की ।।१७॥ जैसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, वैसे ही एक गोपी बाँसुरी वजा-बजाकर दूर गये हुए पशुओंको

बुळानेका खेळ खेळने लगी । तब दूसरी गोपियाँ 'वाह-बाह्र' करके उसकी प्रशंसा करने छगीं ॥ १८॥ एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखीके गलेमें बाँह डाळकर चळती और गोपियोंसे कहने छगती----'मित्रो ! मैं श्रीकृष्ण हूँ । तुमछोग मेरी यह मनोहर चाछ देखों।। १९ ॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती-'अरे व्रजवासियो ! तम आँधी-पानीसे मत डरो । मैंने उससे बचनेका उपाय निकाछ छिया है।' ऐसा कहकर गोवर्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती॥ २०॥ परीक्षित् ! एक गोपी बनी काल्रिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसके सिरपर पैर खकर चढी-चढी बोळने लगी-'रे दुष्ट साँप ! तू यहाँसे चला जा । मैं दुर्धोंका दमन करनेके छिये ही उत्पन्न हुआ हूँ'॥ २१॥ इतनेमें ही एक गोपी बोळी--- 'अरे ग्वाळो ! देखो, वनमें बड़ी मयङ्कार आग छगी है । तुम छोग जल्दो-से-जल्दी अपनी आँखें मूँद हो, मैं अनायास ही तुमछोगोंकी रक्षा कर खॅंगा' ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्रीकृष्ण । यशोदाने फूर्लोकी मालासे श्रीकृष्णको ऊखळमें बाँघ दिया । अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी गोपी हाथोंसे मुँह ढाँपकर भयकी नकल करने लगी ॥२३॥

परीक्षित् ! इस प्रकार छीछा करते-करते गोपियाँ वृन्दावनके वृक्ष और छता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका पता पूछने छगीं । इसी समय उन्होंने एक स्थानपर मगतान्के चरणचिह्न देखे ॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने छगीं—'अवस्य ही ये चरणचिह्न उदारशिरोमणि नन्दन्दन स्थामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें घ्वजा, कमछ, वज्र, अङ्कुश और जी आदिके चिह्न स्पष्ट ही दीख रहे हैं' ॥२५॥ उन चरणचिह्नोंके हारा त्रजवछम मगतान्को ढूँइती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं, तब उन्हें श्रीकृष्णके साथ किसी त्रजयुवतीके भी चरणचिह्न दीख पहे । उन्हें देखकर वे व्याकुछ हो गयीं और आपसमें कहने छगीं—॥ २६॥ 'जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराजके साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन स्थामसुन्दरके साथ उनके कंषेपर हाथ रखकर चछनेवाछी किस बड़-भागिनीके ये चरणचिह्न हैं १॥ २७॥ अवस्य ही सर्व-

शक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी यह 'आराधिका' होगी } इसीळिये इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे स्थाम-मुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले गये हैं ॥२८॥ प्यारी संखियो | मगवान श्रीकृष्ण अपने चरण-कमळसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती है, उसके अहोमाग्य हैं । क्योंकि ब्रह्मा, शहर और उस्मी आदि भी अपने अञ्चम नष्ट करनेके लिये उस रजको अपने सिरपर धारण करते हैंं ॥ २९ ॥ अरी सखी ! चाहे कुछ भी हो-यह जो सखी हमारे सर्वख श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी अधर-सुधाका रस पी रही है, इस गोपीके उभरे हुए चरणचिह्न तो हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोम उत्पन्न कर रहे हैं'॥ ३०॥ यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखळायी देते । माळ्म होता है, यहाँ प्यारे स्थामसुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके धुकुमार चरणकमळींनं घासकी नोक गड्ती होगी;इसलिये उन्होंने उसे अपने कंचेपर चढ़ा छिया होगा ॥ ३१ ॥ सिखयो ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके चाणि इ अधिक गहरे--- बालुमें धँसे हुए हैं । इससे सृचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसीके बोझसे उनके पैर जमीनमें धँस गये हैं । हो-न-हो यहाँ उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कंघेपर चढ़ाया होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमप्रेमी वजवल्लमने फूछ चुननेके छिये अपनी प्रेयसीको नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसीके लिये द्वल चुने हैं । उचक-उचककर द्वल तोड़नेके कारण यहाँ उनके पंजे तो घरतीमें गड़े हुए हैं और एड़ीका पता ही नहीं है ॥ ३३ ॥ परम प्रेमी श्रीकृष्णने कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूळोंको प्रेयसीकी चोटीमें गूँथनेके छिये वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। | ३४ || परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आपमें ही सन्तुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है १ फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता, स्त्रीपरवशता और स्त्रियोंकी कुटिळता दिखळाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्त-में क्रीडा की थी---एक खेल रचा था॥ ३५॥

इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सी होकर-अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरेको भगवान् श्रीकृष्णके चरणचिह्न

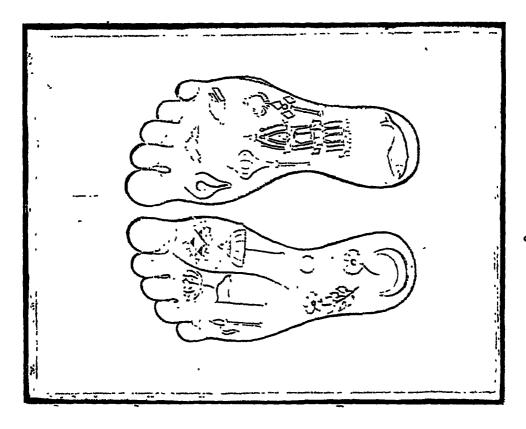





दिखलाती हुई वन-वनमें भटक रही थीं । इधर भगवान् श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको वनमें छोड़कर जिस भाग्यवती गोवीको एकान्तमें ले गये थे, उसने समझा कि भैं ही समस्त गोपियोंमें श्रेष्ठ हूँ । इसीछिये तो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं । मुझे ही आदर दे रहे हैं ॥३६-३७॥॥ मगनान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा और शङ्करके भी शासक हैं। वह गोपी वनमें जाकर अपने प्रेम और सौभाग्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं श्रीकृष्णसे कहने छगी---'प्यारे ! मुझसे अव तो और नहीं चळा जाता । मेरे सुकुमार पाँव थक गये हैं।अब तुम जहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कंघेपर चड़ाकर ले चछो ॥ ३८॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात सुनकर **स्यामसन्दरने कहा—'अच्छा प्यारी ! तुम अब मेरे** कंवेपर चढ़ हो।' यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके क्षंचेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और वह सीभागवर्ता गोपी रोने-पद्यताने छगी ॥ ३९॥ 'हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रेष्ट ! हा महाभुज ! तुम कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! में तुम्हारी दीन-हीन दासी हूँ । शीव्र ही मुझे अपने सान्निष्यका अनुभव कराओ--- मुझे दर्शन दो' ॥ ४० ॥ परीक्षित् ! गोपियाँ भगवान्के चरणिचहोंके सहारे उनके जाने-का मार्ग दूँदती-हूँदती वहाँ जा पहुँची । थोड़ी दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके

वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जव उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान् श्रीकृष्णसे उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि 'मैंने कुटिल्तावश उनका अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये।' उसकी वात सुनकर गोपिगोंके आश्चर्यकी सीमा न रही ॥४२॥

इसके बाद वनमें जहाँतक चन्द्रदेवकी चाँदनी छिटक रही थी, वहाँतक वे उन्हें ढूँढ़ती हुई गयीं। परन्तु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अन्धकार है-धोर जंगठ है--हम दूँढ़ती जायँगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके अंदर घुस जायँगे, तब वे उधरसे छीट आयीं ॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था । उनकी वाणीसे कृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई वात नहीं निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णकी चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँतक कहूँ; उनका रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी । वे केवळ उनके गुणों और छीछाओंका ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं, कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध नहीं थी, फिर घरकी याद कौन करता १ ॥ १ १॥ गोपियोंका रोम-रोम इस वातकी प्रतीक्षा और आकाङ्का कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण आर्थे । श्री-कृष्णकी ही भावनामें हुबी हुई गों।पयाँ यमुनाजीके पावन पुलिनपर---रमणरेतीमें लौट आयीं और एक साथ मिल-कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने छगीं ॥ ४५ ॥

### इकतीसवाँ अध्याय

गोपिकागीत

गोपियाँ विरहावेशमं गान छर्गा—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि छोकोंसे भी व्रजकी महिमा वह गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुछताकी देवी छक्षं, जी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने छगी हैं, इसकी सेवा करने छगी हैं। परन्तु प्रियतम! देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें हुँइ रही हैं॥ १॥ हमारे प्रमपूर्ण हृदयके खामी! हम तुम्हारी विना मोछकी दासी

हैं। तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरिसज-की कर्णिकाके सीन्दर्यको जुरानेवाले नेत्रोंसे हमें वायल कर जुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? अस्त्रोंसे हत्या करना ही वध है ? !! २ !! पुरुषिशरोमणे ! यमुनाजीके विषेतेः जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अधासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, विजली, दावानल, वृषमासुर भीर व्योमा-सुर भादिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-वार हमलोगोंकी रक्षा की है !! ३ !! तुम केत्रल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियों-के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अप्रगण्य यदवंशिशोमणे ! जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण प्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं । हमारे प्रियतम ! सबकी ळाळसा-अभिळाषाओंको पूर्ण करनेवाळा वही करकमळ, जिससे तुमने छश्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीर-शिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान-मदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। हम अवलाओंको अपना वह परम सुन्दर सॉवला-सॉवला मुखकमळ दिखळाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमळ शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं । वे समस्त सौन्दर्य-माध्रयेकी खान हैं और खयं छहमीजी उनकी सेना करती रहती हैं । तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चळते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । इमारा हृदय तुम्हारी विरह्-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारी मिलनकी आकाङ्का हमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षः स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी **ब्वाळाको शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमळनयन । तुम्हारी** वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । वड़े-बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना सर्वख निछावा कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणीका रसाखादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानत्रीर ! अव तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिछाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८॥ प्रमो ! तुम्हारी छीळाकया भी अमृतखरूप है। विरहसे सताये हुए छोगोंके छिये तो वह जीवन-

सर्वस्त ही है । वड़-वड़ ज्ञानी महात्माओं—मक्त कियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मक्कु — परम कल्याणका दान मी करती है । वह परम झुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस छीछा-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें मूछोकमें वे ही सबसे वड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे । एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेममरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं । उनका ध्यान मी परम मङ्गळदायक है, उसके बाद तुम मिले । तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिठोलियों कीं, प्रेमकी वार्ते कहीं । हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब वार्ते याद आकर हमारे मनको क्षुड्य किये देती हैं ॥ १०॥

हमारे प्यारे खामी ! तुम्हारे चरण कमळसे भी सुकोमळ और सुन्दर हैं। जव तुम गौओंको चरानेके छिये व्रजसे निकछते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और क़ुश-काँटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचैन हो जाता है। हमें वड़ा दु:ख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढळनेपर जत्र तुम वनसे घर छोटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखक्रमछ-पर नीछी-नीछी अलकें लडक रही हैं और गौओंके ख़रसे उड़-उड़कर घनी भूळ पड़ी हुई है । हमारे वीर प्रियतम I तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे इदयमें मिलनकी आकाङ्का---प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटाने-वाले हो । तुम्हारे चरणकमळ शरणागत मक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेत्राले हैं । खयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुझ-विहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणखरूप चरणकमळ हमारे वक्षः स्थळपर रखकर इदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरिशरोंमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिळनके मुखको, आकाङ्काको बढ़ानेवाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाछी

वाँस्री मलीमाँति उसे चूमती रहती है । जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी आसिक्तयोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना बही अधरामृत हमें वितरण करो, पिळाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार मरनेके लिये चले जाते हो, तत्र तुम्हें देखे त्रिना हमारे छिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम सन्च्याके समय छीटते हो तथा घुँबराछी अटकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पङकोंका गिरना हमारे छिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पल्कोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे **इयामसुन्दर** ! हम अपने पति-पुत्र, भाई-त्रन्धु और कुछ-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका उल्लाहन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी एक-एक चाछ जानती हैं, सङ्केत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युत्रतियोंको तुम्हारे सित्रा और कीन छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिछनकी आकाङ्का, प्रेममानको जगानेनाळी वार्ते करते थे। ठिठोडी करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्ष:स्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अवतक निरन्तर हमारी छाछसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अविकाधिक मुख होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज-त्रनत्रासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाळी और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके खिये हैं । हमारा हृदय तुम्हारे प्रति **खा**ळसासे भर रहा हैं । कुछ योड़ी-सी ऐसी ओपि दो, जो तुम्हारे निजजनों-के हदयरोगको सर्वथा निर्मूछ कर दे॥ १८॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार हैं १ उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न छग जाय । उन्हीं चएणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो ! क्या कंकड़, पत्यर आदिकी चोट छगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती १ हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चकर आ रहा है । हम अचेत होती जा रही हैं । श्रीकृष्ण । श्यामसुन्दर ! प्राणनाय ! हमारा जीवन तुम्हारे छिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं॥ १९॥

### वत्तीसवाँ अध्याय

भगवान्का प्रकट होकर गोपियोंको सान्तवना देना

श्रीशुकर्वेवर्जा कहते हैं — प्रीक्षित् ! मगवान्की प्यारी गोपियाँ विरहके आवेशमें इस प्रकार माँति-माँतिसे गाने और प्रवाप करने व्या । अपने कृष्ण-प्यारेके दर्शनकी ठाउसासे वे अपनेको रोक न सर्की, करुणा-जनक सुमधुर खरसे फ्ट-फ्टकर रोने छर्गी ॥ १ ॥ ठीक उसी समय उनके बीचोत्रीच मगत्रान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उनका मुखकमछ मन्द-मन्द मुसकानसे खिछा हुआ था, गलेमें बनमाठा थी, पीताम्बर घारण किये हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मनको मय डाडनेवाले कामदेवके मनको मी मथनेवाळा था ॥ २ ॥ कोटि-कोटि कामोसे भी सुन्दर परम मनोहर प्राण-

वछम इपामसुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और आनन्दसे खिछ उठे। वे सत्र-की-सत्र एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीरमें दिन्य प्राणोंका सञ्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अनुमें नत्रीन चेतना—नृतन स्फूर्ति आ गयी हो ॥ ३॥ एक गोपीने वड़े प्रेम और आनन्दसे श्रीकृष्णके करकमलको अपने दोनों हाथोंमें ले लिया और वह धीरे-धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपीने उनके चन्दनचर्चित मुजदण्डको अपने कंघेपर रख लिया ॥ ४॥ तीसरी सुन्दरीने मगवान्का चवाया हुआ पान अपने हाथोंमें ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदयमें

भगवान्के विरहसे वड़ी जलंन हो रही थी, बैठ गयी और उनके चरणकमळको अपने वक्ष:स्थळपर रख ळिया ॥ ५ ॥ पाँचवीं गोपी प्रणयकोपसे विह्नळ होकर, भींहें चढ़ाकर, दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्ष-बाणोंसे बींधती हुई उनकी ओर ताकने छगी।। ६॥ छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनोंसे उनके मुखकमळका मकरन्द-रस पान करने छगी । परंतु जैसे संत पुरुष मगत्रान्के चरणोंके दर्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख-माधुरीका निरन्तर पान करते रहनेपर भी तृप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपी नेत्रोंके मार्गसे भगवानुको अपने इदयमें ले गयी और फिर उसने आँखें बंद कर छीं। अब मन-ही-मन भगवान्का आळिङ्गन करनेसे उसका शरीर प्रजिकत हो गया, रोम-रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियोंके समान परमानन्दमें मग्न हो गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुषको प्राप्त करके संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियोंको भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे परम आनन्द और परम उल्लास प्राप्त हुआ । उनके विरहके कारण गोपियोंको जो दु:ख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गयीं और शान्तिके समुद्रमें डूबने-उतराने छगीं ॥ ९ ॥ परीक्षित् ! यों तो भगवान् श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस हैं, उनका सौन्दर्य और माधुर्य निरतिशय है; फिर भी विरह-व्यथासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें उनकी शोभा और भी बढ़ गयी । ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बळ आदि शक्तियोंसे सेवित होनेपर और भी शोभायमान होता है ॥ १० ॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने उन व्रजसुन्दरियोंको साथ लेकर यमुनाजीके पुलिनमें प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुन्द और मन्दारके पृष्पोंकी सुरिम लेकर बड़ी ही शीतल और सुगन्धित मन्द-मन्द वायु चल रही थी और उसकी महँकसे मतवाले होकर मौरे इधर-उधर मँडरा रहे थे ॥ ११॥ शरखूर्णिमाके चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कहीं पता ही न था, सर्वत्र आनन्द-मङ्गलका ही साम्राज्य छाया

था । वह पुलिन क्या था, यमुनाजीने खयं अपनी ल्हरोंके हाथों भगवान्की छीछाके छिये सुकोमछ वालुकाका रंगमञ्ज बना रक्खा था ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे गोपियोंके इदयमें इतने आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी। जैसे कर्मकाण्डकी श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते अन्तमें ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करने छगती हैं और फिर वे समस्त मनोरयोंसे ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं—वैसे ही गोपियाँ भी पूर्णकाम हो गयीं । अब उन्होंने अपने वक्षः स्थलपर लगी हुई रोली-केसरसे चिहित ओढ़नीको अपने परम प्यारे सुदृद् श्रीकृष्णके विराजनेके छिये बिछा दिया ॥ १३ ॥ बहे-बहे योगेश्वर अपने योग-साधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके छिये आसनकी कल्पना करते रहते हैं, किन्तु फिर भी अपने हृदय-सिंहासनपर बिठा नहीं पाते, नहीं सर्वशक्तिमान् भगवान् यमुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ गये। सहस्र-सहस्र गोपियोंके बीचमें उनसे पूजित होकर भगवान् बड़े ही शोभायमान हो रहे थे । परीक्षित् ! तीनों छोकोंमें -- तीनों काछोंमें जितना भी सौन्दर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान्के विन्द्रमात्र सौन्दर्यका आभासभर है। वे उसके एकपात्र आश्रय हैं || १८ || भगवान् श्रीकृष्ण अपने इस अछौकिक सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाङ्क्षाको और भी उसाइ रहे थे। गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द मुसकान, विद्यासपूर्ण चितवन और तिरछी भौंहोंसे उनका सम्मान किया । किसीने उनके चरणकमछोंको अपनी गोदमें रख लिया, तो किसीने उनके करकमलोंको । वे उनके संस्पर्शका आनन्द लेती हुई कभी-कभी कह **उठती थीं**—कितना सुकुमार है, कितना मधुर है ! इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन तनिक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दोष खीकार करानेके छिये वे कहने छर्गी--।। १५॥

गोपियोंने कहा--नटनागर! कुछ छोग तो ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवाछोंसे ही प्रेम करते हैं और कुछ छोग प्रेम न करनेवाछोंसे भी प्रेम करते हैं। परन्तु



कोई-क़ोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते। प्यारे! इनतीनोंमें तुम्हें कौन-सा अच्छा छगता है १॥ १६॥

भगवान श्रीक्रणाने कहा-मेरी प्रिय सखियो ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग खार्यको लेकर है। लेन-देनमात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म । उनका प्रेम केवल स्वार्यके लिये ही है: इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १७ ॥ सन्दरियो ! जो छोग प्रेम न करने-वालेसे भी प्रेम करते हैं--जैसे स्वभावसे ही करुणाशील सज्जन और माता-पिता—उनका हृदय सीहाईसे, हितैषितासे भरा रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहारमें निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है ॥ १८ ॥ कुळ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवाळोंसे भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करनेत्राछोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो अपने स्वरूपमें ही मस्त रहते हैं -- जिनकी दृष्टिमें कभी द्दैत भासता ही नहीं। दूसरे वे, जिन्हें द्दैत तो भासता है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो जान-बृह्मकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य छोगोंसे भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं ॥१९॥ गोपियो ! मैं तो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेमका

वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा करना चाहिये। मैं ऐसा केवळ इसीळिये करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें छगे. निरन्तर छगी ही रहे । जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है. वैसे ही मैं भी मिल-मिलकार छिप-छिप जाता हूँ ॥ २०॥ गोपियो ! इसमें सन्देष्ट नहीं कि तमलोगोंने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और सहागकी चिन्ता न करने छगे, मुझमें ही छगी रहे—इसीछिये परोक्षरूपसे तम छोगोंसे प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसल्यि तमलोग मेरे प्रेममें दोप मत निकालो । तुम सव मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ ॥ २१॥ मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन वेड़ियोंको तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बडे योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मेल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीरसे-अमर जीवनसे अनन्त काळतक तुम्हारे प्रेम, सेत्रा और त्यागका बदल चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा ऋणी हूँ । तुम अपने सौम्य खभावसे, प्रेमसे मुझे उऋण कर सकती हो । परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ॥२२॥

### तेंतीसवाँ अध्याय

महारास

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! गोपियाँ भगवान्-की इस प्रकार प्रेमभरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेप था, उससे भी मुक्त हो गर्यी और सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्राणप्यारेके अङ्ग-संगसे सफल-मनोरथ हो गर्यो ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक-दूसरेकी बाँह-में-बाँह डाले खड़ी थीं । उन श्रीरत्नोंके साथ यमुनाजीके पुलिनपर भगवान्ने अपनी रसमयी रासकीडा प्रारम्भ की ॥ २ ॥ सम्पूर्ण योगोंके खामी भगवान् श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके वीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाय डाल दिया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही कम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र-सहस्र गोपियोंसे शोभायमान भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ हुआ। उस समय आकाशमें शत-शत विमानोंकी भीड़ छग गयी। सभी देवता अपनी-अपनी पिलयोंके साथ वहाँ आ पहुँचे। रासोत्सवके दर्शनकी छाछसासे, उत्सुकतासे उनका मन उनके वशमें नहीं था॥ ३-४॥ खर्गकी दिव्य दुन्दुमियाँ अपने-आप बज उठीं। खर्गीय पुष्योंकी वर्ष होने छगी। गन्धवंगण अपनी-अपनी पिलयोंके साथ भगवान्के निर्मे यशका गान करने छगे॥ ५॥ रासमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने

प्रियतम श्यामसुन्दरके साथ नृत्य करने छगीं । उनकी कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायजेब और करधनीके छोटे-छोटे घुँचरू एक साथ बज उठे । असंख्य गोपियाँ थीं, इसिलिये यह मधर ध्वनि भी बढ़े ही जोरकी हो रही थी ॥ ६ ॥ यसनाजीकी रमणरेतीपर वजसुन्दरियोंके बीचमें मगवान् श्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुई । ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीळी-पीळी दमकती हुई सुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो ॥ ७ ॥ नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे ठुमुक-ठुमुककर अपने पाँव कभी आगे बढाती और कभी पीछे हटा लेतीं । कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे; कभी चाककी तरह चूम जातीं, कमी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं, तो कमी विमिन्न प्रकारसे उन्हें चमकातीं । कमी बडे कलापूर्ण ढंगसे मुसकरातीं, तो कभी भौंहें मटकातीं। नाचते-नाचते उनकी पत्न कमर ऐसी छचक जाती थी, मानो टूट गयी हो । झुकने, बैठने, उठने और चलनेकी फ़र्तीसे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्न उडे जा रहे थे। कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर कपोलींपर आ जाते थे । नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीने-की बूँदें झलकने लगी थीं । केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गयी थीं | नीवीकी गाँठें ख़ुळी जा रही थीं | इस प्रकार नटवर नन्दछाळकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा-गाकर नाच रही थीं । परीक्षित् ! उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो साँवले-साँवले मेघ-मण्डल हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती हुई गोरी गोपियाँ बिजली हैं । उनकी शोभा असीम थी || ८ || गोपियोंका जीवन भगवान्की रति है, प्रेम है। वे श्रीकृष्णसे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे खरसे मधुर गान कर रही थीं । श्रीकृष्णका संस्पर्श पा-पाकर और भी आनन्दमन हो रही थीं । उनके राग-रागिनियोंसे पूर्ण गानसे यह सारा जगत् अब भी गूँज रहा है ॥९॥ कोई गोपी भगवान्के साथ--उनके खरमें खर मिछा-कर गा रही थी। वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और भी ऊँचे खरसे राग अछापने छगी। उसके विछक्षण और उत्तम खरको सुनकर वे वहुत ही प्रसन हुए और वाह-वाह करके उसकी प्रशंसा करने छगे! उसी रागको एक

दूसरी सब्धीन ध्रपदमें गाया । उसका भी भगवानने बहत सम्मान किया ॥ १० ॥ एक गोपी नृत्य करते-करते थक गयी । उसकी कळाइयोंसे कंगन और चीटियोंसे बेळाके फूळ खिसकाने ळगे । तब उसने अपने बगळमें ही खड़े मुरलीमनोहर स्यामसुन्दरके कंघेको अपनी वाँहसे कसकर पकड़ छिया ॥११॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कंघेपर रख रक्खा था। वह खमात्रसे तो कमलके समान सुगन्धसे युक्त था ही, उसपर बड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था। उसकी सुगन्धसे वह गोपी पुलिकत हो गयी, उसका रोम-रोम खिल उठा । उसने झटसे उसे चूम लिया ॥१२॥ एक गोपी नृत्य कर रही थी । नाचनके कारण उसके कुण्डल हिल रहे थे. उनको छटासे उसके करोल और भी चमक रहे थे । उसने अपने कपोर्जेको मगवान श्रीकृष्णके कपोळसे सटा दिया और भगवानने उसके मुँहमें अपना चबाया हुआ पान दे दिया || १३ || कोई गोपी नूपुर और करधनीके घुँघरुओंको झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत यक गयी, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े स्यामसुन्दरके शीतल करकमलको अपने दोनों स्तनोंपर रख छिया ॥ १८ ॥

परीक्षित् ! गोपियोंका सौभाग्य छक्ष्मीजीसे भी बदकर है । छक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्त-वल्लभ भगवान् श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने छगीं । भगवान् श्रीकृष्णने उनके गर्छोंको अपने मुजपाशमें बाँध रक्खा था, उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूर्व शोमा थी ॥ १५ ॥ उनके कार्नोमें कमलके कुण्डल शोमायमान थे । घुँघराछी अळकें कपोळींपर लटक रही थीं । पसीनेकी बूँदें झळकनेसे उनके मुखकी छटा निराछी ही हो गयी थी। वे रासमण्डलमें मगवान् श्रीकृष्णके साथ चृत्य कर रही थीं । उनके कंगन और पायजेबोंके बाजे बज रहे 'थे। मौरे उनके ताल-सुरमें अपना सुर मिळाकर गा रहे थे। और उनके जूड़ों और चोटियोंमें गुँथे हुए फूछ गिरते जां रहे थे ॥१६॥ परीक्षित् ! जैसे नन्हा-सा शिशु निर्विकारमावसे अपनी परछाईके साथ खेळता है, वैसे ही सारमण मगनान् श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयसे छगा छेते, कभी

हाथसे उनका अङ्गस्पर्श करते, कमी प्रेममरी तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी छीछासे उन्मुक्त हँसी हँसने छाते । इस प्रकार उन्होंने वजसन्दरियोंके साय कीडा की, विहार किया ॥ १७ ॥ परीक्षित् । भगवान्के अङ्गींका संस्पर्श प्राप्त करके गोपियोंकी इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विह्नुल हो गया । उनके केरा विखर गये। फुलेंके हार टूट गये और गहने अस्त-व्यस्त हो गये। वे अपने केश, वस्त और कंचुकीको भी पूर्णतया सम्हालनेमें असमर्थ हो गयीं॥ १८॥ भगवान श्रीकृष्णकी यह रासकीडा देखकर खर्गकी देवाङ्गनाएँ भी मिळनकी कामनासे मोहित हो गयीं और समस्त तारों तथा प्रहोंके साथ चन्द्रमा चिकत, विस्मित हो गये ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! यद्यपि भगत्रान् आत्माराम हैं--- उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ इस प्रकार विहार किया ॥ २० ॥ जब बहुत देरतक गान और नृत्य आदि निहार करनेके कारण गोपियाँ यक गर्यी, तव करुणामय मगवान् श्रीकृष्णने बढे प्रेमसे खयं अपने झुखद करकमछोंके द्वारा उनके मुँह पोंछे ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! मगवान्के कर-क्रमछ और नखस्पर्शसे गोपियोंको वड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने अपने उन कपोर्लोंके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल **बिलमिला रहे थे और घुँघराली अल्कों लटक रही थीं,** तथा उस प्रेममरी चितवनसे, जो सुधासे भी मीठी मुसकानसे उच्चळ हो रही थी, भगवान् श्रीकृष्णका सम्मान किया और प्रभुकी परम पवित्र छीलाओंका गान करने छगीं ॥ २२ ॥ इसके वाद जैसे थका हुआ गजराज किनारोंको तोड्ता द्वथा हथिनियोंके साथ जलमें घुसकर क्रीडा करता है, वैसे ही लोक और वेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवान्ने अपनी थकान दूर करनेके छिये गोपियोंके साथ जलकीडा करनेके उद्देश्यसे यमुनाके जलमें प्रवेश किया । उस समय भगवान्की वनमाळा गोपियोंके अङ्गकी रगङ्से कुछ कुचल-सी गयी थी और उनके वक्ष:स्यलकी केसरसे वह रँग भी गयी थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चळ

रहे थे, मानो गन्धर्वराज उनकी कीर्तिका गान करते हुए पीछे-पीछे चळ रहे हों ॥ २३॥ परीक्षित् ! यमुनाजळमें गोपियोंने प्रेमभरी चितवनसे मगवान्की ओर देख-देखकर तथा हैंस-हँसकर उनपर इधर-उधरसे जलकी खूब बौछारें डार्की । जल उलीच-उलीचकार उन्हें खूव नहलाया । विमानोंपर चढ़े हुए देवता पुर्णोकी वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे । इस प्रकार यमुनाजलमें खयं आत्माराम भगवान् श्रीकृष्णने गजराजके समान जलविद्यार किया ॥ २४ ॥ इसके वाद मगवान् श्रीकृष्ण त्रजयुवतियों और भौरोंकी भीड़से घिरे हुए यमुनातटके उपवनमें गये । वह वड़ा ही रमणीय था । उसके चारों ओर जल और स्थलमें बड़ी सुन्दर सुगन्ध-वाले फूळ बिले हुए थे। उनकी धुवास लेकर मन्द-मन्द वायु चल रही थी। उसमें भगवान् इस प्रकार विचरण करने छगे, जैसे मदमत्त गजराज हथिनियोंके इंडके साथ घूम रहा हो॥ २५॥ परीक्षित् ! शरद्की वह रात्रि जिसके रूपमें अनेक रात्रियाँ पुञ्जीमूत हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी। चारों ओर चन्द्रमाकी वड़ी सुन्दर चाँदनी छिटक रही थी। कान्योंमें शरद् ऋतकी जिन रस-सामप्रियोंका वर्णन मिछता है, उन समीसे वह युक्त थी । उसमें भगवान् श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यमुनाजी और उनके उपवनमें विहार किया । यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगतान् सत्यसङ्खल्य हैं। यह सव उनके चिन्मय सङ्कराकी ही चिन्मयी छीछा है । और उन्होंने इस छीळामें काममावको, उसकी चेष्टाओंको तथा उसकी क्रियाको सर्वथा अपने अधीन कर रक्खा था. उन्हें अपने-आपमें कैद कर रक्खा था ॥ २६ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् । भगवान् श्रीकृष्ण सारे जगत्के एकमात्र खामी हैं । उन्होंने अपने अंश श्रीवळरामजीके सिहत पूर्णक्रपमें अवतार प्रहण किया या । उनके अवतारका उद्देश ही यह या कि धर्मकी स्थापना हो और अधर्मका नाश ॥ २७ ॥ ब्रह्मन् ! वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और रक्षक थे । फिर उन्होंने खयं धर्मके विपरीत परिक्षयोंका स्पर्श कैसे किया १ ॥ २८ ॥ मैं मानता हूँ कि मगवान् श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुकी कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह निन्दनीय कर्म किया १ परम ब्रह्मचारी मुनीखर ! आप कृपा करके मेरा यह सन्देह मिटाइये ॥ २९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर ( समर्थ ) कभी-कभी धर्मका उल्लब्धन और साहसका काम करते देखे जाते हैं। परन्त उन कामोंसे उन तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता । देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदार्थींके दोषसे लिस नहीं होता ॥ ३० ॥ जिन लोगोंमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाह्रिये, शरीरसे करना तो दूर रहा। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता है । मगवान् राङ्करने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा ॥ ३१॥ इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है । इसिक्ये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूछ हो, उसीको जीवनमें उतारे ॥ ३२ ॥ परीक्षित् ! वे सामर्थ्यवान् पुरुष अहङ्कारहीन होते हैं, ग्रुभकर्म करनेमें **उनका कोई सांसारिक खार्थ नहीं होता और अश्चम** कर्म करनेमें अनर्थ ( नुकसान ) नहीं होता । वे खार्थ और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं ॥ ३३ ॥ जब उन्होंंके सम्बन्धमें ऐसी बात है तव जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र प्रसु सर्वेश्वर भगवान् हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अञ्चमका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता है ॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमळोंके रजका सेवन करके

मक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन काट डाळते हैं और विचारशीळ ज्ञानीजन जिनके तत्त्वका विचार करके तत्खरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त होकर खच्छन्द विचरते हैं, वे ही भगवान् अपने भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं; तब भला, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना ही कैसे हो सकती है ॥ ३५ ॥ गोपियोंके, उनके पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरघारियोंके अन्तःकरणोंमें जो आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविप्रह प्रकट करके यह छीछा कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ मगवान् जीवोंपर कृपा करनेके छिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी छीछाएँ करते हैं, जिन्हें सनकर जीव भगवत्परायण हो जायँ ॥ ३७ ॥ व्रजवासी गोपोंने भगवान् श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबुद्धि नहीं की । वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पितयाँ हमारे पास ही हैं ॥ ३८ ॥ ब्रह्माकी रात्रिके बराबर वह रात्रि बीत गयी । ब्राह्मसूहते आया । यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने घर छौटनेकी नहीं थी, फिर भी भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने-अपने घर चली गयीं । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टासे, प्रत्येक सङ्कल्पसे केवल भगवान्को ही प्रसन्न करना चाहती थीं ॥ ३९ ॥

परीक्षित् ! जो धीर पुरुष व्रजयुवतियोंके साथ मगवान् श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विकासका श्रद्धाके साथ बार-बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान्के चरणोंमें परा भक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीव्र क्षपने हृदयके रोग—कामविकारसे छुटकारा पा जाता है । उसका कामभाव सर्वदाके छिये नष्ट हो जाता है ॥ ४०॥

**→◆≫₩≪>+**-

<sup>\*</sup> श्रीमद्भागवतमें ये 'रासळीळाके पाँच अध्याय उसके पाँच प्राण माने जाते हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी बरम अन्तरङ्गळीळा, निजखरूपभूता गोपिकाओं और ह्लादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाळी भगवान्की दिव्यातिदिव्य क्रीडा, इन अध्यायोंमें कही गयी है । 'रास' शब्दका मूळ रस है और रस खयं भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं—'रतो

वै सः'। जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समाखादन करे, एक रस ही रस-समृहके रूपमें प्रकट होकर खयं ही आखाद्य-आखादक, छीछा, धाम और विमिन्न आछम्बन एवं उदीपनके रूपमें क्रीडा करे—उसका नाम रास है। मगवान्की यह दिव्य छीछा भगवान्के दिव्य धाममें दिव्य रूपसे निरन्तर हुआ करती है। यह भगवान्की विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके हितार्थ कमी-कभी अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डछपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसखरूप मगवान्की इस परम रसमयी छीछाका आनन्द छे सक्तें और खयं भी भगवान्की छीछामें सम्मिछित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सक्तें। इस प्रबाध्यायीमें वंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए वसनासनपर विराजना, गोपियोंके कृट प्रक्नका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जलकेछि और वनविहारका वर्णन है—जो मानवी माधामें होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है।

समयके सांथ ही मानव-मित्तिष्क भी पळटता रहता है । कभी अन्तर्दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है और कभी विहर्दृष्टिकी । आजका ग्रुग ही ऐसा है, जिसमें भगवान्की दिव्य-छीळाओंकी तो वात ही क्या, खयं भगवान्के अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिमें इस दिव्य छीळाका रहस्य न समझकर छोग तरहत्तरहिकी आशङ्का प्रकट करें, इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है । यह छीळा अन्तर्दृष्टिसे और मुख्यतः भगवकुपासे ही समझमें आती है । जिन भाग्यवान् और भगवकुपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण-धूळिके प्रतापसे ही तिळोकी धन्य है । उन्हींकी ग्रुक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासळीळाके सम्बन्धमें यिकिश्चित् छिखनेकी धृष्टता की जाती है ।

यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान्का शरीर जीव-शरीरकी माँति जड नहीं होता। जडकी सत्ता केवल जीवकी दृष्टिमें होती है, भगवान्की दृष्टिमें नहीं। यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका मेद-भाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है। अप्राकृत लेकमें—जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है—सब कुल चिन्मय ही होता है; वहाँ अचित्की प्रतीति तो केवल चिद्दिलास अथवा भगवान्की लेलकी सिद्धिके लिये होती है। इसलिये स्थूलतामें—या यों किहये कि जहराज्यमें रहनेवाला मित्तिष्क जब भगवान्की अप्राकृत लीलाओंके सम्बन्धमें विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जहराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिन्य राज्यके विषयमें भी करता है, इसलिये दिन्यलीलाके रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुत: परम उज्ज्वल रसका एक दिन्य प्रकाश है। जह जगत्की बात तो दूर रही, ज्ञानक्रप या विज्ञानक्रप जगत्में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात् चिन्मय तत्त्वमें भी इस परम दिन्य उज्ज्वल रसका लेशामास नहीं देखा जाता। इस परम रसकी स्फूर्ति तो परम भावमयी श्रीकृत्याप्रेमखरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें ही होती है। इस रासलीलाके यथार्थलरूप और परम माधुर्यका आखाद उन्हींको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

भगवान्के समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सिचदानन्दमयी ही हैं। साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने न केवल जढ शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले खर्ग, कैवल्यसे अनुमव होनेवाले मोक्ष—और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलैकिक स्थितिमें स्यूलशरीर, उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहासमृद्धिसे जकड़े दृष्ट जीवोंकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी

चरणधूळिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, राङ्कर, उद्धव और अर्जुनने गोपियोंकी उपासना करके मगवान्के चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिळाषा की है। उन गोपियोंके दिव्य मावको साधारण स्त्री-पुरुषके माव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, भगवान्के प्रति और वास्तवमें सत्यके प्रति महान् अन्याय एवं अपराध है। इस अपराधसे वचनेके छिये मगवान्की दिव्य छीळाओंपर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका समरण रखना परमावस्थक है।

मगवान्का चिदानन्दघन शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है। वह नित्य सनातन ग्रुद्ध मगवत्खरूप ही है। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत्की भगवान्की खरूपभूता अन्तरङ्गशक्तियाँ हैं। इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भावराज्यकी छीळा स्थूळ शरीर और स्थूळ मनसे परे हैं। आवरण-मङ्गके अनन्तर अर्थात् चीरहरण करके जब भगवान् खीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है।

प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन देहोंके संयोगसे । जबतक 'कारण-शरीर' रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिळता । 'कारण-शरीर' कहते हैं पूर्वकृत कर्मींके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं । इस 'कारण-शरीर' के आधारपर जीवको बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह चक्र ज़ीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा 'कारण' का सर्वथा अमाव न होनेतक चळता ही रहता है । इसी कर्मबन्धनके कारण पाश्चमौतिक स्थूळशरीर मिळता है--जो रक्त, मांस, अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है । प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुत: योनि और बिन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन्न हो या अर्थरेता महापुरूषके सङ्खल्पसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, कण्ठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवल सङ्करासे ही उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी ( अथवा कभी-कभी स्त्री या पुरुष-रारीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी शरीर हैं योनि और बिन्दुके संयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत ऋद हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहळानेवाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रक्यमें भी नष्ट नहीं होते। और भगवदेह तो साक्षाद् भगवरख़रूप ही है । देव-शरीर प्राय: रक्त-मांस-मेद-अस्थिवाले नहीं होते । अप्राकृत शरीर मी नहीं होते । फिर भगवान् श्रीकृष्णका भगवत्वरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे । वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है । उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और ञीळा तथा छीळापुरुषोत्तमका मेद नहीं है । श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं । उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी वचा खाद छ सकती है। वे हार्योसे देख सकते हैं, आँखोंसे चळ सकते हैं । श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वथा पूर्णतम है । इसीसे उनकी रूपमाध्री नित्यवर्द्धनशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है । उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह खयं अपनेको ही आकर्षित कर लेती है । फिर उनके सौन्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिन और वृक्ष-बेल पुलकित हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान्के ऐसे खरूपमूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि बनकर अन्तमें शुक्र वनता है; इसी शुक्रके आधारपर शरीर रहता है और मैथुनिक्रयामें इसी ग्रुक्तका क्षरण हुआ करता है । भगवान्का शरीर न तो कर्म-जन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है और न देवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विद्युद्ध भगवत्स्वरूप है। उसमें रंक्त, मांस, अस्थिं आदि नहीं हैं; अतएव उसमें ग्रुक्त भी नहीं है । इसिंख्ये उसमें प्राकृत पश्चमौतिक

- शरीरोंबाले की-पुरुपोंके रमण या मैथुनकी करपना भी नहीं हो सकती। इसीलिये मगवान्को उपनिषद्में 'अखण्ड ब्रह्मचारी' वतलाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसौरत' आदि शब्द आये हैं। फिर कोई शङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान्के सङ्कल्पसे हुई थी। भगवान्के शरीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखलायी पड़ते हैं, वह तो भगवान्की योगमायाका चमत्कार है। इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका जो रमण हुआ वह सर्वया दिव्य भगवत्-राज्यकी लीला है, लैकिक काम-कीडा नहीं।

x x x x

इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है। मगवान्ने अगली रात्रियोंमें उनके साथ विहार करनेका प्रेम-सङ्कल्प कर लिया है। इसीके साथ उन गोपियोंको भी जो नित्यसिद्धा हैं, जो लोकदृष्टिमें विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियोंमें दिन्य-लीलामें सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियों कौन-सी हैं, यह बात मगवान्की दृष्टिके सामने हैं। उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा। 'मगवान्ने देखा'—इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टिके प्रारम्भमें 'स ऐक्षत एकोऽहं वह स्याम्।'—मगवान्के इस ईक्षणसे जगत्की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रासके प्रारम्भमें मगवान्के प्रेमवीक्षणसे शरक्तालकी दिन्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है। मिल्लका-पुष्प, चित्रका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री भगवान्के द्वारा वीक्षित हैं अर्थात् लौकिक नहीं, अलौकिक—अप्राकृत है। गोपियोंने अपना मन श्रीकृष्णके मनमें मिला दिया था। उनके पास खयं मन न था। अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके लिये नवीन मनकी, दिन्य मनकी सृष्टि की। योगेश्वरेश्वर मगवान् श्रीकृष्णकी यही योगमाया है, जो रासलीलाके लिये रिन्य स्थल, दिन्य सामग्री एवं दिन्य मनका निर्माण किया करती है। इतना होनेपर मगवान्की वाँसुरी वजती है।

भगवान्की वाँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चलको अचल और अचलको चल, विक्षितको समाधिक्ष और समाधिक्षको विक्षित बनाती ही रहती हैं। भगवान्का प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्सङ्कल्प, निश्चिन्त होकर घरके काममें लगी हुई थीं। कोई गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूपा—धर्मके काममें लगी हुई थीं, कोई गो-दोहन आदि अर्थके काममें लगी हुई थीं। कोई साज-श्रृङ्गार आदि कामके साधनमें लगत थीं, कोई पूजा-पाठ आदि मोक्षसाधनमें लगी हुई थीं। सब लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी पदार्थ चाहती न थीं। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीष्विन सुनते ही कर्मकी पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ीं उस साधक संन्यासीके समान, जिसका हृदय वैराग्यकी प्रदीत ज्वालसे परिपूर्ण है। किसीने किसीसे पूल नहीं, सलह नहीं की; अस्त-व्यस्त गतिसे जो जैसे थीं, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी। वैराग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता एकं ही बात है, दो नहीं। गोपियाँ बज और श्रीकृष्णके वीचमें मूर्तिमान् वैराग्य हैं या मूर्तिमान् प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है ?

साधनाके दो भेद हैं—१— मर्यादापूर्ण वैध साधना और २— मर्यादारहित अवैध प्रेमसाधना । दोनोंके ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं । वैध साधनामें जैसे नियमोंके वन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तन्योंका और विविध पाछनीय कर्मोंका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाळा और महान् हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका पाछन कळ्झू रूप होता हैं । यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नितके साधनोंको वह अवैध प्रेमसाधनाका साधक जान-बूझकर छोड़ देता है । वात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वहाँ अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर खामाविक ही नौकाकी सवारी छूट जाती है । जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चछनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाळा बुद्धिमान् ही मानां

जाता है । ये सब साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगवान्-की और दौड़ने नहीं छग जातीं । इसीछिये भगवान्ने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिद्वतः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यो कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकोर्षुर्छोकसंग्रहम् ॥ (३। २२-२५)

'अर्जुन! यद्यपि तीनों छोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना है, जो मुझे न प्राप्त हो; तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अर्जुन! मेरी देखा-देखी छोग कर्मोंको छोड़ बैठें और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे छोक अष्ट हो जायँ तथा मैं इन्हें वर्ण-सङ्गर बनानेवाछा और सारी प्रजाका नाश करनेवाछा बन्ँ। इसिछिये मेरे इस आदर्शके अनुसार अनासक्त ज्ञानी प्रश्नको भी छोकसंप्रहके छिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममें आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं।

यहाँ भगत्रान् आदर्श लोकसंग्रही महापुरुषके रूपमें बोलते हैं, लोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा देते हैं। इसीलिये खयं अपना उदाहरण देकर लोगोंको कर्ममें प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान् उसी गीतामें जहाँ अन्तरकृताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वजा। (१८।६६)

'सारे धर्मोंका त्याग करके तू केवछ एक मेरी शरणमें आ जा।'

यह बात सबके छिये नहीं है । इसीसे मगवान् १८ । ६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात ( सर्वगुहातम ) कहकर इसके बादके ही खोकमें कहते हैं—

इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति॥ (१८।६७)

'मैया अर्जुन ! इस सर्वगुह्यतम बातको जो इन्द्रिय-विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, धुनना न चाहता हो और मुक्तमें दोष लगाता हो, उसे न कहना !'

श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श यां । इसीसे उन्होंने देह-गेह, पित-पुत्र, लोक-परलोक, कर्तन्य-धर्म—सबको छोड़कर, सबका उछङ्घन कर, एकमात्र परमधर्मखरूप भगवान् श्रीकृष्णको ही पानेके लिये अभिसार किया था । उनका यह पित-पुत्रोंका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग हो उनके स्तरके अनुरूप खधर्म है ।

इस 'सर्वधर्मत्याग' रूप खधर्मका आचरण गोपियों-जैसे उच्च स्तरके साधकोंमें ही सम्भव है । क्योंकि सब धर्मोंका यह त्याग वही कर सकते हैं, जो इसका यथाविधि पूरा पाळन कर चुकलेके बाद इसके परमफळ अनन्य और अचिन्त्य देवदुर्छम भगवछोमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूझकर त्याग नहीं करते । सूर्यका प्रखर प्रकाश हो जानेपर तैळदीपककी माँति खत: ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं । यह त्याग तिरस्कारम्ळक नहीं, वरं तृप्तिमूळक है । भगवछोमकी ऊँची स्थितिका यही खरूप है । देविष नारदजीका एक सूत्र है—

'वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छित्राग्रुरागं लभते।'

'जो नेदोंका ( नेदमूलक समस्त धर्ममर्यादाओंका ) भी मलीमॉित त्याग कर देता है, वह अखण्ड, असीम भगवछेमको प्राप्त करता है।

जिसको मगत्रान् अपनी वंशीप्विन सुनाका-नाम ले-लेकर बुळापें, वह मला, किसी दूसरे धर्मकी ओर ताककर कत्र और कैसे रुक सकता है।

रोकनेत्रालोंने रोका भी, परन्तु हिमालयसे निकलकर समुद्रमें गिरनेत्राली ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रखर धाराको क्या कोई रोक सकता है ? वे न रुकीं, नहीं रोकी जा सकीं । जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अविष्ठा है, वे अपने अनिधिकारके कारण सरारीर जानेमें समर्थ न हुई । उनका शरीर धरमें पड़ा रह गया, भगवान्के वियोग-दुःश्वसे उनके सारे कल्ल्य धुल गये, ध्यानमें प्राप्त भगवान्के प्रेमालिङ्गन्तसे उनके समस्त सौभाग्यका परमफल प्राप्त हो गया और वे भगवान्के पास सरारीर जानेवाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भगवान्के पास पहुँच गर्यो । भगवान्में मिल गर्यो । यह शाराका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता है और शुभाशुभका भोग होना है । शुभाशुभ कर्मोंके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीवकी मुक्ति हो जाती हैं । दधिप गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवान्की प्रेम-प्रतिमाखरूपा थीं, तथापि लीखके लिये यह दिग्वाया गया है कि अपने प्रियनम श्रीहृष्णके पास न जा सकनेसे, उनके विरहानलसे उनको हतना महान् सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण श्रशुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गये । और प्रियनम भगवान्के ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योंका फल मिल गया । इस प्रकार पाप-पुण्योंका पूर्गक्त्यसे अभाव होनंसे उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भी भावसे हो—कामसे, कोधसे, लोभसे—जो भगवान्के महल्पय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके वस्तुशिक्ति ही उसका वरन्याण हो जाता है । यह भगवान्के श्रीविग्रहकी विशेषता है । भावके हारा तो एक प्रकारमूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, विरा भावके ही कल्याणदान मगविहग्रहका सहल दान है ।

भगवान् हैं बड़ं छोछामय । जहां वे अग्तिछ विश्वके विधाता ब्रह्मा-शिव 'आदिके मी बन्दनीय, निखिल जीवोंके प्रत्यातमा हैं, वहीं वे छोछानटकार गोपियोंके इशारेपर नाचनवाले भी हैं । उन्हींकी इच्छासे, उन्हींके प्रेमाहानसे, उन्होंके वंशी-निगन्त्रणसे प्रेरित होकर गोपियों उनके पास आयीं; परन्तु उन्होंने ऐसी भावभङ्गी प्रकट की, ऐसा खोंग बनाया, माना उन्हों गोपियोंके आनंका कुछ पता ही न हो । शायद गोपियोंके मुँहसे वे उनके हृदयकी बात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों । सम्भव हैं, वे विप्रलम्भके ह्यारा उनके मिळन-भावको पिएए करना चाहते हों । बहुन वरके तो ऐसा माछ्म होता है कि कहीं छोग इसे साधारण बात न समझ हैं, इसिंछये साधारण छोगोंके छिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने एख दिया । उन्होंने वतछाया—'गोपियों ! ब्रज्ञमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर रात्रिमें यहाँ आनेका कारण क्या है ? बरवालं हूँ इते होंगे, अब यहां टहरना नहीं चाहिये । बनकी शोमा देख छी, अब बच्चों और बछड़ोंका भी प्यान करों । धर्मके अनुकूल मोक्षके खुले हुए हार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर बनमें दर-दर मटकना खियोंके छिये अनुचित हैं । खीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही सनातन धर्म हैं । इसीके अनुसार तुग्हें चळना चाहिये। में जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो । परन्तु प्रेममें शारीरिक मृत्रिध आवश्यक नहीं हैं । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्तिध्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बदता है । जाओ, तुम सनातन सदाचारका पाळन करो । इधर-उपर सनको मत मटकने दो ।'

श्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके लिये हैं । गोपियोंका अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करनेके लिये ही भगवान् श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे । इन्हें धुनकर गोपियोंकी क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की; वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानतीं, उनके पूर्णब्रह्म सनातन खरूपको मलीमाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं—इस बातका कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूल्में ही पाठ करनेयोग्य है। सचमुच जिनके हृदयमें भगवान्के परमतत्त्वका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान्के प्रति वैसा महान् अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी वाणीमें वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान् हैं।

गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचानती थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वेसे ही वे पतिके रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शाखोंमें मधुर मावके—उज्जव परम रसके नामसे कहा गया है। जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंको खामि-सखादिके रूपमें भगवान मिछते हैं, तब गोिपोंने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव—जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के-सब अन्तर्भृत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है—न पूर्ण हो १ भगवान् उनका भाव पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोंमें प्रकट करके गोिपोंके साथ कीडा की। उनकी क्रीडाका खरूप बतलाते हुए कहा गया है—'रेमे रमेशो व्रजसुन्दरिमिर्यथार्भकः खप्रतिबिम्बविश्रमः'। जैसे नन्हा-सा शिशु दर्पण अथवा जल्में पढ़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वैसे ही रमेश मगवान् और व्रजसुन्दरिपोंन रमण किया। अर्थात् सिन्दिनन्द्यन सर्वान्त्योमी प्रेमरस-खरूप, लीलारसम्य परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णने अपनी ह्यादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमृतिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोिपोंसे आत्मक्रीझ की। पूर्णव्रक्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरव्रक्ष अखिल्यसामृतविग्रह भगवान श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-समयी दिव्य क्रीझका नाम ही रास है। इसमें न कोई जढ शरीर था, न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएँ ही थीं। यह था चिदानन्दमय भगवान्का दिव्य विद्यान जीका सर्वेदा होते रहनेपर भी कमी-कमी प्रकट होता है।

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवान्की छीछामें बाधक हैं। मगवान्की दिव्य छीछामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीछिय होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पृष्टि हो। भगवान्की इच्छासे ही गोपियोंमें छीछानुरूप मान और मदका सञ्चार हुआ और भगवान् अन्तर्धान हो गये। जिनके इदयमें छेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका संस्कार शेष है, वे मगवान्के सम्भुख रहनेके अधिकारी नहीं। अथवा वे भगवान्का, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगव्के किसी प्राणीकी तिछमात्र भी तुळना नहीं है। भगवान्के वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासछीछाका प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं— -सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेमोन्मादका वह गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको मावमन करके भगवान्के छीछाछोकमें पहुँचा देता है। एक बार सरस इदयसे इदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण इदयमें मर देता है। गोपियोंके उस 'महाभाव'— उस 'अछौकिक प्रेमोन्मादको देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्धित न रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्यमन्मथः' रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार किया कि 'गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेमभावका चिर-ऋणी हूँ। यदि मैं अनन्त काळतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तो भी तुमसे छन्नएण नहीं हो सकता। मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्रको दुखाना नहीं या, बिक तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वछ एवं समुद्ध करना था।' इसके बाद रासकीड़ा प्रारम्य हुई।

जिन्होंने अध्यात्मशास्त्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी मी कायन्यूहके द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोंपर उपस्थित रहकर पृथक्-पृथक् कार्य कर सकते हैं । इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानींपर उपस्थित होकर अनेक यहोंमें युगपत् आहुति सीकार कर सकते हैं । निखिल योगियों और योगेश्वरोंके ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान् श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियोंके साथ कीड़ा करें, तो इसमें आधर्यकी कौन-सी बात है १ जो लोग मगवान्को भगवान् नहीं सीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शङ्का-कुशङ्काएँ करते हैं । मगवान्की निज लीलामें इन तकोंका सर्वथा प्रवेश नहीं है ।

गोपियाँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न भी श्रीकृष्णके खरूपको मुळाकर ही उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगत्की वस्तुओंमें उनका हिस्सेदार द्सरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा—उसके एकमात्र पित श्रीकृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षित्के प्रश्नके उत्तरमें श्रीश्चकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियोंके पित, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगत्के समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्माख्यसे प्रमातमारूपसे जो प्रमु स्थित हैं—वही श्रीकृष्ण हैं। कोई भ्रमसे, अज्ञानसे, भले ही श्रीकृष्णको पराया समझे; वे किसीके पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्रीकृष्णको दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि हैं, कोई परकीया है ही नहीं; सब खकीया हैं, सब केवल अपना ही खीखाविकास हैं, सभी खरूपभूता अन्तरङ्गा शक्ति हैं। गोपियाँ इस ब तको जानती थीं और स्थान-स्थानपर उन्होंने ऐसा कहा है।

ऐनी स्थितिमें 'जारमान' और 'औपपत्य' का कोई हौिक अर्थ नहीं रह जाता । जहाँ काम नहीं है, अङ्ग-मङ्ग नहीं है, नहीं 'औ पत्य' और 'जारमान' की कराना ही कैसे हो सकती है 'गोपियाँ परकीया नहीं थीं खकीया थीं; परन्तु उनमें परकीया-भाव था । परकीया होनेंगें और परकीयामान होनेंमें आकाश-पातालका अन्तर है । परकीयाभावमें तीन वातें बड़े महत्त्वकी होती हैं—अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी उत्कर उत्कण्टा और दोनदृष्टिका सर्वथा अभाव । सकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों वातें गौण हो जानी हैं; परन्तु परकीया-भावमें ये तीनों भाव वने रहते हैं । कुछ गोपियाँ जार भावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं; इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णको निरन्तर चिन्तन करनी थीं, मिलनेने लिये उत्कण्टित रहती थीं और श्रीकृष्णको प्रत्येक ज्यनहारको ग्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्त्वका और है—नह यह कि खकीया अपने घरका अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओंका पालन-पोपण, रक्षणानेक्षण पतिसे चाहती है । वह समसती है कि इनकी देख-रेख करना पतिका कर्तन्य है; वर्योकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है । कितनी ही पतिपरायणा क्यों न हो, सक्तियामें यह सक्तामभाव छिपा रहता ही है । परन्तु परकीपा अपने प्रियतमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती है । श्रीगोपियोंमें यह भाव भी मलीभाँति प्रस्फुटित था । इसी विशेषताके कारण संस्कृत-साहित्यके कई प्रन्योंमें निरन्तर चिन्तक उदाहरणसक्त्य परकीयाभवका वर्णन आता है ।

गोपियोंके इस भावके एक नहीं, अनेक दृष्टान्त श्रीमद्भागवतमें मिछते हैं; इसिछिये गोपियोंपर परकीयापनका आरोप उनके भावको न समझनेके कारण हैं। जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती हैं, उसीका जीवन परम पवित्र और दूसरोंके छिये आदर्श-खरूप वन जाता है। फिर वे गोपियों, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्की खरूपभूता हैं, या जिन्होंने कन्पोंतक साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार प्राप्त कर छिया है, सदाचारका उल्लेखन कैसे कर सकती हैं। और समस्त धर्म-मर्यादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मार छुड़न कैसे छगाया जा सकता है १ श्रीकृष्ण और गोपियोंके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ उनके हिट्य खरूप और दिव्यछीछाके विश्यमें अनिमज़ता ही प्रकट करती हैं।

श्रीमद्भागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपश्चाध्यायीपर अवतक अनेकानेक भाष्य और टीकाएँ छिखी जा चुकी हैं—जिनके छेखकोंमें जगद्गुरु श्रीवल्छमाचार्य, श्रीश्रीधरखामी, श्रीजीवगोखामी आदि हैं। उन छोगोंने बड़े विस्तारसे रासछीछाकी महिमा समझायी है। किसीने इसे कामपर विजय बतळाया है, किसीने मगवानका दिव्य विहार वतळाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। मगवान् श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्माकार वृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्मामिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दिल्से देखें, रासछीछाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है।

परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमें वर्णित रास या रमण-प्रसङ्घ केवल रूपक या कल्पना मात्र है । वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है, वैसा ही मिळन-त्रिळासादिरूप शृङ्गारका रसाखादन ही हुआ था. मेद इतना ही है कि वह छौकिक स्त्री-पुरुषोंका मिछन न था। उसके नायक थे सिचदानन्दविग्रह, परात्परतत्त्व, पूर्णतम खाधीन और निरङ्करा स्वेन्छाविहारी गोपीनाथ भगवान् नन्दनन्दन; और नायिका थीं खयं ह्वादिनीशक्ति श्रीराधाजी और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपीजन । अतएव इनकी यह लीला अप्राकृत थी। सर्त्रथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड़्ए इन्द्रायण ( तुँवे )-जैसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमें ठीक तुँवे-जैसी ही माद्यम हो, परन्तु इससे असलमें क्या वह मिश्रीका दूँबा कडुवा थोड़े ही हो जाता है १ क्या दूँबेके आकारकी होनेसे ही मिश्रीके खामाविक गुण मधुरताका अमाव हो जाता है ? नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमें हो-सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है । बल्कि इसमें लीला नमन्कारकी बात जरूर है । लीग समझते हैं कड़ुआ तुँवा, और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिळरसामृतसिन्धु सिचदानन्दविप्रह मगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अन्तरङ्गा अभिन्नखरूपा गोपियोंकी छीछा भी देखनेमें कैसी ही क्यों न हो, वस्तुत: वह सिंद्यानन्दमयी ही है । उसमें सांसारिक गंदे कामका कड़्वा खाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस छीळाकी नक किसीको नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदार्थींके द्वारा मायातीत भगवान्का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ! कड़्ए व्वेको चाहे जैसी मुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कमी मिट नहीं सकता । इसीळिये जिन मोहप्रस्त मनुष्योंने श्रीकृष्णकी रास आदि अन्तरङ्ग-छीळाओंका अनुकरण करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा । श्रीकृष्णकी इन छीळाओंका अनुकरण तो केवळ श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं । इसीळिये शुकदेवजीने रासपन्नाध्यायीके अन्तर्मे सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान्के उपदेश तो सब मानने चाहिये, परन्तु उनके सभी आचरणोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये।

जो छोग भगवान् श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य मानते हैं और केवळ मानवीय भाव एवं आदर्शकी कसीटीपर उनके चिरत्रको कसना चाहते हैं वे पहले ही शाखसे विभुख हो जाते हैं, उनके चित्रमें धर्मकी कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान्को भी अपनी बुद्धिके पीछे चळाना चाहते हैं। इसिळिये साधकोंके सामने उनकी उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता। जो शाखके 'श्रीकृष्ण खयं भगवान् हैं' इस वचनको नहीं मानता, वह उनकी छीळाओंको किस आधारपर सत्ये मानकर उनकी आळोचना करता है—यह समझमें नहीं आता। जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पश्चधर्म पृथक्-पृथक् होते हैं, वैसे ही भगवद्धर्म भी पृथक् होता है और भगवान्के चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसीटीपर होना चाहिये। भगवान्का एकमात्र धर्म है—प्रेम-परवशता, दयापरवशता और भक्तोंकी अभिळाषाकी धूर्ति। यशोदाके हाथोंसे ऊखळमें बँध जानेवाळे श्रीकृष्ण अपने निजजन गोपियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचें यह उनका सहज धर्म है।

यदि यह इठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं और आदशोंके अनुकूछ ही होना चाहिये, तो इसमें भी कोई आपत्तिकी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके छगभग थी, जैसा कि

भागवतमें स्पष्ट वर्णन मिछता है । गाँवोंमें रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे ही रहते हैं । उन्हें काम-वृत्ति और स्नी-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । लड़के-लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ई-गुड़्एकी शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपसमें मोज-भात भी करते हैं। गाँवके बड़े-बूढ़े छोग वचींका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे वर्चोंको युवती क्षियाँ भी वड़े प्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बचोंकी वात है । श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन्न बालक जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकालमें ही प्रकट हो चुके थे; जिनकी सम्मति, चातुर्य्य और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे वजवासियोंने त्राण पाया था; उनके प्रति वहाँकी क्षियों, वालिकाओं और वालकोंका कितना आदर रहा होगा—इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यसे आकृष्ट होकर गाँवकी वालक-बालिकाएँ उनके साथ ही रहती याँ और श्रीकृष्ण मी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताल आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्जन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरञ्जनोंमेंसे रासळीळा भी एक थी; ऐसा समझना चाहिये । जो श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं, उनकी दिष्टमें भी यह दोषकी बात नहीं होनी चाहिये । वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये हुए काम-रित आदि शब्दोंका ठीक वैसा ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद् और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है। वास्तवर्में गोपियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और मगवान् श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति हैं। इसीछिये स्थान-स्थानपर उनके लिये निमु, परमेश्वर, कश्मीपति, मगनान्, योगेश्वरेश्वर, आत्मा-राम, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये हैं--जिससे किसीको कोई श्रम न हो जाय।

जब गोपियाँ श्रीहण्मकी वंशीष्वित सुनकर बनमें जाने छगी थीं, तब उनके सगे-सम्बन्धियोंने उन्हें जानेसे रोका था। रातमें अपनी वाक्रिकाओंको भछा, कौन वाहर जाने देता। फिर भी वे चछी गयीं और इससे घर- वार्छोको किसी प्रकारको अप्रसन्नता नहीं हुई। और न तो उन्होंने श्रीहण्मपर था गोपियोंपर किसी प्रकारका छान्छन ही छगाया। उनका श्रीहण्मपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उनके वचपन और खेळोंसे परिचित थे। उन्हें तो ऐसा माछ्म हुआ मानो गोपियों हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्रीहण्मके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीहण्मके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह कि श्रीहण्मकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी, गोपोंको वे घरमें ही दीखती थीं। किसी भी दृष्टिसे रासछीछा दृष्टित प्रसङ्ग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषोंके छिये तो यह सम्पूर्ण मनोमछको नट करनेवाछा है। रासछीछाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-मिक्तपूर्वक रास-छीछाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृद्धका रोग, काम बहुत ही शीव्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवानका प्रेम प्राप्त होता है। मागवतमें अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो मगवानकी मायाका वर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है। जो मगवानके कामजयका वर्णन करता है, वह कामपर विजय प्राप्त करता है। राजा परिक्षित्ने अनने प्रश्नोंमें जो शङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर प्रकृति अनुहरप ही अध्याय २९ के स्थेक १३ से १६ तक और अथ्याय २३ के स्थोक ३० से ३७ तक श्रीञ्चकदेवजीने दिया है।

उस उत्तरसे वे शङ्काएँ तो हट गयी हैं, परन्तु मगनान्की दिन्यजीजाका रहस्य नहीं खुळने पाया; सम्भवतः उस रहस्यको ग्रप्त रखनेके छिये ही ३३ वें अध्यायमें रासळीजाप्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस जीजाके गृद्ध रहस्यकी प्राकृत-जगत्में न्याख्या की मी नहीं जा सकती। क्योंकि यह इस जगत्को क्रीड़ा ही नहीं है। यह तो उस दिन्य आनन्दमय रसमय राज्यको जमत्कारमयो छीछा है, जिसके श्रवण और दर्शनके छिये परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं। कुछ छोग इस छीछा-प्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं; वे

# चौतीसवाँ अध्याय

सुद्र्शन और शङ्खचूडका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक वार नन्दवाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अत्रसरपर बड़ी उत्सुकता, कौत्रहल और आनन्दसे मरकर बैळोंसे जुती हुई गाड़ियोंपर सत्रार होकर अम्बिकावनकी यात्रा की ॥ १ ॥ राजन् ! वहाँ उन लोगोंने सरखती नदीमें स्नान किया और सर्वान्तर्यामी पश्चपति भगवान् शङ्करजीका तथा भगवती अम्बिकाजीका वड़ी भक्तिसे अनेक प्रकारकी सामप्रियोंके द्वारा पूजन किया ॥ २ ॥ वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वल, मधु और मधुर अन ब्राह्मणोंको दिये तथा उनको खिलाया-पिलाया । वे केवल यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान् शङ्कर हमपर प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ उस दिन परम भाग्यवान् नन्द-सुनन्द आदि गोपोंने उपवास कर रक्खा था, इसल्ये वे लोग केवल जल पीकर रातके समय सरखती नदीके तटपर ही वेखटके सो गये ॥ १ ॥

उस अम्बिकावनमें एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोये हुए नन्दजीको पकड़ लिया ॥५॥ अजगरके पकड़ लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने लगे—'वेटा हुण्ण। हुण्ण। दौड़ो, दौड़ो। देखो बेटा! यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। जल्दी मुझे इस सङ्गटसे बनाओं ॥६॥ नन्दबाबाका चिल्लाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगरके मुँहमें देखकर घवड़ा गये। अब वे लुकाठियों (अधजली लकड़ियों) से उस अजगरको मारने लगे॥ ७॥ किन्तु लुकाठियोंसे मारे

जाने और जलनेपर भी अजगरने नन्दबाबाको छोड़ा
नहीं। इतनेमें ही भक्तत्रसल भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ
पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया॥८॥
भगवान्के श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे
अग्रुम भस्म हो गये और वह उसी क्षण अजगरका
शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वाङ्गसुन्दर रूपवान् वन
गया॥ ९॥ उस पुरुषके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल
रही थी। वह सोनेके हार पहने हुए था। जब वह
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवान्के सामने
खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा—॥१०॥ 'तुम
क्षीन हो १ तुम्हारे अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फ्रटी पड़ती है।
तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह
अत्यन्त निन्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी १
अवस्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा
होगा' ॥ ११॥

अजगरके शरीरसे निकला हुआ पुरुष बोला— भगवन् ! मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौन्दर्य तो था ही लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमानपर चढ़कर यहाँ-से वहाँ घूमता रहता था। १२।। एक दिन मैंने अङ्गिरा गोत्रके कुरूप ऋषियों-को देखा। अपने सौन्दर्यके घमंडसे मैंने उनकी हँसी उड़ायी। मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन लोगोंने मुझे अजगर-योनिमें जानेका शाप दे दिया। यह मेरे पापोंका ही फल था। १२।। उन कृपाल ऋपियोंने अनुप्रहके लिये ही मुझे शाप दिया था। क्योंकि यह उसीका प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु खयं आपने अपने चरणकमलोंसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अशुम

वास्तवमें दुराग्रह करते हैं। क्योंकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोंमें भी यह प्रसंग मिळता है और जरा विचार करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान् श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दें जिससे हमलोग इसका कुळ रहस्य समझनेमें समर्थ हों।

भगवान्के इस दिव्य-छीछाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीन गोपियोंके उस अहैतुक प्रेमका जो कि श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके छिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवान्के रसमय दिव्यछीछाछोकमें भगवान्-के अनन्त प्रेमका अनुभव करे । हमें रासछीछाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी शङ्का न करके इस भावको जगाये रखना चाहिये । हनुमानप्रसाद पोद्दार नष्ट हो गये || १४ || समस्त पापोंका नाश करनेवाले प्रमो ! जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयभीत होकर आपके चरणोंकी शरण प्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त मयोंसे मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्रीचरणोंके स्पर्शेसे शापसे छूट गया हूँ और अपने छोक्तमें जानेकी अर्नु-मित चाहता हूँ ।१५। भक्तवत्सल ! महायोगेश्वर पुरुपोत्तम! मैं आपकी शरणमें हूँ। इन्ह्रादि समस्त लोके खरोंके परमेश्वर ! खयंप्रकाश परमात्मन् ! मुझे आज्ञा दीजिये । १६। अपने खरूपमें नित्य-निरन्तर एकरस रहनेवाले अध्युत ! आपके दर्शनमात्रसे मैं द्राहाणोंके शापसे मुक्त हो गया, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामोंका उचारण करता है, वह अपने-आपको और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने खयं अपने चरणकमळोंसे स्पर्श -किया है। तब भछा, मेरी मुक्तिमें क्या सन्देह हो सकता है १ ।। १७ ।। इस प्रकार सुदर्शनने मगत्रान् श्री-कृष्णसे त्रिनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज़ा लेकर वह अपने छोकमें चला गया और नन्दवात्रा इस भारी सङ्घटसे छूट गये ॥ १८ ॥ राजन् । जव वजनासियोने भगनान् श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रभान देखा, तत्र उन्हें वड़ा विसमय हुआ । उन लोगोंने उस क्षेत्रमें जो नियम ले रक्खे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस छीछाका गान करते हुए पुनः ब्रजमें छीट आये ॥ १९॥

एक दिनकी वात है, अलैकिक कर्म करनेवाले मगत्रान् श्रीकृष्ण और वल्रामजी रात्रिके समय वनमें गोपियोंके साथ विहार कर रहे थे ॥ २०॥ मगत्रान् श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्त्रर और वल्रामजी नीलम्त्रर धारण किये हुए थे। दोनोंके गलेमें फुलोंके सुन्दर-सुन्दर हार लटक रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग, सुगन्वित चन्दन लगा हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभूपण पहने हुए थे। गोपियाँ वड़े प्रेम और आनन्दसे लिलत लरमें उन्हींके गुणोंका गान कर रही थीं॥ २१॥ अभी-अभी सायङ्गाल हुआ था। आकाशमें तारे उग आये थे और चाँदनी लिटक रही थी। वेलाके सुन्दर गन्धसे मतवाले होकर मीरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशयमें

खिली हुई कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगंत्रान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह-अवरोह खरोंके चढ़ात्र-उतारसे बहुत ही सुन्दर लग रहा था। वह जगत्के समस्त प्राणियोंके मन और कानोंको आनन्द-से भर देनेवाला था।।२२-२३॥ उनका यह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गर्या। परीश्चित् ! उन्हें अपने शरीर-की भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे लिसकते हुए वस्तों और चोटियोंसे विखरते हुए पुष्पोंको सम्हाल सकें ॥ २४॥

जिस समय बळराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार खच्छन्द विहार कर रहे थे और उत्मत्तंकी माँति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शङ्कचूड नामका एक यक्ष आया । वह कुवेरका अनुचर था ॥ २५ ॥ परीक्षित् ! दोनों माइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंको लेकर वेखटके उत्तरकी ओर भाग चला । जिनके एकमात्र खामी भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने लगीं ॥ २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओंको छूट ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियोंको लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण! हा राम!' प्रकारकर रो-पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े ॥२७॥ 'डरो मत, डरो मत' इस प्रकार अभयशाणी कहते हुए हाथमें शालका वृक्ष लेकर बड़े वेगसे क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये॥२८॥ यभूने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे । तत्र वह मूढ़ घत्रड़ा गया । उसने गोपियोंको वहीं छोड़ दिया, खयं प्राण बचानेके लिये भागा ॥ २९ ॥ तव ब्रियोंकी रक्षा करनेके लिये वलराम-जी तो वहीं खड़े रह गये, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण जहाँ-जहाँ वह मागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये। वे चाहते थे कि उसके सिरकी चूड़ामणि निकाल लें। ३०॥ कुछ ही दूर जानेपर भगवान्ने उसे पक्तड़ छिया और उस दुष्टके सिरपर कसकर एक घूसा जमाया और चूड़ामणिके साथ उसका सिर भी धड़से अलग कर

लिया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णार्ते राष्ट्वचूडको सब गोपियोंके सामने ही उन्होंने बड़े प्रेमसे वह मिण बडे मारकर और वह चमकी छी मणि लेकर छीट आये तथा माई बलरामजीको दे दी ॥ ३२ ॥

## पैतीसवाँ अध्याय

#### युगलगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । भगवान् श्री-कृष्णके गौओंको चरानेके छिये प्रतिदिन वनमें चले जाने-पर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी छीळाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

·गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी!अपने प्रेमी-जनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालींतकको मोक्ष दें देनेवाले श्यामप्रन्दर नटनागर जब अपने बार्ये क्योलको बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी मींहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे छगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंको उनके छेदोंपर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपतियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सनकर अत्यन्त ही चिकत तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर छजा माछूम होती है परन्त क्षणभरमें ही उनका चित्त कामबाणसे बिंध जाता है, वे निवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी ख़ुल गयी है और उनके वस्न खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ? ये नर्न्दनन्दन कितने सुन्दर हैं। जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, ग्रुम्न मोती-सी चमकने लगती हैं। अरी वीर ! उनके वक्षः स्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः श्वलपर जो श्रीक्स्की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर बिजली ही स्थिएरूपसे बैठ गयी है। ने जन दुखीजनोंको सख देनेके छिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणींका सम्बार

करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब ब्रजके झुंड-के-झुंड वैल, गोएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सम्बी ! दाँतोंसे चवाया हुआ घासका प्रास उनके मुँहमें ज्यों-का त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगळ पाते और न तो उगळ ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरमावसे खड़े हो जातें हैं, मानो सो गये हैं, या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना खामाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सिंख ! जब वे नन्दके छाड़ले छाल अपने सिर-पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुँघराछी अलकोंमें फूळके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पल्लबोंसे ऐसा बेप सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालबालोंके साथ बाँसरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें प्रकारते हैं, उस समय प्यारी सिखयो! नदियोंकी गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वाय उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूछि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परन्तु सुखियो ! वे भी हमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं। जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आछिङ्गन करते समय हमारी मुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप सम्नारीमानका उदय हो जानेसे हम अपने हार्योंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने छगती हैं। दो-चार बार अपनी तरङ्गरूप भुजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अनस्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी बीर ! जैसे देवता छोग अनन्त और अचिन्त्य ऐश्वर्योंके खामी भगवान् नारायणकी शक्तियोंका गान

करते हैं, वैसे ही ग्वाळ्वाळ अनन्तपुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी छीळाओंका गान करते रहते हैं। वे अचिन्त्य-ऐस्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँधुरी वजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम छे-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और जताएँ फूळ और फलोंसे छद जाती हैं, उनके भारसे डाळियाँ झुककर घरती छूने छगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और छताएँ अपने भीतर भगवान विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई-सी प्रेमसे फूळ उठती हैं, उनका रोम-रोम खिळ जाता है और सब-की-सब मधुवाराएँ उड़ेळने छगती हैं।। ८-९॥

अरी सखी । जितनी भी बस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे ध्रन्दर, सबसे मध्रर, सबके शिरोमणि हैं-- ये हमारे मनमोहन । उनके साँत्रले छद्याटपर केसरकी खौर कितनी फक्ती है-वस. देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनोंतक छटकती हुई वन-माला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिन्य गन्ध और मध्र मध्से मतत्राले होका झंड-के-झंड भीरे वडे मनोहर एवं उच खरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर श्यामसुन्दर भौरींकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्होंके खरमें खर मिलाकर अपनी बाँसरी फूँकने छगते हैं । उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन संगीतको सनकार सरोवरमें रहनेवाले सारस-हंस आदि पिक्षयोंका भी चित्त उनके हाथसे निकड़ जाता है, डिन जाता है । वे विवश हो कर प्यारे स्थामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचार चित्त एकाप्र करके उनकी आराधना करने छगते हैं--- पानो कोई त्रिहङ्गम-वृत्तिके रिसक परमहंस ही हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी वात है ! ॥ १०-११ ।।

अरी व्रजदेवियो ! हमारे स्यामसुन्दर जब पुष्पोंके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और बल्हरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगत्को हर्पित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं—बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते हैं— उस समय श्याम मेव बाँसुग़िकी तानके साथ मन्द-मन्द गरजने छगता है। उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठूँ और वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत गड़ जाय, उसमें वेसुरापन छे आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा। सखी! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे सखा चनश्यामको घाम छग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर छेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा वरसने छगता है, मानो दिव्य पुर्णोकी वर्षा कर रहा हो। कमी-कमी वादलेंकी ओटमें छिपकर देवताछोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं।। १२-१३।।

सतिशिरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबार्लोके साथ खेल खेलनेमें वहे निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाइले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर मी बहुत हैं। देखो, उन्होंने वाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनयाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने बिम्बा-फल सदश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषम, निषाद आदि खरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस सम्य वंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर बहा, शहूर और इन्द्र आदि वड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वज्ञ हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशी-ध्वनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५॥

अरी वीर ! उनके चरणकमळोंमें घ्वजा, वन्न, कमछ, अङ्कुरा आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह हैं। जब व्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गज-राजके समान मन्दगतिसे आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीघ्वनि, उनकी वह चाछ और उनकी वह विठासमरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका

मिळनकी आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्न, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिळ-डोळतक नहीं सकतीं, मानो हम जड वृक्ष हों! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चळता कि हमारा ज्इा खुळ गया है या बँघा है, हमारे शरीरपरका वस्न उतर गया है या है ।। १६-१७ ।।

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही मली माछम होती हैं । तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी हैं । इसीसे तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं । जब वे स्थामसुन्दर उस मणियोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव बता-वताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर खरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निलावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आज्ञा अमिलाबा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास टौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम भी नहीं लेतीं ॥१८-१९॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम वड़ी पुण्यवती हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं । तुम्हारे वे लाड़ले लाल बड़े प्रेगी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है । वे प्रेगी सखाओं को तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं । कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा लेते हैं और खालबाल तथा गौओं के साथ यमुनाजीके तरपर खेलने लगते हैं, उस समय मल्यज चन्दनके समान शीतल और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धक आदि उपदेवता बंदीजनों के समान गा-बजाकर उन्हें सन्तुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मेंटे देते हुए सब ओर घरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१॥

अरी सखी ! श्यामझुन्दर ब्रजकी गींओंसे बड़ा प्रेम कारते हैं । इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था । अब वे सब गौओंको छौटाकर आते ही होंगे; देखो, सायङ्काळ हो चळा है। तब इतनी देर क्यों होती है सखी १ रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आद वयोवृद्ध और शङ्कर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने छगते हैं। अत्र गौओंके पीछे-पीछे बाँधुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाळबाळ उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूळ वनमाळपर पड़ गयी है। वे दिन भर जंगळोंमें घूमते-घूमते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोमासे हमारी आँखोंको कितना खुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्वादित करने-वाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भळाईके ळिये, हमारी आशा-अभिळाषाओंको पूर्ण करनेके ळिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं। २२-२३॥

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदमरी ऑखें कुछ चढ़ी हुई हैं । कुछ-कुछ छळाई छिये हुए कैसी मछी जान पड़नी हैं । गलेमें वनमाछा छहरा रही है ! सोनेके कुण्डलेंकी कान्तिसे वे अपने कोमड कपोलोंको अछङ्कृत कर रहं हैं । इसीसे मुँहपर अधपके वेरके समान कुछ पीछापन जान पड़ता है । और रोम-रोमसे विशेष करके मुखकमछसे प्रसन्तता फटी पड़ती है । देखो, अब वे अपने सखा ग्वाळ्वालेंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं । देखो, देखो सखी ! ब्रज-विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदमरी चालसे इस सन्थ्या वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं । अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनमरका असह्य विरह-ताप मिटानेके लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे स्थामसुन्दर समीप चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! बड़मागिनी गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही छगा रहता था । वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं । जब मगवान् श्रीकृष्ण दिनमें गौओंको चरानेके छिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सिखरोंके साथ अछग-अछग उन्हींकी छीछाओंका गान करके उसीमें रम जातीं । इस प्रकार उनके दिन बीत जाते।। २६ ॥

### छत्तीसवाँ अध्याय

अरिप्रासुरका उद्धार और कंसका श्रीअक्रूरजीको व्रज भेजना

श्रीगुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जिस समय भगवान श्रीकृष्ण त्रजमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामका एक दैत्य वैक्का रूप धारण करके आया । उसका ककुद् ( कंघेका पुट्टा ) या थुआ और डील-डील दोनों ही बहुत बड़े-बड़े थे। वह अपने खुरोंको इतने जोरसे पटक रहा या कि उससे धरती कॉॅंप रही थी || १ || वह बढ़े जोरसे गर्ज रहा था और पैरोंसे धूळ उळाळता जाता था। पूँछ खड़ी किये हुए था और सींगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड आदि तोड्ता जाता था || २ || बीच-बीचमें वार-बार मूतता और गोवर छोड़ता जाता था । आँखें फाड़कर इधर-उधर दौड़ रहा था । परीक्षित् ! उसके जोरसे हॅं कड़नेसे — निष्टुर गर्जनासे मयवश स्त्रियों और गौओं के तीन-चार महीनेके गर्भ स्तवित हो जाते थे और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके क्कुद्को पर्वत समझक्त वादछ उसपर आकर ठहर जाते थे ।। ३-४ ॥ परीक्षित् ! उस तीखे सींगवाले वैलको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गये । पश्च तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान छोड़कर भाग ही गये ॥ ५॥ उस समय सभी त्रजवासी 'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! हमें इस मयसे बचाओ' इस प्रकार पुकारते हुए भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये। भगवान्ने देखा कि हमारा गोकुछ अत्यन्त भयातुर हो रहा है ॥ ६ ॥ तब उन्होंने 'डरनेकी कोई वात नहीं है'---यह कहकर सबको ढाढ़स बँघाया और फिर वृषासुरको ळळकारा, 'अरे मूर्ख ! महादुष्ट ! तू इन गौओं और गाळोंको क्यों दरा रहा है ? इससे क्या होगा।। ७ ॥ देख, तुझ-जैसे दुरात्मा दुष्टोंके बळका घमंड चूर-चूर कर देनेवाळा यह मैं हूँ। १ इस प्रकार **ज्ज्ञात्कर** भगवान्ने ता**ज् ठोंकी और** उसे क्रोधित करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालकर खड़े हो गये। भगवान् श्रीकृष्णकी इस चुनौतीसे वह क्रोभके मारे तिळमिळा उठा और अपने खुरोंसे बड़े

जोरसे धरती खोदता हुआ श्रीकृष्णकी ओर झपटा। वस समय वसकी उठायी हुई पूँछके धक्केसे आकाशके बादछ तितर-बितर होने छगे ।। ८-९ ।। उसने अपने तीखे सींग आगे कर छिये। ठाछ-छाठ आँखोंसे टकटकी **ल्याकर श्रीकृष्णकी ओर** टेढ़ी नजरसे देखता हुआ वह उनपर इतने वेगसे दूटा, मानो इन्द्रके हाथसे छोड़ा हुआ वज्र हो ॥ १०॥ मगवान् श्रीकृष्णने अपने दोनों हार्थोंसे उसके दोनों सींग पकड़ छिये और जैसे एक हाथी अपनेसे भिड़नेनाले दूसरे हाथीको पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेळकर गिरा दिया ॥ ११ ॥ मगवान्के इस प्रकार ठेळ देनेपर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधसे अचेत होकर छंबी-छंबी साँस छोड़ता हुआ फिर उनपर भपटा । उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे लयपथ हो रहा या ॥ १२ ॥ भगवान्ने जब देखा कि वह अब मुझपर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिये और उसे छात मारकर जमीनपर गिरा दिया और फिर पैरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो । इसके वाद उसीका सींग उखाइकर उसको खब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया ॥१३॥ परीक्षित् ! इस प्रकार वह दैत्य मुँहसे खून उगळता और गोबर-मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आँखें उलट गर्यी और उसने बड़े कष्टके साथ प्राण छोड़े। अब देवतालोग भगवान्पर फूल बरसा-बरसाकर उनकी स्तुति करने छगे ॥ १४ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार बैठके रूपमें आनेवाले अरिष्ठासुरको मार डाला, तव समी गोप उनकी प्रशंसा करने छगे । उन्होंने बछरामजीके साथ गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोंके नयन-मन आनन्दसे भर गये ॥ १५ ॥

परीक्षित् ! मगवान्की छीछा अत्यन्त अद्भुत है । इधर जब उन्होंने अरिष्टासुरको मार ढाळा, तव मगवन्मय नारद, जो छोगोंको शीष्ट-से-शीष्ट मगवान्का दर्शन कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे । उन्होंने उससे कहा—॥१६॥ 'कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथसे छूटकर

आकारामें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी । और वजर्मे जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं । वहाँ जो बलरामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र हैं। वसुदेवने तुमसे डरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको एख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर देखोंका वध किया है। 'यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय कोधके मारे कॉॅंप उठी ॥ १७-१८ ॥ उसने वसुदेवजीको मार **बा**ळनेके ळिये तुरंत तीखी तळवार उठा ळी, परन्तु नारदजीने रोक दिया। जब कंसको यह माळूम हो गया कि वसुदेव-के छड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति-पत्नीको हथकड़ी और बेड़ीसे जकड़कर फिर जेलमें डाल दिया। गजब देवर्षि नारद चले गये तब कंसने केशीको बुळाया और कहा--- 'तुम ब्रजमें जाकर बलराम और कृष्णको मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंसने मुष्टिक, चाण्र्, राज, तोराज आदि पहलवानों, मन्त्रियों और महावतोंको बुलाकर कहा-- 'वीरवर चाणूर और मुष्टिक दुमलोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो ।१९--२२। वसुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके व्रजमें रहते हैं। उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु बतछायी जाती है ॥ २३॥ अतः जब वे यहाँ आवें तब तुमलोग उन्हें कुश्ती छड़ने-छड़ानेके बहाने मार डाछना । अब तुमछोग भाँति-मॉितिके मंच बनाओ और उन्हें अखाहेके चारों ओर गोल-गोल सजा दो । उनपर बैठकर नगरवासी और देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगळको देखें॥ २४॥ महावत ! तुम बड़े चतुर हो । देखो भाई ! तुम दंगळके वेरेके फाटकपर ही अपने कुवछयापीड हाथीको रखना और जब मेरे शत्रु उधरसे निकलें, तब उसीके द्वारा उन्हें मरवा डालना ॥ २५ ॥ इसी चतुर्दशीको विधि-पूर्वक धनुषयइ प्रारम कर दो और उसकी सफळताके छिये वरदानी भूतनाय भैरवको बहुत-से पवित्र पशुओंकी बिछ चढ़ाओं ॥ २६ ॥

परीक्षित् ! कंस तो केवळ खार्थ-साधनका सिद्धान्त जानता था । इसिळिये उसने मन्त्री, पहळवान और महावत-को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्तूरको बुळवाया और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर बोळा—॥२७॥ 'अक्तूरजी ! आप तो बढ़े उदार दानी हैं । सब तरहसे मेरे आदरणीय हैं । आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिये; क्योंकि मोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवां-में आपसे बढ़कार मेरी भळाई कारनेवाळा दूसरा कोई नहीं है ॥ २८ ॥ यह काम बहुत बड़ा है, इस्छिये मेरे मित्र ! मैंने आपका आश्रय लिया है । ठीक वैसे ही जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय लेकर अपना खार्थ साधता रहता है ॥ २९ ॥ आप नन्दरायके क्रजमें जाइये । वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रथपर चढ़ाकर यहाँ ले आइये । बस, अब इस काममें देर नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ सुनते हैं, विष्णुके मरोसे जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृत्यका कारण निश्चित किया है। इसिंखये आप उन दोनोंको तो ले ही आइये, साथ ही नन्द आदि गोपोंको भी बड़ी-बड़ी मेंटोंके साथ ले आइये ॥ ३१ ॥ यहाँ आनेपर मैं उन्हें अपने कालके समान कुवल्यापीड हाथीसे मरवा डालूँगा | यदि वे कदाचित् उस हाथीसे बच गये, तो मैं अपने वज्रके समान मजबूत और फुर्तीले पहल्वान मुष्टिक-चाणूर आदिसे उन्हें मरवा डाह्रँगा ॥ ३२ ॥ उनके मारे जानेपर वसुदेव आदि वृष्णि, मोज और दशाईवंशी उनके भाई-बन्धु शोकाकुछ हो जायँगे । फिर उन्हें मैं अपने हार्थो मार डाल्डॅंगा ॥ ३३ ॥ मेरा पिता उपसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परन्तु अभी उसको राज्यका लोम बना हुआ है । यह सब कर चुकनेके बाद मैं उसको, उसके भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे द्वेष करनेवाले हैं—उन सबको तळवारके घाट उतार दूँगा ॥ ३४ ॥ मेरे मित्र अकृरजी । फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे तया होगा इस पृथ्वीका अकण्टक राज्य । जरासन्ध हमारे बड़े-बूढ़े सम्रुर हैं और वानरराज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं॥३५॥ शम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर-ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं; इन सबकी सहायतासे मैं देवताओंके पक्षपाती नरपतियों-को मारकर पृथ्वीका अकण्टक राज्य मोगूँगा ॥ ३६ ॥ यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दीं। अब आप जल्दी-से-जल्दी ब्लराम और कृष्णको यहाँ ले आइये | अभी तो वे बच्चे ही हैं | उनको मार डाळनेमें नया लगता है ! उनसे केवळ इतनी ही बात

कहियेगा कि वे छोग धनुषयज्ञके दर्शन और यदुवंशियों-की राजधानी मथुराकी शोभा देखनेके छिये यहाँ आ जायँ ॥ ३७ ॥

अक्रूरजीने कहा—महाराज ! आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसिल्ये आपका ऐसा सोचना ठीक ही हैं । मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव खकर अपना काम करता जाय । फल तो प्रयक्षसे नहीं, दैवी प्रेरणासे मिलते हैं ॥ ३८ ॥ मनुष्य वहे-बहे मनोरयोंके पुल बाँघता रहता है परन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने, प्रारम्भने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है। यही कारण है कि कभी प्रारम्भने अनुकूछ होनेपर प्रयत्न सफल हो जाता है, तो वह हर्षसे फूछ उठता है और प्रतिकूछ होनेपर विफल हो जाता है तो शोकप्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ॥३९॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—कंसने मन्त्रियों और अक्रूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिदा कर दिया। तदनन्तर वह अपने महल्में चला गया और अक्रूरजी अपने घर छोट आये॥ ४०॥

#### -649

### सैतीसवाँ अध्याय

केशी और व्योमासुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगवानकी स्तुति

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं--प्रीक्षित् । कंसने जिस केशी नामक दैत्यको मेजा था, वह वहे मारी घोड़ेके रूपमें मनके समान बेगसे दोड़ता हुआ वनमें आया। वह अपनी टापोंसे घरती खोदता आ रहा था । उसकी गरदनके छितराये हुए वालोंके झटकेसे आकाशके बादल और विमानोंकी भीड़ तितर-वितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहटसे सव-के-सव भयसे कॉॅंप रहे थे। उसकी वड़ी-बड़ी ऑंखें थीं, मुँह क्या था, मानो किसी वृक्षका खोड़र ही हो । उसे देखनेसे ही डर छगता या । बड़ी मोटी गरदन थी । शरीर इतना निशाल था कि माछ्म होता था काली-काली वादलकी घटा है । उसकी नीयतमें पाप भरा था । वह श्रीकृष्णको मारकर अपने खामी कंप्रका हित करना चाहता था । उसके चछनेसे भूकम्प होने छगता या ॥१-२॥ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवालागोकुल मयमीत हो रहा है और उसकी पूँछके बार्छोंसे बादछ तितर-वितर हो रहे हैं तथा वह छड़नेके छिये उन्हींको ढूँढ भी रहा है-तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और उन्होंने सिंहके समान गरजकर उसे छछकारा ॥ ३ ॥ मगवान्को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैळाकर दौड़ा, मानो ऑक्तारांकी पी जायगा । परीक्षित् । सचमुच केशीका

वेग वड़ा प्रचण्ड था । उसपर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं या । उसने भगवान्के पास पहुँचकर दुखती झाड़ी ॥ १ ॥ परन्त भगत्रान्ने उससे अपनेको बचा छिया । भछा, वह इन्द्रिया-तीतको कैसे मार पाता ! उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये और जैसे गरुड साँपको पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोधसे उसे घुमाकर वड़े अपमानके साथ चार सौ द्यायकी दूरी-पर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो गये॥ ५॥ थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ । इसके बाद वह कोधसे तिलमिलाकर और मुँह फाड़कर बड़े वेगसे भगवान्की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख मगवान् मुसकराने छगे। उन्होंने अपना बाँया हाथ उसके मुँहमें इस प्रकार डाल दिया, जैसे सर्प विना किसी आशङ्काके अपने विलमें घुस जाता है ॥ ६ ॥ परीक्षित् । भगवान्का अत्यन्त कोमङ कर-कमळ भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ लोहा हो । उसका स्पर्श होते ही केशीके दाँत टूट-ट्टकर गिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने-पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णका मुजदण्ड उसके मुँहमें बढ़ने छगा ॥ ७ ॥ अचिन्त्यशक्ति भगवान् श्रीकृष्णका हाथ उसके मुँहमें इतना वढ़ गया कि उसकी साँसके भी आने-जानेका मार्ग न रहा । अब तो दम घुटनेके कारण वह पैर पीटने छगा । उसका शरीर प्रतीनेसे छथपथ हो गया, आँखोंकी पुतछी उछट गयी, वह मछ-त्याग करने छगा । थोड़ी ही देरमें उसका शरीर निश्चेष्ठ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राणप्तेष्ठ उड़ गये ॥ ८ ॥ उसका निष्प्राण शरीर फूछा हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट गया । महाबाहु मगवान् श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी मुजा खींच छी । उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ । बिना प्रयत्नके ही शत्रुका नाश हो गया । देवताओंको अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । वे प्रसन्न हो-होकर भगवान्के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी रत्नुति करने छगे ॥ ९ ॥

परीक्षित् ! देवर्षि नारदजी भगवान्के परम प्रेमी और समस्त जीवोंके सचे हितैभी हैं । कंसके यहाँसे छौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास आये और एकान्तमें उनसे कहने छगे--।। १०॥ 'सिचिदानन्दस्त्ररूप श्रीकृष्ण ! आपका स्त्ररूप मन और वाणीका विषय नहीं है । आप योगेश्वर हैं । सारे जगत्-का नियन्त्रण आप ही करते हैं । आप सबके हृदयमें निवास करते हैं और सब-के-सब आपके हृदयमें निवास करते हैं । आप मक्तोंके एकमात्र वाञ्छनीय, यदुवंश-शिरोमणि और इमारे स्वामी हैं ॥ ११ ॥ जैसे एक ही अग्नि सभी छकड़ियोंमें व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आत्माके रूपमें होनेपर भी आप अपनेको छिपाये एखते हैं; क्योंकि आप पश्च-कोशरूप गुफाओंके मीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम-के रूपमें सबके नियन्ताके रूपमें और संबके साक्षीके रूपमें आपका अनुमव होता ही है ॥ १२ ॥ प्रमो ! आप सबके अधिष्ठान और खयं अधिष्ठानरहित हैं। आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे ही गुणोंकी सृष्टि की और उन गुणोंको ही खीकार करके आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रच्य करते रहते हैं। यह सब करनेके छिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आप सर्वशक्ति-मान् और सत्यसंङ्गल हैं ॥ १३ ॥ वही आप दैत्य, प्रमय और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओंका वेष धारण कर रक्खा है, विनाश करनेके लिये तथा धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ १४ ॥ यह बढ़े आनन्दकी बात है कि आपने खेल-ही-खेलमें घोड़ेके रूपमें रहनेवाले इस केशी दैत्यको मार डाला । इसकी हिनहिनाहटसे डरकर देवता-लोग अपना खर्म लोड़कर माग जाया करते थे ॥१५॥

'प्रभो ! अब परसों मैं आपके हार्थो चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहळवान, कुनळयापीड हाथी और खयं कंसको मी मरते देखूँगा ॥ १६ ॥ उसके बाद शङ्खासुर, काळ-यवन, मुर और नरकासरका वध देखूँगा । आप खर्गसे कल्पवृक्ष उखाड़ ठायेंगे और इन्द्रके चीं-चपड़ करनेपर उनको उसका मजा चखार्येगे || १७ || आप अपनी कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-क्रन्याओं-से विवाह करेंगे, और जगदीश्वर ! आप द्वारकामें रहते हुए चृगको पापसे छुड़ायेंगे ॥ १८ ॥ आप जाम्बवतीके साथ स्यमन्तक मणिको जाम्बवान्से ले आर्येगे और अपने धामसे ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंको छा देंगे॥ १९॥ इसके पश्चात् आप पौण्ड्क—मिथ्यावासुदेवका वध करेंगे। काशीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें चेदिराज शिद्युपालको और वहाँसे लौटते समय उसके मौसेरे माई दन्तवक्त्रको नष्ट करेंगे॥ २०॥ प्रमो ! द्वारकामें निवास करते समय आप और भी बहुत-से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वीके बड़े-बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गायेंगे। मैं वह सब देखूँगा ।। २१ ॥ इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतारने-के लिये कालक्रपसे अर्जुनके सार्गि बर्नेगे और अनेक अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखोंसे देखूँगा ॥ २२ ॥

'प्रमो । आप विश्वद्ध विज्ञानघन हैं । आपके खरूपमें और किसीका अस्तित्व है ही नहीं । आप नित्य-निरन्तर अपने प्रमानन्दखरूपमें स्थित रहते हैं । इसिंख्ये सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं । आपका सङ्कर्य अमोघ है । आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और मायासे होनेवाला यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यनिवृत्त है—कमी हुआ ही नहीं । ऐसे आप अखण्ड, एकरस, सिद्धानन्दखरूप, निरतिशय ऐस्वर्यसम्पन्न भगवान्की मैं शरण प्रहण करता हूँ | २३ | आप सत्रके अन्त-र्यामी और नियन्ता हैं | अपने-आपमें स्थित, परम स्वतन्त्र हैं | जगत् और उसके अशेष विशेषों——माव-अमावरूप सारे मेद-विमेदोंकी करपना केवळ आपकी मायासे ही हुई है | इस समय आपने अपनी छीळा प्रकट करनेके ळिये मनुष्यका-सा श्रीविप्रह प्रकट किया है | और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वतवंशियोंके शिरोमणि वने हैं | प्रमो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ | २४ |

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रीक्षित् ! भगत्रान्के परमप्रेमी भक्त देविष नारदजीने इस प्रकार भगवान्की स्तुति और प्रणाम किया । भगत्रान्के दर्शनोंके आह्वादसे नारदजीका रोम-रोम खिछ ठठा । तदनन्तर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गये ॥ २५ ॥ इधर भगवान् श्रीकृष्ण केशीको छड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसक्ति गवाछवाछोंके साथ पूर्ववत् पशुपाछनके काममें छग गये तथा ब्रजवासियोंको परमानन्द वितरण करने छगे ॥२६॥ एक समय वे सत्र ग्वाछवाछ पहाइकी चोटियोंपर गाय आदि पशुओंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर ियन छिपानेका—छका-छकीका खेछ खेछ रहे थे ॥ २०॥ राजन् ! उन छोगोंमेंसे कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ मेड़ बन गये थे । इस प्रकार वे निर्मय होकर खेळमें रम गये थे ॥ २८॥ उसी समय ग्वाछका वेष धारण करके ब्योमासुर वहाँ आया । वह मायावियोंके

आचार्य मयासुरका पुत्र था और खयं भी बड़ा मायावी था। वह खेलमें बहुधा चोर ही बनता और मेड़ बने हुए बहुत-से बाल्कोंको चुराकर छिपा आता ॥ २९ ॥ वह महान् असुर वार-वार उन्हें ले जाकर एक पहाड़की गुफार्में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चद्दानसे दक देता । इस प्रकार ग्वाळवाळोंमें केवळ चार-पाँच बालक ही बच रहे || ३० || भक्तवसल भगवान् उसकी यह करत्त जान गये । जिस समय वह ग्वालबालोंको लिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भेड़ियेको दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया ॥ ३१॥ व्योमासुर बड़ा बळी था । उसने पहाइके समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपनेको छुड़ा छूँ। परन्तु भगवान्ने उसको इस प्रकार अपने शिकंबेमें फाँस लिया था कि वह अपनेको छुड़ा न सका ॥ ३२ ॥ तत्र भगवान् श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे जकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया और पश्चकी माँति गजा घोंटकर मार डाळा। देवतालोग विमानोंपर चढ़कर उनकी यह ळीळा देख रहे थे ॥ ३३॥ अब भगवान् श्रीकृष्णने गुफाके द्वारपर छगे हुए चट्टानोंके पिहान तोड़ डाले और ग्वाळबाळोंको उस सङ्कटपूर्ण स्थानसे निकाल लिया । बड़े-बड़े देवता और ग्वालबाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान् श्रीकृष्ण व्रजमें चले आये ॥ ३४ ॥

# अड़तीसवाँ अध्याय

#### अक्र्रजीकी व्रजयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! महामित अकूरजी भी वह रात मथुरापुरीमें विताकर प्रातःकाछ होते ही रथपर सवार हुए और नन्दवाबाके गोक्कछकी ओर चछ दिये ॥ १॥ परम भाग्यवान् अकूरजी वजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमछनयन भगवान् श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी मिक्किसे परिपूर्ण हो गये। वे इस प्रकार सोचने छगे—॥ २॥ 'मैंने ऐसा कौन-सा श्रुम कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सरपात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान

दिया है जिसके फल्खरूप आज मैं मगवान् श्रीकृष्णके दर्शन करूँगा ॥ ३ ॥ मैं बड़ा विषयी हूँ । ऐसी स्थितिमें बड़े-बड़े सात्त्विक पुरुष मी जिनके गुणोंका ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते—उन मगवान्के दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं, ठीक बैसे ही, जैसे शृद्धकुलके बालकके लिये बेदोंका कीर्तन ॥ ४ ॥ परन्तु नहीं, मुझ अधमको मी मगवान् श्रीकृष्णके दर्शन होंगे ही । क्योंकि जैसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार लग जाते हैं, बैसे ही

समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार कर सकता है ॥ ५ ॥ अवस्य ही आज मेरे सारे अञ्चम नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफल हो गया । क्योंकि आज मैं भगवान्के उन चरण-कमळोंमें साक्षात् नमस्कार करूँगा, जो बहु-बहु योगी-यतियोंके भी केवळ ध्यानके ही विषय हैं ॥ ६ ॥ अहो ! कंसने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंसके मेजनेसे मैं इस भूतलपर अवतीर्ण खयं भगवान्के चरणकमछोंके दर्शन पाऊँगा । जिनके नखमण्डककी कान्तिका ध्यान करके पहले युगोंके ऋषि-महर्षि इस अज्ञानरूप अपार अन्यकार-राशिको पार कर चुके हैं, खयं वही भगवान् तो अवतार प्रहण करके प्रकट हर हैं || ७ || ब्रह्मा, राङ्कर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन चरणकमछोंकी उपासना करते रहते हैं, खयं भगवती छक्ष्मी एक क्षणके छिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी भक्तोंके साथ बड़े-बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधनामें संख्या रहते हैं---भगवानके वे ही चरण-कमल गौओंको चरानेके लिये ग्वालबालोंके साथ वन-! वनमें विचरते हैं । वे ही सुर-मुनि-वन्दित श्रीचरण गोपियोंके वक्षः स्थलपर लगी हुई केसरसे रँग जाते हैं, चिह्नित हो जाते हैं ॥ ८॥ मैं अवस्य-अवस्य उनका दर्शन कल्रॅंगा । मरकतमणिके समान स्रक्षिग्ध कान्ति-मान् उनके कोमल कपोल हैं, तोतेकी ठोरके समान नुकीछी नासिका है, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, प्रेमभरी चितवन, कमल्ले कोमल रतनारे लोचन और कपोळोंपर घुँघराळी अळकें ळटक रही हैं । मैं प्रेम और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमङका भाज अवस्य दर्शन कलँगा । क्योंकि हरिन मेरी दायीं ओरसे निकल रहे हैं ॥ ९ ॥ मगवान् विष्णु पृथ्वीका भार उतारनेके छिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी **ळीळा कर रहे हैं । वे सम्पू**र्ण ळावण्यके धाम हैं । सौन्दर्यकी मूर्तिमान् निधि हैं। आज मुझे उन्हींका दर्शन होगा ! अवस्य होगा ! आज मुझे सहजमें ही आँखोंका फल मिल जायगा ॥ १० ॥ भगवान् इस कार्य-कारणरूप जगत्के द्रष्टामात्र हैं, और ऐसा होनेपर भी द्रष्टापनका अहङ्कार उन्हें छूतक नहीं गया है । इनकी चिन्मयी शक्तिसे अज्ञानके कारण होनेवांछां

मेदभ्रम अज्ञानसहित दूरसे ही निरस्त रहता है। वे अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें भ्रविकासमात्रसे प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खरूप-भूत जीवोंकी रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृन्दावनकी कुर्झोमें तथा गोपियोंके घरोंमें तरह-तरहकी ळीळाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं ॥ ११.॥ जब समस्त पापोंके नाशक उनके परम मङ्गळमय गुण, कर्म और जन्मकी छीछाओंसे युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, शोभाका संचार हो जाता है, सारी अपनित्रताएँ धुळकर पनित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परन्त जिस वाणीसे उनके गुण, छीछा और जन्मकी क्याएँ नहीं गायी जातीं, वह तो मुदेंको ही शोभित करनेवाळी है, होनेपर भी नहींके समान—व्यर्थ है ॥ १२ ॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहाल्य है, वे ही भगवान् खयं यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं । किसलिये १ अपनी ही बनायी मर्यादाका पाछन करनेवाले श्रेष्ठ देवताओंका कल्याण करनेके छिये । वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान् आज व्रजमें निवास कर रहे हैं और वहींसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है ! अहो, देवताछोग मी उस सम्पूर्ण मङ्गळमय यशका गान करते रहते हैं ॥ १३॥ इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवस्य ही उन्हें देखूँगा। वे बहे-बहे संतों और छोकपाछोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं । और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों छोकोंके मनको मोह लेनेवाळा है। जो नेत्रवाले हैं, उनके छिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है । इसीसे खयं छक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीखरी हैं, उन्हें पानेके छिये छलकती रहती हैं । हाँ, तो मैं उन्हें अवस्य देखूँगा । क्योंकि आज मेरा म**ङ्ग**ळ-प्रमात है, आज मुझे प्रातं:काल्से ही अन्छे-अन्छे शकुन दीख रहे हैं॥ १४॥

जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बळाम तथा श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके ळिये तुरंत रथसे कूद पडूँगा । उनके चरण पकड़ छूँगा । ओह ! उनके चरण कितने दुर्छमं हैं ! बड़े-बड़े योगी-यति आस-

साक्षात्कारके छिये मन-ही-मन अपने हृदयमें उनके चरणों-की घारंणा करते हैं और मैं, मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊँगा और छोट जाऊँगा उनपर । उन दोनोंके साथ ही उनके वनवासी सखा एक-एक ग्वाळवाळके चरणोंकी भी वन्दना करूँगा ॥ १५ ॥ मेरे अहोभाग्य ! जब मैं उनके चरणकमर्छोर्ने गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमरू मेरे सिरपर रख देंगे । उनके वे करकमळ उन छोगोंको सदाके लिये अमयदान दे चुके हैं, जो कालक्रपी साँपके भयसे अत्यन्त घवड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें भा जाते हैं ॥ १६ ॥ इन्द्र तथा दैत्यराज बलिने भगवान्के उन्हीं करकमछोंमें पूजाकी मेंट समर्पित करके तीनों छोकोंका प्रमुख-इन्द्रपद प्राप्त कर छिया । भगवान्के उन्हीं करकमछोंने, जिनमेंसे दिव्य कमछकी-सी सुगन्ध भाया करती है, अपने स्पर्शसे रासलीलाके समय व्रज-युवतियोंकी सारी थकान मिटा दी थी ॥ १७ ॥ मैं कंसका दूत हूँ । उसीके मेजनेसे उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना रात्रु तो न समझ बैठेंगे १ राम राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके वाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञरूपसे स्थित होकर अन्तः करणकी एक-एक चेष्टा-को अपनी निर्मेख ज्ञानदृष्टिके द्वारा देखते रहते हैं ॥१८॥ तव मेरी शङ्का व्यर्थ है । अवस्य ही मैं उनके चरणोंमें हाय जोड़कर विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा । वे मुसकराते हुए दयाभरी क्लिप दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे । उस समय मेरे जन्म-जन्मके समस्त अञ्चम संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जायँगे और मैं नि:शङ्क होकर सदाके छिये परमानन्दमें मन हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ मैं उनके कुटुम्बका हूँ । और उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी लंबी-लंबी बाँहोंसे पकड़कर मुझे अवस्य अपने हृद्यसे लगा लेंगे। अहा । उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाछी भी वन जायगी और उसी समय---उनका आलिङ्गन प्राप्त होते ही---मेरे कर्ममय बन्धन, जिनके कारण मैं अनादिकालसे मटक रहा हूँ, टूट जायँगे ॥ २० ॥ जब वे मेरा आछिङ्गन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने

खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे 'चाचा अकूर !' इस प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे ! क्यों न हो, इसी पवित्र और मध्र यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। मगवान् श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया--उसके उस जन्मको, जीवनको घिकार है ॥२१॥ न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय। न तो उनका कोई आत्मीय सुदृद् है और न तो शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करनेवाळोंको उनकी मुँह-माँगी वस्तु देता है, वैसे ही मगवान् श्रीकृष्ण मी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते हैं—वे अपने प्रेमी भक्तोंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं ॥२२॥ मैं उनके सामने विनीत भावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बळरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायँगे। वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके वाद मुझसे पूर्छेंगे कि 'कंस हमारे घरवाळोंके साथ कैसा व्यवहार करता है ११॥ २३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! अफल्कनन्दन अक़्र मार्गमें इसी चिन्तनमें हूबे-हूबे रथसे नन्दगाँव पहुँच गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये ॥ २४ ॥ जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटोंके द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्टमें उनके चरणचिह्नोंके दर्शन किये । कमळ, यंत्र, अङ्क्रूश आदि असाधारण चिह्नोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वीकी शोभा बढ़ रही थी || २५ || उन चरणचिहोंके दर्शन करते ही अक्रूरजीके इदयमें इतना आह्वाद हुआ कि वे अपनेको सँमाल न सके, विह्नल हो गये । प्रेमके मावेगसे उनका रोम-रोम खिळ उठा, नेत्रोंमें भाँसू भर भाए और टपटप टपकने छगे । वे रयसे कूदकर उस धूछिमें लोटने लगे और कहने लगे-- 'अहो ! यह हमारे प्रमुके चरणोंकी रज हैं'॥ २६॥ परीक्षित् ! कंसके संदेशसे लेकर यहाँतक अक्रूरजीके चित्तकी जैसी अवस्था रही है, यही जीवोंके देह धारण करनेका परम लाभ है। इसलिये जीवमात्रका यही परम कर्तन्य है कि दम्म, मय और शोक त्यागकर भगवानकी मूर्ति ( प्रतिमा, मक्त आदि )

चिह्न, छीला, स्थान तथा गुणोंके दर्शन-श्रवण भादिके द्वारा ऐसा ही मान सम्पादन करें ॥ २७ ॥

व्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बळराम दोनों भाइयोंको गाय दुइनेके स्थानमें विराजमान देखा। स्याम-सुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर-सुन्दर बळराम नीळाम्बर । उनके नेत्र शरत्काळीन कमळके समान खिले हुए थे ॥ २८ ॥ उन्होंने अभी किशोर-अवस्थामें प्रवेश ही किया था । वे दोनों गौर-स्याम निखिल सौन्दर्यकी खान थे । घुटनोंका स्पर्श करनेवाछी छंबी-छंबी मुजाएँ, सुन्दर वदन, परम मनोहर और गजशावकके समान लिखत चाल थी ॥ २९ ॥ उनके चरणोंमें ध्वजा, वज, अङ्करा और कमलके चिह्न थे । जब वे चलते थे, उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितवन ऐसी थी, मानो दया बरस रही हो । वे उदारताकी तो मानो मूर्ति ही थे || ३० || उनकी एक-एक छीछा उदारता और सुन्दर कलासे भरी थी । गलेमें वनमाला और मणियोंके हार जगमगा रहे थे । उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मळ वस्र पहने थे और शरीरमें पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका लेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित् ! अक्रूरने देखा कि जगत्के आदिकारण, जगत्के परमपति, पुरुषोत्तम ही संसारकी रक्षाके छिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे बळरामजी और श्रीकृष्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे मले माळ्म होते थे, जैसे सोनेसे मढ़े हुए मरकतमणि और चाँदीके पर्वत जगमगा रहे हों ॥ ३२-३३ ॥ उन्हें देखते ही अमूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद पड़े और भगवान् श्रीकृष्ण तथा बळरामके चरणोंके पास साष्टाङ्ग छोट गये ॥ ३४ ॥ परीक्षित् ! भगवान्के दर्शनसे उन्हें इतना आह्वाद हुआ कि उनके नेत्र ऑसूसे सर्त्रथा भर गये । सारे शरीरमें पुलकावली छा गयी । उत्कण्ठा-वश गळा भर आनेके कारण वे अपना नाम भी न बतका सके || ३५ || शरणागतवरसक मगतान् श्रीकृष्ण उनके मनका भाव जान गये | उन्होंने बड़ी प्रसन्तासे चक्राङ्कित हारोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदयसे छगा छिया || ३६ || इसके बाद जब वे प्रम मनखी श्रीबळरामजीके सामने विनीत भावसे खड़े हो गये, तब उन्होंने उनको गळे छगा छिया और उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूसरा बळरामजीने | दोनों भाई उन्हें घर छे गये || ३७ ||

घर ले जाकर भगवान्ने उनका बड़ा खागत-सत्कार किया । कुराल-मङ्गल पूलकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया और विधिपूर्वेक उनके पाँव पखारकर मधुपर्क ( शहंद मिळा हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री मेंट की ॥ ३८॥ इसके बाद भगवान्ने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया ॥ ३९ ॥ जब वे भोजन कर चुके, तब धर्मके प्रम मर्मज्ञ भगवान् बळरामजीने बढ़े प्रेमसे मुखवास (पान-इळायची आदि ) और सुगन्धित माळा आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया || ४० || इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आकर पूछा-- 'अक्रूरजी ! आपछोग निर्दयी कंसके जीते-जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं ? अरे ! उसके रहते आप ळोगोंकी वही दशा है, जो कसाईदारा पाळी हुई मेड़ोंकी होती है || ४१ || जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिछखती हुई बहनके नन्हे-नन्हे बच्चोंको मार डाळा, आपळोग उसकी प्रजा हैं । फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो इम कर ही कैसे सकते हैं ११॥४२॥ अक्रूरजीने नन्दबाबासे पहले ही कुशल-मङ्गल पूछ लिया था । जब इस प्रकार नन्दबाबाने मधुर वाणीसे अक्रूरजीसे कुराल-मङ्गल पूछा और उनका सम्मान किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चछनेकी जो कुछ थकावट थी, वह सब दूर हो गयी ॥ ४३॥

## उन्तालीसंवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण-बलरामका मथुरागमन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—मगवान् श्रीकृष्ण और से पळॅगपर बैठ गये। उन्होंने मार्गमें जो-जो अभिळाषाएँ बळरामजीने अक्रूरजीका मळीमाँति सम्मान किया।वे आराम- की थीं, वे सब पूरी हो गयीं ॥१॥ परीक्षित् ! ळक्मीके

आश्रयस्थान भगवान् श्रीकृष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती १ फिर मी भगवान्के परमप्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना नहीं करते ॥ २ ॥ देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने सायङ्गालका भोजन करनेके बाद अक्तूरजीके पास जाकर अपने खजन-सम्बन्धियोंके साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमें पूछा ॥ ३ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-चाचाजी ! आपका हृदय बड़ा ग्रुद्ध है। आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? खागत है । मैं आपकी मङ्गळकामना करता हूँ । मधुराके हमारे आत्मीय सहद, कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब कुराळ और खस्य हैं न १ ॥ १॥ हमारा . नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुळके छिये एक भयङ्कर व्यापि है। जनतक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने नंशवाळों और उनके वाळ-वचोंका कुशळ-मङ्गल क्या पूर्छे ॥ ५ ॥ चाचाजी ! हमारे लिये यह वड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पड़ीं--तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े । और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर जेलमें डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये ॥ ६ ॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था कि आपछोगोंमेंसे किसी-न-किसीका दर्शन हो । यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिलापा पूरी हो गयी । सौम्यखभाव चाचाजी ! अब आप कृपा करके यह वतलाइये कि आपका शुभागमन किस निमित्तसे हुआ १॥७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब मगत्रान् श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवंशियोंसे घोर वैर ठान रक्खा है । वह वसुदेवजीको मार डाल्नेका भी उद्यम कर चुका है' ॥ ८ ॥ अक्रूरजीने कंसका सन्देश और जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर मेजा था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर श्रीकृष्ण-के जन्म लेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया था, सो सब कह

धुनाया ।। ९ ॥ अक्रूरजीकी यह वार्त धुनकर विपक्षी शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और वल्राम-जी हँसने लगे और इसके वाद उन्होंने अपने पिता नन्दजीको कंसकी आज्ञा धुना दी ॥ १०॥ तव नन्द-वावाने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र करो । भेंटकी सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो ॥११॥ कल प्रात:काल ही हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंसको गोरस देंगे । वहाँ एक बहुत वड़ा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी प्रजा इकड़ी हो रही है । हमलोग भी उसे देखेंगे ।' नन्दवावाने गाँवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे व्रजमें करवा दी ॥ १२ ॥

परीक्षित् ! जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन श्यामसुन्दर और गौरसुन्दर बळरामजीको मथुरा ले जानेके लिये अक्रूरजी वजमें आये हैं, तब उनके हृदयमें वड़ी व्यथा हुई । वे व्याकुळ हो गयीं ॥ १३ ॥ मगवान् श्री-कृष्णके मथुरा जानेकी बात सनते ही बहुतोंके हृदयमें ऐसी जलन हुई कि गरम साँस चलने लगी; मुखकमल कुम्हला गया । और बहुतोंकी ऐसी दशा हुई—वे इस प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ोंतकका पता न रहा ॥१४॥ मगवान्के स्वरूपका ध्यान आते ही वहुत-सी गोपियोंकी चित्तवृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गयीं, मानो वे समाधिस्थ--आत्मामें स्थित हो गयी हों, और उन्हें अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान ही न रहा ॥१५॥ बहुत-सी गोपियोंके सामने भगवान् श्रीकृष्णका प्रेम, उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको स्पर्श करने-वाळी विचित्र पदोंसे युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गयीं । मोहित हो गयीं ॥१६॥ गोपियाँ मन-ही-मन भगवान्की छटकीछी चाछ, भाव-भङ्गी, प्रेमभरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिटा देनेवाछी ठिठोलियाँ तथा उदारतामरी छीलाओंका चिन्तन करने लगीं और उनके बिरहके भयसे कातर हो गयीं। उनका हृद्य, उनका जीवन—सव कुछ भगवान्के प्रति समर्पित था । उनकी आँखोंसे आँसू वह रहे थे। वे झुंड-की-झुंड इकट्टी होकर इस प्रकार कहने छगीं ॥ १७-१८॥

गोपियोंने कहा-धन्य हो त्रिधाता ! तुम सब कुछ

विधान तो करते हो, परन्तु तुम्हारे हृदयमें दयाका लेश भी नहीं है । पहले तो तुम सौहार्द और प्रेमसे जगत्के प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें एक कर देते हो, मिला देते हो; परन्तु अभी उनकी आशा-अभिळाषाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तम उन्हें व्यर्थ ही अलग-अलग कर देते हो ! सच है, तुम्हारा यह खिळवाड़ बच्चोंके खेळकी तरह व्यर्थ ही है ॥ १९ ॥ यह कितने दु:खकी बात है ! विधाता ! तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले श्यामधन्दरका मुखकमळ दिखळाया । कितना धन्दर है वह ! काले-काले घुँघराले बाल कपोलींपर झलक रहे हैं। मरकतमणि-से चिकने सुक्षिण कपोछ और तोतेकी चौंच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरोंपर मन्द-मन्द मुसर्कानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको तत्क्षण भगा देती है । विधाता ! तुमने एक बार तो हमें वह परम सन्दर मुखकमळ दिखाया और अब उसे ही हमारी आँखोंसे ओश्नल कर रहे हो ! सचमुच तुम्हारी यह करत्त बहुत ही अनुचित है ॥ २०॥ हम जानती हैं, इसमें अक्रूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है । वास्तवमें तुम्हीं अक्रूरके नामसे यहाँ आये हो और अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मुर्खकी भाँति छीन रहे हो । इनके द्वारा हम श्यामसुन्दरके एक-एक अङ्गमें तुम्हारी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती रहती थीं । विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१॥

अहो ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दरको भी नये-नये छोगों-से नेह लगानेकी चाट पड़ गयी है । देखो तो सही— इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ चला गया १ हम तो अपने घर-द्वार, खजन-सम्बन्धी, पति-पुत्र आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और इन्हींके लिये आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परन्तु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखतेतक नहीं ॥ २२ ॥ आजकी रातका प्रात:काल मथुराकी क्षियोंके लिये निश्चय ही बड़ा मझलमय होगा । आज उनकी बहुत दिनोंकी अभिलाषाएँ अनश्य ही पूरी हो जायँगी । जब हमारे ब्र जराज श्यामसुन्दर अपनी तिरली चितवन और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखारिनन्दका मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य-धन्य हो जायँगी ॥ २३ ॥ यद्यपि हमारे स्थामसुन्दर धैर्यवान् होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनोंकी आज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने मधुके समान मधुर वचनोंसे इनका चित्त बरवस अपनी ओर खींच छेंगी और ये उनकी सछज मुसकान तथा विलासपूर्ण मात्र-मंगीसे वहीं रम जायँगे। फिर हम गँवार ग्वाछिनोंके पास ये छौटकर क्यों आने छो ॥ २४ ॥ धन्य है आज हमारे स्थामसुन्दरका दर्शन करके मथुराके दाशाई, मोज, अन्धक और वृष्णिवंशी यादवोंके नेत्र अवस्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान् उत्सव होगा। साथ ही जो छोग यहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर नटनागर देवकीनन्दन स्थामसुन्दरका मार्गमें दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जायँगे॥ २५॥

देखो सखी ! यह अमूर कितना निटुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दु:खित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुळारे श्यामसुन्दरको हमारी आँखोंसे ओन्नल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बँगता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यन्त कृर पुरुषका 'अकूर' नाम नहीं होना चाहिये था ॥ २६ ॥ सखी ! हमारे ये श्यामसुन्दर भी तो कम निठ्र नहीं हैं । देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये । और मतत्राले गोपगण छकड़ोंद्वारा उनके साथ जानेके छिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े-बूढ़े ! उन्होंने तो इन छोगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 'जाओ जो मनमें आवे, करो । अत्र हम क्या करें १ आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूछ चेष्टा कर रहा है ॥ २७ ॥ चलो, हम खयं ही चलकर अपने श्यामसुन्दरको रोकेंगी; कुळके बड़े-बूढ़े और बन्धुजन हमारा क्या कर छेंगे १ अरी सखी ! हम आधे क्षणके छिये भी प्राणवल्छभ नन्दनन्दनका सङ्ग छोड्नेमें असमर्थ थीं । आज हमारे दुर्माग्यने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकुल कर

दिया है ॥ २८ ॥ सिखयो ! जिनकी प्रेमभरी मनोहर मुसकान, रहस्यकी मीठी-मीठी वार्ते, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिङ्गनसे हमने रासलीलाकी वे रात्रियाँ—जो बहुत विशाल याँ—एक क्षणके समान विता दी थाँ । अब मला, उनके विना हम उन्होंकी दी हुई अपार विरहत्ययाका पार कैसे पार्वेगी ॥ २९ ॥ एक दिनकी नहीं प्रतिदिनकी वात है, सायङ्गालमें प्रतिदिन वे ग्वालवालेंसे घिरे हुए बल्रामजीके साथ वनसे गौएँ चराकर लौटते हैं । उनकी काली-काली गुँघराली अल्कें और गलेके पुष्पहार गौओंके ख़ुरकी रजसे ढके रहते हैं । वे बाँसुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरली चितवनसे देख-देखकर हमारे इदयको वेध डालते हैं । उनके विना मला, हम कैसे जी सकेंगी ? ॥ ३० ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् गोपियाँ वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; परन्तु उनका एक-एक मनोभाव भगवान् श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका आर्टिइन कर रहा था। वे विरहकी सम्भावनासे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं और लाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !' इस प्रकार ऊँची आवाजसे पुकार-पुकारकर सुळळित खरसे रोने छगीं ॥ ३१ ॥ गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं ! रोते-रोते सारी रात बीत गयी, सूर्योदय हुआ । अक्रूरजी सन्या-वन्दन आदि नित्य कर्मोंसे निवृत्त होकर रथपर सवार हुए और उसे हाँक ले चले || ३२ || नन्दबाबा आदि गोपोंने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदिसे मरे मटके और मेंटकी बहुत-सी सामप्रियों ले ली तथा वे छकडोंपर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले॥ ३३॥ इसी समय अनुरागके रंगमें रँगी हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे श्रीकृष्णके पास गर्यी और उनकी चितवन, मुसकान आदि निरखकर कुछ-कुछ सुखी हुई। अब ने अपने प्रियतम श्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्कासे वहीं खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके इदयमें बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूतके द्वारा 'मैं आऊँगा' यह प्रेम-सन्देश मेजकर उन्हें घीरज वैंघाया ॥ ३५॥ गोपियोंको जनतक रथकी ध्वजा और पहियोंसे उड़ती हुई घूळ दीखती रही तनतक उनके शरीर चित्रलिखित-से वहीं ज्यों-के-त्यों खड़े रहे । परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लम श्रीकृष्णके साथ ही मेज दिया था ॥ ३६॥ अभी उनके मनमें आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ दूर जाकर छौट आयें । परन्तु जन नहीं छौटे, तन वे निराश हो गयीं और अपने-अपने घर चळी आयीं। परीक्षित् । वे रात-दिन अपने प्यारे श्यामसुन्दरकी छीछाओंका गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने शोक-सन्तापको हल्का करतीं॥ ३७॥

परीक्षित् ! इधर भगवान् श्रीकृष्ण भी बळरामजी और अकूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर सनार होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे ॥ ३८॥ वहाँ उन लोगोंने हाय-मुँह घोकर यमुनाजीका मरकतमणिके समान नीळा और अमृतके समान मीठा जल पिया । इसके बाद बलरामजीके साथ भगवान् वृक्षोंके झुरमुटमें खड़े रयपर सवार हो गये ॥ ३९ ॥ अक्तूरजीने दोनों भाइयोंको रथपर वैठाकर उनसे आज्ञा की और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्थ या ब्रह्महूद ) पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने छो ॥ ४० ॥ उस कुण्डमें स्नान करनेके बाद वे जलमें डुबकी लगाकर गायत्रीका जप करने छगे । उसी समय जलके मीतर अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और वलराम दोनों माई एक साथ ही बैठे हुए हैं || ४१ || अब उनके मनमें यह शङ्का हुई कि 'वसुदेवजीके पुत्रोंको तो मैं रयपर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जलमें कैसे आ गये १ जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे।' ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकेर देखा ॥ ४२ ॥ वे उस रथपर भी पूर्ववत् वैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगायी ॥ ४३ ॥ परन्तु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात् अनन्तदेव श्रीशेषजी विराजमान हैं । और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एवं असुर अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ शेषजीके हजार सिर हैं और प्रत्येक

फणपर मुकुट सुशोमित है । कम्ळनाळके समान उज्ज्वल शरीरपर नीलाम्बर धारण किये हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो सहस्र शिखरोंसे युक्त स्त्रेतगिरि कैलास शोमायमान हो ॥ १५॥ अक्राजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके समान घनस्याम त्रिराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं । बड़ी ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति है और कमळके रक्तदळके समान रतनारे नेत्र हैं ॥ १६॥ उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नताका सदन है । उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्तको चुराये लेती है। भौंहें सुन्दर और नासिका तनिक ऊँची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुन्दर कान, कपोल और लाल-लाल अधरोंकी लटा निराली ही है ॥ ४७ ॥ बाँहें घुटनोंतक छंबी और इष्ट-पुष्ट हैं। कंचे ऊँचे और वक्ष:स्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है। राङ्खके समान उतार-चढ़ाववाळा सुडौळ गळा, गहरी नामि और त्रिवछीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समान शोमायमान है ॥ ४८ ॥ स्थूल कटिप्रदेश और नितम्ब हाथीकी सुँडके समान जाँघें, सुन्दर घुटने एवं पिंडलियाँ हैं। एड़ीके ऊपरकी गाँठें उमरी हुई हैं और छाछ-छाछ नखोंसे दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण-कमलको अंगुलियाँ और अंगूठे नयी और कोमल पॅंखुड़ियोंके समान मुशोमित हैं ॥ ४९-५० ॥ अत्यन्त बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाज्बंद, करधनी, हार, नूपुर और कुण्डलोंसे तथा यज्ञोपनीतसे वह दिव्यमूर्ति अलङ्कत हो रही है। एक हाथमें पद्म

शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथोंमें शहु, चक्र और गदा, वक्षः स्थळपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तम-मणि और वनमाला लटक रही हैं॥ ५१-५२॥ नन्द-सुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी', सनकादि परमर्षि 'परब्रहा', ब्रह्मा, महादेव आदि देवता 'स्वेंसर,' मरीचि आदि नौ ब्राह्मण 'प्रजापति', और प्रह्लाद-नारद आदि भगवान्के परम प्रेमी भक्त तथा आठों वस अपने परम प्रियतम 'भगवान्' समझकर मिन्न-मिन्न भावोंके अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवान्की स्तुति कर रहे हैं ॥ ५३-५४ ॥ साय ही ब्रह्मी, पुष्टि, सरस्रती, कान्ति, कीर्ति और तुष्टि ( अर्थात् ऐश्वर्य, बछ, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य—ये षडीम्पर्येरूप शक्तियाँ ), इटा ( सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति ), ऊर्जा ( छीडाशक्ति ), विद्या-अविद्या ( जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा बहिरङ्ग शक्ति ), ह्वादिनी, संवित् ( अन्तरङ्गा शक्ति ) और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान् होकर उनकी सेवा कर रही हैं ॥ ५५ ॥

भगवान्की यह झाँकी निरखकर अक्रूरजीका इदय परमानन्दसे छ्वाछ्व भर गया । उन्हें परम मक्ति प्राप्त हो गयी । सारा शरीर हर्षावेशसे पुछकित हो गया । प्रेमभावका उद्देक होनेसे उनके नेत्र ऑस्से भर गये ॥ ५६॥ अब अक्रूरजीने अपना साहस बटोरकर मगवान्के चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाय जोड़कर बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे गद्गद खरसे भगवान्की स्तुति करने छगे॥ ५७॥

# चालीसवाँ अध्याय

#### अक्रूरजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

अक्र्रजी बोले प्रमो ! आप प्रकृति आदि समस्त कारणोंके परम कारण हैं । आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमल्स्से उन ब्रह्माजीका आविर्माव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत्की सृष्टि की है । मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भहङ्कार, महत्तत्व,

प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय और उनके अधिष्ठातृदेवता—यही सब चराचर जगत् तथा उसके व्यवहारके कारण हैं और ये सब-के-सब आपके ही अङ्गखरूप हैं ॥ २ ॥ प्रकृति और प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले समस्त पदार्थ 'इदंबृत्ति' के द्वारा प्रहण किये जाते हैं, इसिक्चिये ये सब अनात्मा हैं । अनात्मा

होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीं जान सकते । क्योंकि आप तो खयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्माजी अवस्य ही आपके खरूप हैं। परन्तु ने प्रकृतिके गुण रजस्से युक्त हैं, इसिंखये वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गणोंसे परेका खरूप नहीं जानते॥ ३॥ साधु योगी खयं अपने अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तर्यामी' के रूपमें; समस्त भूत-भौतिक पदार्थोंमें व्याप्त 'परमात्मा के े रूपमें और सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवमण्डलमें स्भित 'इष्टदेवता' के रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियन्ता ईश्वरके रूपमें साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ वहत-से कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश करनेवाळी त्रयीविद्याके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्चि आदि भनेक रूप वतलाती है, वहे-वहे यन करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ बहुत-से ज्ञानी अपने समस्त कर्मोंका संन्यास कर देते हैं और शान्तमावमें स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञानमज्जके क्करा ज्ञानख्य आपकी ही आराधना करते हैं ॥ ६ ॥ और भी वहत-से संस्कारसम्पन्न अथवा ग्रुद्धचित्त वैष्णव-जन आपकी वतलायी हुई पाखरात्र आदि विधियोंसे तन्मय होक्त आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायणरूप एक खरूपकी पूजा करते हैं ॥ ७॥ मगवन् । दूसरे छोग शिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य-मेदसे अनेक अत्रान्तर-भेद भी हैं, शिवखरूप आपकी ही पूजा करते हैं।। ८॥ खामिन् ! जो छोग दूसरे देवताओंकी मिक्त करते हैं और उन्हें आपसे मिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तवमें आपकी ही आराधना करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें हैं और सर्वेश्वर भी हैं ॥ ९ ॥ प्रभो ! जैसे पर्वतोंसे सव ओर वहत-सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके जलसे भरकर वृमती-घामती समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग चृम-घामकर देर-सबेर आपके ही पास पहुँच जाते हैं ॥ १०॥

प्रभो ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं—सत्त्र, रज और तम । ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस सूत्रोंसे ओतप्रोत

रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुर्णोसे ही ओतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ परन्त आप सर्वख्ररूप होनेपर मी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियोंके साक्षी हैं। यह गुणोंके प्रवाहसे होनेवाली सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता मनुष्य, पञ्च-पक्षी आदि समस्त योनियोंमें व्याप्त है; परन्त आप उससे सर्वया अलग हैं । इसलिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।। १२ ॥ अग्नि आपका मुख है । पृथ्वी चरण है । सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं । आकाश नामि है । दिशाएँ कान हैं । खर्ग सिर है । देवेन्द्रगण मुजाएँ हैं । समुद्र कोख है और यह बायु ही आपकी प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये कल्पित हुई है।।१३।। वृक्ष और ओषधियाँ रोम हैं। मेघ सिरके केश हैं। पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं। दिन और रात पळकोंका खोळना और मीचना है । प्रजापति जननेन्द्रिय हैं और दृष्टि ही आपका वीर्य है ॥ १४ ॥ अविनाशी भगवन् । जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलर-के फर्डोमें नन्हे-नन्हे कीट रहते हैं, उसीप्रकार उपासनाके लिये खीनूत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए छोक और उनके छोकपाङ कल्पित किये गये हैं ॥ १५ ॥ प्रमो ! आप कीडा करनेके ळिये प्रध्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार छोगोंके शोक-मोहको धो-त्रहा देते हैं और फिर सब छोग बड़े आनन्दसे आपके निर्मेछ यशका गान करते हैं ॥ १६ ॥ प्रमो ! आपने वेदों, ऋषियों, ओषघियों और सत्यव्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके लिये मत्त्यरूप धारण किया था और प्रख्यके समुद्रमें खच्छन्द विहार किया था । आपके मत्स्यरूपको मैं नमस्कार करता हूँ । आपने ही मधु और कैटम नामके अधुरोंका संहार करनेके लिये हयग्रीय अवतार प्रहण किया था । मैं आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ आपने ही वह विशाल कच्छपरूप प्रहण करके मन्दराचल-को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही प्रध्वीके उद्घारकी छीछा करनेके छिये वराहरूप स्वीकर किया था, आपको मेरे वार-वार नमस्कार ॥१८॥ प्रह्लाद-जैसे साधुजनोंका मेदभय मिटानेवाले प्रभो !

भापकें।इस अलोकिक नृसिहरूपको मैं नमस्कार करता र्ह्म<sub>णिति</sub>आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पर्गोसे तीनों ब्यूक्ताम लिये थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥१९॥ धर्मका उल्लब्बन करनेवाले घमंडी क्षत्रियोंके वनका छेदन कर देनेके छिये आपने भृगुपति परशुरामरूप ग्रहण किया किन्न हु या । में आपके उस क्ष्पको नमस्कार करता हूँ । र्विणकी नारा करनेके छिये आपने रघुवंशमें मगवान् रिमुक रूपसे अवतार ग्रहण किया था । मैं आपको नमस्किति करता हूँ ॥२०॥ वैष्णवजनों तथा यदुवंशियोंका र्पेडिन<sup>प्</sup>रोषण करनेके छिये आपने ही अपनेको वासुदेव, सङ्क्षिण्ई प्रयुम्न और अनिरुद्ध—इस चतुर्व्यूहके रूपमें र्श्रमाठाधिकया है । मैं आपको बार-बार नमस्कार करता. हुँ प्राप्ति ।। दैत्य और दानवोंको मोहित करनेके लिये भाँग्रे छुद्ध अहिंसामार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप प्रहण हार्हेंगेत्रीः मैं आपको नमस्कार करता हूँ । और पृथ्वीके क्षुत्रिप्त<sub>म</sub>ज़ब म्लेच्छप्राय हो जायँगे, तब उनका नारा नुस्ते हो। लिये आप ही कल्किके रूपमें अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

क्वान्स्रावन् । ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं और इस मोहके कारण ही 'यह मैं हूँ और यह मेरा है इस झ्ठे दुराप्रहमें फँसकर कर्मके मार्गीमें भटक रहे हैं ॥ २३ ॥ मेरे खामी । इसी प्रकार मैं भी छोते । इसमेरें दीखनेवाले पदार्थींके समान झुठे देह-गेह, पत्नी-पुत्र भीर धन-खजन आदिको सत्य समझकर उन्हींके महिमें फैस रहा हूँ और भटक रहा हूँ ॥ २०॥

नार मरीमूर्वता तो देखिये, प्रभो मेने अनित्य वस्तुओंको ्रार्क्षीप्र नित्य, अनात्माको आत्मा और दुःखको सुख समझ लिया । हुला हुए भेळा इस उळटी बुद्धिकी भी कोई सीमा है ! इस प्रकार क्रिकान अज्ञानवरा सांसारिक सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वींमें ही रम गिया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे मुन्ति पिरे हैं ॥ २५ ॥ जैसे कोई अनजान मनुष्य या | मैं

जलके लिये तालाबपर जाय और उसे उसीसे पैदा हुए सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है तथा सूर्यकी किरणोंमें झूट-मूठ प्रतीत होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण आपको छोड़कर विषयोंमें सुखकी आशासे भटक रहा हूँ ॥२६॥ मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके ज्ञानसे रहित हूँ। इसीसे मेरे मनमें अनेक वस्तुओंकी कामना और उनके छिये कर्म करनेके सङ्गल्प उठते ही रहते हैं । इसके अतिरिक्त ये इन्द्रियाँ भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मनको मथ-मथकर बळपूर्वक इधर-उधर घसीट ले जाती हैं। इसीलिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता ॥ २७ ॥ इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरणकमळोंकी छत्रछायामें आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टोंके छिये दुर्छम हैं। मेरे खामी ! इसे भी मैं आपका कृपाप्रसाद ही मानता हूँ । क्योंकि पद्मनाभ ! जब जीवके संसारसे मुक्त होने-का समय आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनासे चित्तवृत्ति आपमें उगती है ॥ २८॥ प्रमो ! आप केवछ विज्ञान-खरूप हैं, विज्ञानघन हैं । जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं; जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं । जीवके रूपमें एवं जीवोंके सुख-दु:ख आदिके निमित्त काल, कर्म, खभाव तथा प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी हैं। आपकी राक्तियाँ अनन्त हैं। आप खयं ब्रह्स हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥ प्रमो ! आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय ( सङ्गर्षण ) हैं;तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ-देवता हृषीकेश ( प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ) हैं । मैं आपको वार-बार नमस्कार करता हूँ । प्रभो । आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥

11 05 1,

न्द्राचल-

त्ता हूँ ।

# इकतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश

गराहरूप ॥ अग्रीयुक्देवजी कहते हैं -- परीक्षित् ! अन्नूरजी इस अपने दिव्यरूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान् श्रीभृष्णने जलमें लिया, ठीक वैसे ही, जैसे कोई नट अभिनयमें कोई रूप दिखाकर फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे॥ १॥ जब अक्रूरजीने देखा कि मगवान्का वह दिन्यरूप अन्त-र्धान हो गया, तव वे जलसे बाहर निकल आये और फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रय-पर चले आये। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे॥ २॥ मगवान् श्रीकृष्णने उनसे पूछा—'चाचाजी! आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई भद्धत वस्तु देखी है क्या १ क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान पड़ता है'॥ ३॥

अकृरजीने कहा-प्रमो ! पृथ्वी, आकाश या जलमें और सारे जगत्में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आएमें ही हैं। क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तव ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु रह जाती है, जो मैंने न देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन् ! जितनी भी अद्भुत बस्तुएँ हैं, वे पृथ्वीमें हों या जल अयत्रा आकाशमें—सव-की-सव जिनमें हैं उन्हीं आप-को मैं देख रहा हूँ। फिर मठा मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी देखी ? ॥ ५ ॥ गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यह कहकर रय हाँक दिया और भगवान् श्रीकृष्ण तथा वळ(ामजीको लेकर दिन ढळते-ढळते वे मथुरापुरी जा पहुँचे ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! मार्गमें स्थान-स्थानपर गाँत्रोंके छोग मिछनेके छिये आते और भगवान् श्रीकृष्ण तथा वल्रामजीको देखकर आनन्दमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने छगते, अपनी दृष्टि हृटा न पाते॥७॥ नन्दवावा आदि वजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये थे, और मथुरापुरीके बाहरी उपवनमें रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ।) ८ ।) उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णने विनीतभावसे खड़े अक्तुरजीका हाथ अपने हायमें लेकर मुसकराते हुए कहा—॥ ९॥ 'चाचाजी ! आप रथ लेकर पहले मथुरापुरीमें प्रवेश कीजिये और अपने घर जाइये | हमलोग पहले यहाँ उताकर फिर नगर देखनेके छिये आर्येगे' ॥ १० ॥

अक्रूरजीने कहा—प्रमो ! आप दोनोंके विना में मथुरामें नहीं जा सकता । खामी ! में आपका मक्त हूँ । मक्तकत्सल प्रमो ! आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११ ॥

भगवन् ! आइये, चर्छे । मेरे परम हितैषी और्रेंट सेंग्वे सुहृद् भगवन् ! आप वल्रामजी, ग्वालबालीं तथा मिन्द्-रायजी आदि आत्मीयोंके साथ चलकर हमारा घर सिनीय कीजिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थ हैं । आप अपने गर्विणीर-की घूळिसे हमारा घर पवित्र कीजिये । आपके चैरिंगोंकी धोवन ( गङ्गाजळ या चरणामृत ) से अग्नि, जिस्त्रीता, पितर—सब-के-सब तृत हो जाते हैं ॥ १३ ॥ फिसी रे आपके युगल चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वर्हें म्येंस प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं । किंकिंड यरा ही नहीं--- उन्हें अतुल्नीय ऐश्वर्य तथा वहिंग्रीति प्राप्त हुई, जो अनन्यप्रेमी मक्तोंको प्राप्त होती हैपहर ही आपके चरणोदक—गङ्गाजीने तीनों छोक पत्रित्रर्छार दिये। सचमुच वे मूर्तिमान् पवित्रता हैं । उन्हींकेतस्मक्षी से सगरके पुत्रोंको सद्गति प्राप्त हुई और उसी) जुल्ला खयं भगवान् राङ्करने अपने सिरपर धारण किया वा १,५५ यदुवंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आराध्य देव हैं। जगत्के खामी हैं। आपके गुण और छीछाओंका शृह्यपू तथा कीर्तन वड़ा ही मङ्गळकारी है । उत्तम् पुरुष् आपके गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं। नारायण कि आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥

श्रीभगवान्ने कहा—चाचाजी ! मैं दाज मैयाके साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियोंके दोही कंसको मारकर तब अपने सभी सुद्धत्-ख्ज़त्तोंका श्रिय करूँगा ॥ १७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवानिके इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने से ही गिरी। उन्होंने पुरीमें प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और वैक्टरिमिके ले आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अंपि धर गये॥ १८॥ दूसरे दिन तीसरे पहर वल्रामजी और ग्वालवालोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णने मथुरापुरीको देखिनिके लिये नगरमें प्रवेश किया॥ १९॥ भगवान् देखिनिके नगरके परकोटेमें स्फिटकमणि (विल्लीर ) के बहुत किये नगरके परकोटेमें स्फिटकमणि (विल्लीर ) के बहुत किये के गोपुर (प्रधान दरवाजे ) तथा घरोंमें भी विल्ला कि पाटक वने हुए हैं। उनमें सोनेके वहे-वहे किया है हैं और सोनेके ही तोरण (बाहरी दरवाजे ) विने हुए हैं। नगरके चारों ओर ताँवे और पीतलकी चहारदिविति।

बनी हुई है । खाईंके कारण और कहींसे उस नगरमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान-स्थानपर मुन्दर-मुन्दर उद्यान और रमणीय उपवन ( केवळ क्षियोंके उपयोगमें भानेवाले बगीचे ) शोभायमान हैं ॥ २० ॥ सुवर्णसे सजे हुए चौराहे, धनियोंके महल, उन्हींके साथके बगीचे, कारीगरोंके बैठनेके स्थान या प्रजावर्गके सभाभवन ( टाउनहाळ ) और साधारण छोगोंके निवासगृह नगरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक (बिल्छीर ), नीलम, मूँगे, मोती और पन्ने आदिसे जड़े हुए छज्जे, चबृतरे, श्ररोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं । उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी माँति-माँतिकी बोछी बोछ रहे हैं। सड़क, बाजार, गर्छी एवं चौराहोंपर खूब छिड्काव किया गया है। स्थान-स्थानपर फूलोंके गजरे, नवारे ( जौके अङ्कर ), खीछ और चावळ विखरे हुए हैं ॥ २१-२२ ॥ घरोंके दरवाजोंपर दही और चन्दन आदिसे चर्चित जलसे भरे हुए कलश रक्ले हैं और वे फूछ, दीपक, नयी-नयी कोंपछें, फछसहित केले और सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी इंडियों और रेशमी क्लोंसे मलीमाँति सजाये हर हैं ॥२३॥

परीक्षित् ! वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण और बळरामजीने ग्वालबालोंके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें प्रवेश किया । उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सकतासे उन्हें देखनेके छिये झटपट अटारियोंपर चढ़ गयीं ॥२४॥ किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वस्त्र और गहने उन्नटे पहन निये । किसीने भू इसे कुण्डल, कंगन आदि जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूषणोंमेंसे एक ही पहना और चल पड़ी । कोई एक ही कानमें पत्र नामक आभूषण धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पाँवमें पाय-जेब पहन रक्खा था । कोई एक ही आँखर्मे अञ्चन आँज पायी थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चल पड़ी || २५ || कई रमणियाँ तो मोजन कर रही थीं, वे हाथका कौर फेंककर चल पड़ीं । सबका मन उत्साह और आनन्दसे भर रहा था। कोई-कोई उबटन लगवा रही ्र्यां, वे बिना स्तान किये ही दौड़ पड़ीं । जो सो रही थीं, वे कोलाहल धनकर उठ खड़ी हुई भीर उसी अवस्थामें दौड़ चर्छी । जो माताएँ बच्चोंको दुध पिला रही

थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर भगवान् श्रीकृष्णको देखनेके छिये चळ पड़ीं || २६ || कमळनयन भगवान् श्रीकृष्ण मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्त्रीसे चल रहे थे। उन्होंने छक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने ज्याम-धुन्दर विप्रहसे नगरनारियोंके नेत्रोंको बड़ा आनन्द दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्म हँसी तथा प्रेमभरी चितवन-से उनके मन चुरा लिये ॥ २७ ॥ मथुराकी श्वियाँ बहुत दिनोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी अद्भुत छीछाएँ सुनती आ रही थीं । उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चन्नल, व्याकुळ हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्रीकृष्णने भी अपनी प्रेमभरी चितवन और मन्द मुसकान-की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया । परीक्षित् ! उन श्वियोंने नेत्रोंके द्वारा भगवान्को अपने इदयमें ले जाकर उनके आनन्दमय खरूपका आछिङ्गन किया। उनका शरीर पुछकित हो 'गया और बहुत दिनोंकी विरह-व्याभि शान्त हो गयी ॥२८॥ मथुराकी नारियाँ अपने-अपने महलोंकी अटारियोंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर पुर्ध्योंकी वर्षा करने छगीं । उस समय उन क्षियों-के मुखकमळ प्रेमके आनेगसे खिळ रहे थे ॥ २९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत, जलसे भरे पात्र, फलोंके हार, चन्दन और भेंटकी सामप्रियों-से आनन्दमग्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीकी पूजा की ॥ ३० ॥ भगवान्को देखकर सभी पुरवासी आपसमें कहने छगे--- 'धन्य है ! धन्य है !' गोपियोंने ऐसी कौन-सी महान् तपस्या की है, जिसके कारण वे मनुष्यमात्रको परमानन्द देनेत्राले इन दोनों मनोहर किशोरोंको देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥

इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि एक धोबी, जो कपड़े रँगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ रहा है । भगवान् श्रीकृष्णने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम कपड़े माँगे ॥ ३२ ॥ भगवान्ने कहा—'भाई ! तुम हमें ऐसे वस्त्र दो, जो हमारे शरीरमें पूरे-पूरे आ जाय ! वास्तवमें हमलोग उन वस्तोंके अधिकारी हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यदि तुम हमलोगोंको वस्त्र दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा'॥ ३३॥ परीक्षित् ! भगवान् सर्वत्र परिपूर्ण हैं । सब कुळ उन्हींका है । फिर भी उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी लीला की; परन्तु वह

मर्ख राजा कंसका सेवक होनेके कारण मतवाला हो रहा था। भगवान्की वस्तु भगवान्को देना तो दूर रहा, उसने क्रोधमें मरकर आक्षेप करते हुए कहा---।।३४॥ 'तुमछोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलोंमें। क्या वहाँ ऐसे ही वस पहनते हो ! तुमलोग वहुत उदण्ड हो गये हो, तभी ऐसी वढ़-बढ़का बातेंकरते हो। अब तुग्हें राजा-का धन छ्टनेकी इच्छा हुई है ॥ ३५॥ अरे, मूर्खो ! जाओ, भाग जाओ । यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा हो तो फिर इस तरह मत माँगना । राजकर्मचारी तुम्हारे-जैसे उच्छुह्वलोंको केंद्र कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं'॥ ३६॥ जव वह घोवी इस प्रकार वहुत कुछ वहक-बहककर वातें करने छगा, तव मगवान् श्रीकृष्णने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर घडामसे घड़से नीचे जा गिरा ॥ ३७ ॥ यह देखकर उस धोवीके अधीन काम करनेवाले सब-के-सब कपड़ोंके गहर वहीं छोड़कार इधर-उधर भाग गये। भगवान्ने उन वर्खोंको ले लिया ॥ ३८ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और वलराम-जीने मनमाने वस पहन छिये तथा वसे हुए वस्नोमेंसे बहुत-से अपने साथी ग्वाटवाळोंको भी दिये । बहुत-से कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चल दिये ॥३९॥

मगवान् श्रीकृष्ण और वळराम जव कुछ आगे वहे,
तव उन्हें एक दर्जी मिळा। मगवान्का अनुपम सीन्दर्य
देखकर उसे वड़ी प्रसन्ता हुई। उसने उन रंग-विरंग
सुन्दर वर्जोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि
वे सव ठीक-ठीक फव गये॥ ४०॥ अनेक प्रकारके वर्जोंसे
विभूषित होकर दोनों माई और भी अधिक शोमायमान
हुए। ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय श्वेत और
श्याम गजशावक मळीमाँति सजा दिये गये हों॥ ४१॥
मगवान् श्रीकृष्ण उस दर्जीपर वहुत प्रसन्त हुए। उन्होंने
उसे इस छोकमें मरपूर धन-सम्पत्ति, बळ-ऐश्वर्य, अपनी
स्मृति और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इन्हियसम्बन्धी
शक्तियाँ दीं और मृत्युके वादके छिये अपना सारूप्य
मोक्ष भी दे दिया॥ ४२॥

इसके वाद भगवान् श्रीकृष्ण झुदामा माछीके घर गये । दोनों भाइयोंको देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ

और प्रध्नीपर सिर् रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ फिर उनको आसनपर वैठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ धुलाये और तदनन्तर । बालबालोंके सहित सबकी फूलोंके हार, पान, चन्दन आदि सामप्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा की ॥ ४४॥ इसके पश्चात् उसने प्रार्थना की-- 'प्रभो ! आप दोनोंके ऋमागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया। हमारा कुळ पवित्र हो गया । आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋणसे मुक्त हो गये । वे हमपर परमसन्तुष्ट हैं || ४५|| आप दोनों सम्पूर्ण जगत्के परम कारण हैं | आप संसारके अम्युदय-उन्नति और निःश्रेयस--मोक्षके छिये ह्री इस पृथ्वीपर अपने ज्ञान, वल आदि अंशोंके साथ अन्नतीर्ण हुए हैं ॥ ४६॥ यद्यपि आप प्रेमकरनेवार्जेसे ही प्रेम करते हैं, भजन क्लेवाळोंको ही भजते हैं--फिर भी आपकी दृष्टिमें विधमता नहीं है। क्योंकि आप सारे जगत्के परम सुद्भद्र और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थीमें समरूपसे स्थित हैं ॥ ४७ ॥ मैं आपका दास हूँ । आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करहें । मगवन् ! जीवपर आपका यह बहुत बड़ा अनुप्रह है, पूर्ण कृपा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं ॥ ४८ ॥ राजेन्द्र ! धुदामा माळीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद भगवान्-का अभिप्राय जानकर वड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंसे गुँथे हुए हार उन्हें पहनाये ॥४९॥ जब ग्वाखवाल और वलराम-जीके साथ भगत्रान् श्रीकृष्ण उन सुन्दर-सुन्दर माळाओंसे भलङ्कृत हो चुके, तव उन नरदायक प्रमुने प्रसन होकर विनीत और शरणागत झुदामाको श्रेष्ठवर दिये॥५०॥झुदामा मालीने उनसे यही वर माँगा कि 'प्रमो ! आप ही समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं । सर्वस्वरूप आपके चरणोंमें मेरी अविचल भक्ति हो । आपके भक्तोंसे मेरा सौहार्द मैत्रीका सम्बन्ध हो और समस्त प्राणियोंके प्रति अहैतुक दयाका माव वना रहें' || ५१ || भगवान् श्रीकृष्णने सुदामाको उसके माँगे हुए वर तो दिये ही--ऐसी टक्सी भी दी, जो वंशपरम्पराके साथ-साथ वढ़ती जाय; और साथ ही वल, आयु, कीर्ति तथा कान्तिका भी वरदान दिया । इसके वाद भगवान् श्रीकृष्ण वट्यामजीके साथ वहाँसे विदा हुए ॥ ५२ ॥

### बयालीसवाँ अध्याय

कुन्जापर कृपा, धनुषभङ्ग और कंसकी घबराहर

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इसके बाद मगन्नान् श्रीकृष्ण जन अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे आगे नढ़े, तन उन्होंने एक युनती स्नीको देखा। उसका मुँह तो छुन्दर था, परन्तु नह शरीरसे कुन्नड़ी थी। इसीसे उसका नाम पड़ गया था 'कुन्जा'। नह अपने हाथमें चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। मगन्नान् श्रीकृष्ण प्रेमरसका दान करनेनाले हैं, उन्होंने कुन्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछा—॥१॥ 'सुन्दरी! तुम कौन हो १ यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो ! कल्याणी! हमें सन बात सच-सच बतला दो। यह उत्तम चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो। इस दानसे शीव्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा'॥ २॥

उबटन आदि लगानेवाली सैरन्ध्री कुन्जाने कहा-'परम सुन्दर! मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवका (कुब्जा) है। मैं उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग छगानेका काम करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत भाते हैं । परन्तु आप दोनोंसे बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है' || ३ || भगवान्के सौन्दर्य, धुकुमारता, रसिकता, मन्दहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवनसे कुब्जाका मन हाथसे निकल गया । उसने मगवान्पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया । उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर और गाढ़ा अङ्गराग दे दिया || ४ || तब मगवान् श्रीकृष्णने अपने सॉॅंवले शरीरपर पीले रंगका और बळरामजीने अपने गोरे शरीरपंर छाळ रंगका अङ्गराग छगाया तथा नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित होकर वे अत्यन्त सुशोमित हुए ॥ ५ ॥ मगवान् श्रीकृष्ण उस कुब्जापर बहुत प्रसन हुए । उन्होंने अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन जगहसे टेढ़ी किन्तु सुन्दर मुखवाछी कुन्जाको सीधी करनेका विचार किया॥६॥मगवान्ने अपने चरणोंसे कुब्जा-के पैरके दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो

भँगुलियाँ उसकी ठोड़ीमें लगायीं तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया ॥ ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे अङ्ग सीघे और समान हो गये। प्रेम और मुक्तिके दाता भगवान्के स्पर्शसे वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युवती बन गयी ॥ ८॥ उसी क्षण कुन्जा रूप, गुण और उदारतासे सम्पन हो गयी। उसके मनमें भगवानके मिलनकी कामना जाग उठी । उसने उनके दुपट्टेका छोर पकड़कर मुसकराते हुए कहा--।। ९ ॥ 'वीरशिरोमणे ! आइये, घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। क्योंकि आपने मेरे चित्तको मथ डाळा है । पुरुषोत्तम ! मुझ दासीपर प्रसन्न होइये ॥ १० ॥ जब बळरामजीके सामने ही कुब्जाने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान् श्रीकृप्णने अपने साथी ग्वालबालोंके मुँहकी ओर देखकर हॅंसते हुए उससे कहा—॥ ११ ॥ 'धुन्दरी ! तुम्हारा घर संसारी छोगोंके छिये अपनी मानसिक व्याधि मिटानेका साधन है । मैं अपना कार्य पूरा करके अक्स्य वहाँ आऊँगा । हमारे-जैसे बेघरके बटोहियोंको तुम्हारा ही तो आसरा है' ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीठी नातें करके भगवान श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया। जव वे व्यापारियोंके बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापारियोंने उनका तथा बळरामजीका पान, फ्रूळोंके हार, चन्दन मेंट---उपहारोंसे तरह-तरहकी किया ॥१३॥ उनके दर्शनमात्रसे स्नियोंके हृदयमें प्रेमका आवेग, मिलनकी आकाङ्का जग उठती थी। यहाँतक कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध न रहती। उनके वस्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रछिखित मूर्तियोंके समान ज्यों-की-त्यों खड़ी रह जाती थीं ॥ १४ ॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण पुरवासियोंसे धनुष-यज्ञका स्थान पूछते हुए रंगशालामें पहुँचे और वहाँ उन्होंने इन्द्रधनुषके समान एक अद्भुत धनुष देखा ॥ १५ ॥ उस धनुषमें बहुत-सा घन लगाया गया था; अनेक बहुमूल्य अल्झारोंसे उसे सजाया गया था । उसकी खुव पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। मगवान् श्रीकृष्णने रक्षकोंके रोक्तनेपर मी उस धनुपको वलात्कारसे लिया ॥१६॥ उन्होंने सबके देखते-देखते उस धनुपको बार्ये हाथसे उठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक क्षणमें खींचकर वीचों-वीचसे उसी प्रकार उसके दो दुकड़े कर डाले, जैसे वहुत वल्यान् मतवाला हाथी खेळ-ही-खेळमें ईखको तोड़ डाळता है ॥ १७ ॥ जव धनुप ट्टा तव उसके रान्दसे आकारा, पृथ्वी और दिशाएँ भर गयीं; उसे झुनकर कंस भी भयभीत हो गया ॥ १८ ॥ अत्र धनुषके रक्षक भाततायी असुर अपने सहायकोंके साथ बहुत ही विगड़े | वे भगवान् श्रीकृप्मको घेरकर खंडे हो गये और उन्हें पकड़ लेनेकी इच्छासे चिल्लाने छगे--- 'पकड़ छो, बाँघ छो, जाने न पावें ॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकार वळरामजी और श्रीकृष्ण भी तनिक कोथित हो गये और उस धनुपके दुकड़ोंको उठाकर उन्होंसे उनका काम तमाम कर दिया ॥ २०॥ उन्हीं धनुपखण्डोंसे उन्होंने उन असरोंकी सहायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार करं डाटा । इसके वाद वे यज्ञशाटाके प्रधान द्वारसे होकर वाहर निकल आये और वड़े आनन्दसे मथुरापुरीकी शोभा देखते हुए विचरने छगे॥ २१॥ जव नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंके इस अद्भुत पराक्रमकी वात छुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं॥ २२॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और वच्रामजी पूरी खतन्त्रतासे मथुरापुरीमं त्रिचरण करने छगे । जव सूर्वास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालवालोंसे घिरे हुए नगरसे बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, छीट आये ॥ २३ ॥ तीनों छोकोंके वड़े-बड़े देवता चाहते थे कि छहमी हमें मिछें, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहनेत्राले भगवान्का वरण किया। उन्होंको सदाके छिये अपना निवासस्थान वना छिया। मथुरावासी उन्हों पुरुषभूपण भगवान् श्रीकृष्णके अङ्ग-अङ्गका सीन्दर्थ देख रहे हैं । उनका कितना सीमाय

है ! त्रजमें भगवान्की यात्राके समय गोपियोंने विरहातुर होकर मथुरावासियोंके सम्बन्धमें जो-जो वार्ते कही थीं, वे सव यहाँ अक्षरशः सत्य हुई । सचमुच वे परमानन्दमें मग्न हो गये ॥ २४ ॥ फिर हाथ-गैर धोकर श्रीकृष्ण और वल्रामजीने दूधसे वने हुए खीर आदि पदार्थोंका भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस वातका पता लगाकर उस रातको वहीं आरामसे सो गये ॥ २५ ॥

जब कंसने सुना कि श्रीकृष्ण और वलरामने धनुष तोड़ डाळा, रक्षकों तथा उनकी सहायताके लिये मेजी हुई सेनाका भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिये केवल एक खिलवाड़ ही था-इसके लिये उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी ॥ २६ ॥ तव वह बहुत ही डर गया; उस दुर्वुदिको बहुत देरतक नींद न आयी । उसे जाप्रत्-अत्रस्थामें तथा स्तप्तमें भी बहुत-से ऐसे अपशकुन हुए, जो उसकी मृत्युके स्चक थे॥२७॥ जाप्रत्-अवस्थामें उसने देखा कि जल या दर्पणमें शरीरकी परछाईँ तो पड़ती है, परन्तु सिर नहीं दिखायी देता; अँगुळी आदिकी आइ न होनेपर भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियाँ उसे दो-दो दिखायी पड़ती हैं ॥ २८ ॥ छायामें छेद दिखायी पड़ता है और कार्नोमें अँगुळी डाळकर झुननेपर भी प्राणोंका चूँ-चूँ शब्द नहीं सुनायी पड़ता । ब्रक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और वाद् या की चड़में अपने पैरोंके चिह्न नहीं दीख पड़ते ॥ २९ ॥ कंसने खप्तावस्थामें देखा कि वह प्रेतोंके गले लग रहा है, गवेपर चढ़कर चळता है और त्रिप खा रहा है । उसका सारा शरीर तेल्से तर है, गलेमें जपाकुसुम ( अड़हुल ) की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है ॥ ३० ॥ खप्त और जाप्रत्-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और मी वहत-से अपराकृत देखे । उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न आयी || ३१ ||

परीक्षित् ! जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण पूर्व समुद्रसे ऊपर उठे, तव राजा कंसने मछ-क्रीडा (दंगळ) का महोत्सव प्रारम्भ कराया ॥ ३२॥ राज- कर्मचारियोंने रंगम्भिको मछीभाँति सजाया । तुरही,
मेरी आदि बाजे वजने छगे । छोगोंके बैठनेके मध्य फूछोंके गजरों, इंडियों, वल और वंदनवारोंसे सजा दिये
गये ॥ ३३ ॥ उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक
तथा प्रामवासी—सव यथास्थान बैठ गये । राजाछोग
भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डटे ॥ ३१ ॥
राजा कंस अपने मिर्त्रियोंके साथ मण्डलेखरों ( छोटेछोटे राजाओं ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिंहासनपर
जा बैठा । इस समय भी अपराकुनोंके कारण उसका
चित्त घबड़ाया हुआ था ॥ ३५ ॥ तब पहछवानोंके

ताल ठोंकनेके साथ ही बाजे बजने लगे और गरवीले पहल्यान खूब सज-धजकर अपने-अपने उस्तादोंके साथ अखाड़ेमें आ उतरे ॥ ३६ ॥ चाण्र्र, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहल्यान बाजोंकी सुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखाड़ेमें आ-आकर बैठ गये ॥ ३०॥ इसी समय मोजराज कंसने नन्द आदि गोपोंको बुलवाया । उन लोगोंने आकर उसे तरह-तरहकी मेंटें दीं और फिर जाकर वे एक मन्नपर बैठ गये ॥ ३८॥

# तैंतालीसवाँ अध्याय

कुवलयापीड़का उद्धार और अलाड़ेमें प्रवेश

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं - काम-क्रोधादि शत्रुओंको पराजित करनेवाले परीक्षित् । अब श्रीकृष्ण और बळराम भी स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दंगछके अनुरूप नगाड़ेकी ध्वनि सुनकर रङ्गभूमि देखनेके छिये चळ पड़े॥ १॥ मगवान् श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेप्र पहुँचकर देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवल्यापीड़ नामका हाथी खड़ा है || २ || तब भगवान् श्रीकृष्णने अपनी कमर कस की और घुँघराकी अर्क्ने समेट की तथा मेवके समान गम्भीर वाणीसे महावतको छळकारकर कहा ॥३॥ 'महावत, ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे दे। हमारे मार्गसे हट जा । अरे, सुनता नहीं १ देर मत कर । नहीं तो मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके घर पहुँचाता हूँ' ॥ ४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने महावतको जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोधसे तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त भयङ्कार कुवल्यापीड्को अङ्कराकी मारसे कुद्ध करके श्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया ॥ ५ ॥ कुत्रख्यापीड़ने भगवान्-की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँडमें छपेट छिया; परन्तु भगवान् स्ँड्से बाहर सरक आये और उसे एक घूँसा जमाकर उसके पैरोंके बीचमें जा छिपे ॥ ६ ॥ उन्हें अपने सामने न देखकर कुनल्यापीड़को बड़ा क्रोध हुआ । उसने सूँघकर भगवान्को अपनी सूँइसे टटोड छिया और पकड़ा भी; परन्तु उन्होंने बल्क्ष्रेंक अपनेको

उससे छुड़ा लिया || ७ || इसके बाद भगवान् उस बल्वान् हाथीकी पूँछ पकड़कर खेळ-खेळमें ही उसे सौ हायतक पीछे घसीट छाये; जैसे गरुड़ साँपको घसीट ळाते हैं ॥ ८॥ जिस प्रकार घूमते हुए बळड़ेके साथ बाङक चूमता है अथवा खयं भगवान् श्रीकृष्ण जिस प्रकार बछड़ोंसे खेळते थे, वैसे ही वे उसकी पूँछ फाइ-कर उसे घुमाने और खेळने ळगे। जब वह दार्येसे घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बार्ये था जाते और जब वह बार्येंकी ओर घूमता, तब वे दार्ये घूम जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके सामने आकर उन्होंने उसे एक घूँसा जमाया और वे उसे गिरानेके छिये इस प्रकार उसके सामनेसे भागने छगे, मानो वह अब छू लेता है, तब छू लेता है॥ १०॥ मगत्रान् श्रीकृष्णने दौड़ते-दौड़ते एक बार खेळ-खेळमें ही पृथ्वीपर गिरनेका अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर माग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-मुन रहा था । उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोरसे अपने दोनों दाँत धरतीपर मारे ॥ ११ ॥ जब कुत्रलयापीड़का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ़ गया। महावर्तोकी प्रेरणासे वह कुद्ध होकर मगवान् श्रीकृष्णपर टूट पड़ा ॥ १२ ॥ भगत्रान् मधुस्ट्नने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गये और अपने एक ही हाथसे उसकी सूँड पकड़कर उसे धरतीपर पटक दिया ॥ १३ ॥ उसके गिर जानेपर भगवान्ने सिंहके समान खेळ-ही-खेळमें उसे पैरोंसे दबा-कर उसके दाँत उखाड़ ळिये और उन्हींसे हाथी और महावरोंका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥

परीक्षित् ! मरे हुए हाथीको छोड़कर मगवान् श्री-कृष्णने हाथमें उसके दाँत लिये-लिये ही रंगम्मिमें प्रवेश किया । उस समय उनकी शोमा देखने ही योग्य थी । उनके कंचेपर हाधीका दाँत रक्खा हुआ था, शरीर रक्त और मदकी बूँदोंसे सुशोमित था और मुखकमछपर पसीनेकी बूँदें झलक रही थीं || १५ || परीक्षित् ! मगत्रान् श्रीकृष्ण और वल्राम दोनोंके ही हाथोंमें कुवल्यापीड़के वड़-बड़े दाँत राखके रूपमें सुशोभित हो रहे ये और कुछ ग्वालवाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ १६॥ जिस समय मगनान् श्रीकृष्ण वलरामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस समय वे पहलवानोंको वज़कठोर-शरीर, मनुष्योंको नर-रत्न, खियोंको मूर्तिमान् कामदेव, गोपोंको खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके समान वड़े-बूढ़ोंको शिद्य, कंसको मृत्य, अञ्चानियोंको विराट्, योगियोंको परम तत्त्र और मक्तशिरोमणि वृष्णि-वंशियोंको अपने इष्टदेव जान पड़े (सबने अपने-अपने मावानुरूप क्रमशः रौद, अद्भुत, श्रङ्गार, हास्य, वीर, वात्सस्य, भयानक, वीमत्स, शान्त और प्रेममक्ति-रसका अंतुमन किया ) ॥ १७ ॥ राजन् । वैसे तो कंस नड़ा धीर-वीर था; फिर भी जन उसने देखा कि इन दोनोंने कुनल्यापीड़को मार ढाला, तब उसकी समझ-में यह वात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घवड़ा गया ॥ १८ ॥ श्री-कृष्ण और वलरामकी वाँहें वड़ी लंबी-लंबी थीं। पुण्पोंके हार, वस और आमूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो रहा था; ऐसा जान पड़ता था, मानी उत्तम वेष धारण करके दो नट अभिनय करनेके छिये आये हों । जिनके नेत्र एक बार उनपर पड़ जाते, वस, छग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमिमें शोभायमान हुए ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! मञ्जोंपर जितने छोग वैठे थे-ने मथुराके

नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमङ खिङ उठे, उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रोंके द्वारा उनकी मुखमाधुरीका पान करते-करते तप्त ही नहीं होते थे ॥ २०॥ मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, जिह्नासे चाट रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और मुजाओंसे पकड़कर हृदयसे सटा रहे हों ॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, माध्य और निर्भयताने मानो दर्शकांको उनकी छीछाओंका स्मरण करा दिया और वे छोग आपसमें उनके सम्बन्धकी देखी-सनी वार्ते कहने-सनने छगे ॥ २२ ॥ ये दोनों साक्षात् भगवान् नारायणके अंश हैं । इस पृथ्वीपर वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २३ ॥ [ अँगुळीसे दिखाकर ] ये साँवले-सळोने कुमार देवकीके गर्भसे उत्पन हुए थे। जन्मते ही वसुदेवजीने इन्हें गोकुछ पहुँचा दिया था । इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे और नन्दजीके घरमें ही पलकर इतने वहे हुए ॥ २४ ॥ इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, राङ्खचूड, केशी और घेनुक आदिका तथा और भी दुष्ट दैत्योंका वध तथा यमळार्जुनका उद्धार किया है ॥ २५ ॥ इन्होंने ही गौ और म्वालोंको दावानलकी ज्वालासे बचाया था। कालियनागका दमन और इन्द्रका मान-मर्दन भी इन्होंने ही किया था ॥२६॥ इन्होंने सात दिनोंतक एक ही हाथपर गिरिराज गोवर्धनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा आँधी-पानी तथा वज्रपातसे गोकुळको बचा लिया ॥ २७ ॥ गोपियाँ इनकी मन्द-मन्द मुसकान, मधुर चितवन और सर्वदा एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारिक्टके दर्शनसे आनन्दित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकारके तापोंसे मुक्त हो जाती थीं।। २८॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान् समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा ॥ २९ ॥ ये दूसरे इन्हीं श्यांमसुन्दरके वहे भाई कमळनयन श्रीवळराम-जी हैं। हमने किसी-किसीके मुँहसे ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलम्बासर, वत्सासर और बकासर आदिको मारा है ॥ ३० ॥

जिस समय दर्शकोंमें यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ेमें तुरही आदि वाजे वज रहे थे, उस समय

चाणूरने भगवान् श्रीकृष्ण और बछरामको सम्बोधन करके यह बात कही--।। ३१ ॥ 'नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और बल्रामजी ! तुम दोनों नीरोंके आदरणीय हो । हमारे महाराजने यह सनकर कि तुमलोग करती छड़नेमें बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशळ देखनेके छिये तुम्हें यहाँ बुळवाया है ॥ ३२ ॥ देखो माई ! जो प्रजा मन, वचन और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका भला होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम करती है, उसे हानि उठानी पड़ती है ॥ ३३ ॥ यह सभी जानते हैं कि गाय और वछड़े चरानेवाले ग्वाकिये प्रतिदिन आनन्दसे जंगळोंमें कुरती छड्-छड्का खेळते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं॥ ३४॥ इसिंख्ये आओ, हम और तुम मिळकर महाराजको प्रसन्न करनेके छिये कुश्ती छड़ें। ऐसा करनेसे हमपर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका प्रतीक हैंग ।। ३५ ॥

परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो-दो हाथ करें । इसिंख्ये उन्होंने चाणूरकी बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-कालके अनुसार यह बात कही--।। ३६॥ 'चाणूर! हम भी इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत अवस्य करना चाहिये। इसीमें हमारा कल्याण है॥ ३७॥ किन्तु चाणूर! हमलोग अभी बालक हैं। इसलिये हम अपने समान बल्याले बालकोंके साथ ही कुश्ती लड़नेका खेल करेंगे। कुश्ती समान बल्वालेंके साथ ही कुश्ती लड़नेका खेल करेंगे। कुश्ती समान बल्वालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखनेवाले समासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप न लगेंग।। ३८॥

चाणूरने कहा—अजी! तुम और बळराम न वाळक हो और न तो किशोर। तुम दोनों बळवानोंमें श्रेष्ठ हो, तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंका वळ रखनेवाळे कुवळयापीड़को खेळ-ही-खेळमें मार डाळा॥ ३९॥ इसळिये तुम दोनोंको हम-जैसे बळवानोंके साथ ही ळड़ना चाहिये। इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है। इसळिये श्रीकृष्ण! तुम मुझपर अपना जोर आजमाओ और वळरामके साथ मुष्टिक छड़ेगा॥ ४०॥

#### चौवालीसवाँ अध्याय

चाणूर, मुप्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! मगवान् श्रीशृष्णाने चाण्र आदिके वधका निश्चित संकर्ण कर लिया । जोड़ वद दिये जानेपर श्रीशृष्ण चाण्रसे और वल्रामजी मुष्टिकसे जा मिड़े ॥ १ ॥ वे लोग एक दूसरेको जीत लेनेकी इच्छासे हाथसे हाथ बाँधकर और पैरोंमें पैर अड़ाकर बल्पूर्वक अपनी-अपनी ओर खींचने लगे ॥ २ ॥ वे पंजोंसे पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे माथा और छातीसे छाती मिड़ाकर एक-दूसरेपर चोट करने लगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार दाँव-पेंच करते-कराते अपने-अपने जोड़ीदारको पकड़कर इधर-उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोरसे जक्ड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे । इस प्रकार एक दूसरेको रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदारको पछाड़ देनेकी

चेष्टा करते । कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूसरा उसे घुटनों और पैरोंमें दबाकर उठा लेता । हार्योंसे पकड़कर ऊपर ले जाता । गलेमें लिपट जानेपर ढकेल देता और आवश्यकता होनेपर हाय-पाँव इकट्ठे करके गाँठ वाँघ देता ॥ ४-५ ॥

परीक्षित् ! इस दंगलको देखनेके लिये नगरकी बहुत-सी महिलाएँ भी आयी हुई थीं । उन्होंने जब देखा कि बड़े-बड़े पहल्वानोंके साथ ये छोटे-छोटे बल्हें वालक लड़ाये जा रहे हैं, तब वे अलग-अलग , टोलियाँ बनाकर करणावश आपसमें बातचीत करने लगीं—।। ६॥ 'यहाँ राजा कंसके समासद् बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेदकी बात है कि राजाके सामने ही ये बली पहल्वानों और निर्वल बालकोंके युद्धका अनुमोदन करते हैं॥ ७॥ बहिन ! देखो, इन पहल्वानोंका एक-एक अङ्ग वक्रके समान

कठोर है। ये देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से माछम होते हैं। प्रन्तु श्रीकृष्ण और वल्राम अभी जवान भी नहीं हुए हैं । इनकी किशोर अवस्था है । इनका एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे १॥ ८॥ जितने छोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवस्य-अवस्य धर्मोल्लङ्घनका पाप लगेगा । सखी ! अव हमें भी यहाँसे चल देना चाहिये। जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो, वहाँ कभी न रहे; यही शास्त्रका नियम है ॥ ९ ॥ देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान् पुरुषको समासदोंके दोर्पोको जानते हुए. समामें जाना ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणोंको कहना, चुप रह जाना अथवा में नहीं जानता ऐसा कह देना-ये तीनों ही वार्ते मनुष्यको दोपभागी वनाती हैं ॥ १०॥ देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुके चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुखपर पसीनेकी वूँदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं, जैसे कमलकोशपर जलकी दूँदें ॥११॥ सिखयो । क्या तुम नहीं देख रही हो कि वल्रामजीका मुख मुष्टिकके प्रति कोधके कारण कुछ-कुछ छाछ छोचनोंसे युक्त हो रहा है ! फिर भी हास्यका अनिरुद्ध आवेग कितना सुन्दर छग रहा है ॥ १२ ॥ सखी ! सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। क्योंकि वहाँ ये पुरुपोत्तम मनुष्यके वेपमें छिपका रहते हैं। खयं भगवान शहर और छक्षीजी जिनके चरणों-की पूजा करती हैं, वे ही प्रमु वहाँ रंग-विरंगे जंगली पुष्पोंकी माला धारण कर लेते हैं तथा वलरामजीके साय बाँसुरी वजाते, गौएँ चराते और तरह-तरहके खेळ खेळते हुए आनन्दसे विचरते हैं॥ १३॥ सखी । पता नहीं, गोपियोंन कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके दोनोंसे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माधुरीका पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, छावण्यका सार ! संसारमें या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है, फिर बड़कर होनेकी तो बात ही क्या है। सो भी किसीके सँवारने-सजानेसे नहीं, गहने-कपड़ेसे भी नहीं, विन्क खयंसिद्ध है। इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती । क्योंकि यह प्रति-क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समप्र यश,

सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके आश्रित हैं। सखियो ! परन्तु इसका दर्शन तो औरोंके छिये बड़ा ही दुर्छम है। वह तो गोपियोंके ही भाग्यमें बदा है॥ १८॥ गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर सखी । व्रजकी श्रीकृष्णमें ही चित्त छगा रहनेके कारण प्रेममरे हृदयसे, आँसुओंके कारण गद्गद कण्ठसे वे इन्हींकी छीछाओंका गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर छीपते, बालकोंको झूला झुलाते, रोते हुए वालकोंको चुप कराते, उन्हें नहलाते-धुलाते, धरोंको शाइते-बहारते--कहाँतक कहें, सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्णके गुणोंके गानमें ही मस्त रहती हैं ॥ १५ ॥ ये श्रीकृष्ण जव प्रातःकाल गौओंको चरानेके लिये वजसे वनमें जाते हैं और सायङ्काल उन्हें लेकर ब्रजमें छोटते हैं, तब बड़े मधुर खरसे बाँसुरी वजाते हैं। उसकी टेर सनकर गोपियाँ घरका सारा काम-काज छोड़कर झटपट रास्तेमें दौड़ आती हैं और श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयामरी चितवनसे युक्त मुखकमछ निहार-निहारकर निहाछ होती हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं'॥ १६॥

भरतवंशशिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी क्षियाँ इस प्रकार वातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डाङनेका निश्चय किया ॥ १७ ॥ क्षियोंकी ये मयपूर्ण वार्ते माता-पिता देवकी-ब्रह्मदेव भी सुन रहे थे 🛊 । वे पुत्रस्नेहवश शोकसे विह्नल हो गये । उनके हृदयमें वड़ी जलन, वड़ी पीड़ा होने लगी। क्योंकि वे अपने प्रत्रोंके वल-वीर्यको नहीं जानते थे ॥ १८ ॥ मगवान् श्रीकृष्य और उनसे भिड़नेवाळा चाणूर दोनों ही भिन्न-भिन्न प्रकारके दाँव-पेंचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार छड़ रहे थे, वैसे ही वळ(ामजी और मुप्टिक भी मिड़े हुए थे ॥ १९ ॥ भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्ग वज्रसे भी कठोर हो रहे थे । उनकी रगडुसे चाणूरकी रग-रग ढीळी पड़ गयी । बार-बार उसे ऐसा माल्रम हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे बन्धन टूट रहे हैं । उसे वड़ी ग्लानि, वड़ी व्यथा हुई ॥२०॥ अब वह अत्यन्त कोधित होकर वाजकी तरह अपटा

 <sup>•</sup> स्त्रियाँ जहाँ यातें कर रही थीं, वहाँसे निकट ही वसुदेव-देवकी कैद थे, अतः वे उनकी वार्ते सुन सकें ।

और दोनों हायके घूँसे बाँधकर उसने मगत्रान् श्रीकृष्ण-की छातीपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ परन्तु उसके प्रहारसे भगवान् तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूर्लोके गजरे-की मारसे गजराज । उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ छीं और उसे अन्तरिक्षमें बढ़े वेगसे कई बार घुमाकर धरतीपर दे मारा । परीक्षित् ! चाणूरके प्राण तो घुमानेके समय ही निकल गये थे । उसकी वेष-भूषा अस्त-व्यस्त हो गयी, केश और माळाएँ त्रिखर गयीं, वह इन्द्रच्वज ( इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े किये गये वड़े झंडे ) के समान गिर पड़ा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिकने भी पहले बलरामजीको एक घूँसा मारा । इसपर बली बल्रामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जड़ दिया ॥२४॥ तमाचा छगनेसे वह कॉॅंप उठा और ऑंघीसे उखड़े हुए वृक्षके समान अत्यन्त व्यथित और अन्तमें प्राणहीन होकर खून उगळता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ हे राजन् ! इसके वाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान् बळराम-जीने अपने सामने आते ही कूट नामक पहल्वानको खेळ-खेळमें ही वायें हाथके घूँसेसे उपेक्षापूर्वक मार डाळा ॥ २६ ॥ उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने पैरकी ठोकरसे शलका सिर धड़से अलग कर दिया और तोशल-को तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गये॥ २७॥ जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल-ये पाँचों पहल्यान मर चुके, तब जो वच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके छिये स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए ॥२८॥ उनके भाग जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी अपने समवयस्क ग्वाल-बालोंको खींच-खींचकर उनके साथ मिड्ने और नाच-नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने नुपुरोंकी बनकारको मिळाकर मल्ळकीडा---कुक्तीके खेळ करने छगे ॥२९॥

भगवान् श्रीकृष्ण और वळरामकी इस अद्भुत छीछाको देखकर सभी दर्शकोंको बड़ा आनन्द हुआ । श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष 'धन्य है, धन्य है'—इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने छो। परन्तु कंसको इससे बड़ा दु:ख हुआ। वह और भी चिढ़ गया।। ३०॥ जब उसके प्रधान पहछ्यान मार डाछे गये और बचे हुए सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे- गाजे वंद करा दिये और अपने सेनकोंको यह आज्ञा दी-।। ३१॥ 'अरे, नमुदेवके इन दुश्चरित्र लड़कोंको नगरसे बाहर निकाळ दो । गोपोंका सारा धन छीन छो और दुर्बुद्धि नन्दको कैद कर छो ॥ ३२ ॥ वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है । उसे शीघ्र मार डाले । और उप्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंके साथ शत्रुओंसे मिला हुआ है । इसलिये उसे भी जीता मत छोड़ों ।। ३३ ।। कंस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होका फुर्तीसे वेगपूर्वक उछलकर छीलासे ही उसके ऊँचे मञ्चपर जा चढ़े ॥३४॥ जब मनस्त्री कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप भगवान् श्रीकृष्ण सामने आ गये, तव वह सहसा अपने सिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तलवार उठा छी ॥ ३५॥ हाथमें तलवार लेकर वह चोट करनेका अनसर ढूँढ़ता हुआ पैंतरा बदलने लगा । आकाशमें उड़ते हुए बाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता तो कमी बार्यी ओर । परन्तु भगवान्का प्रचण्ड तेज अत्यन्त दुस्सह है । जैसे गरुड़ सॉंपको पकड़ छेते हैं, वैसे ही भगवान्ने वलपूर्वक उसे पकड़ लिया ॥ ३६॥ इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवान्ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मञ्जसे रंगभूमिमें गिरा दिया । फिर परम खतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय मगवान् श्रीकृष्ण उसके ऊपर खयं कूद पड़े ॥ ३७ ॥ उनके कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी । सबके देखते-देखते मगवान् श्रीकृष्ण कंसकी छाशको धरतीपर उसी प्रकार घसीटने छगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे । नरेन्द्र! उस समय सबके मुँहसे 'हाय ! हाय !' की वड़ी ऊँची आवाज सुनायी पड़ी || ३८ || कंस नित्य-निरन्तर वड़ी घबड़ाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता था। वह खाते-पीते, सोते-चळते, बोळते और सॉॅंस लेते—सब समय अपने सामने चक्र हाथमें लिये भगवान् श्रीकृष्णको ही देखता रहता था। इस नित्य चिन्तनके फल्खरूप-वह चाहे द्वेषभावसे ही क्यों न किया गया हो—उसे भगवान्के उसी रूपकी प्राप्ति हुई, सारूप मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तपखी योगियोंके लिये सी कठिन है।। ३९।।





कंसके कड्ड और न्यप्रोध आदि आठ छोटे माई थे। वे अपने वह भाईका वदला लेनेके लिये क्रोधसे आग-बबूले होकर भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामकी ओर दौड़े || ४० || जब भगवान् बळरामजीने देखा कि वे बड़े वेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला, जैसे सिंह पशुओंको मार डाळता है ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशमें दुन्दुमियाँ बजने छगीं । भगवान्के विभूति-ं खरूप ब्रह्मा, राङ्कर आदि देवता वहे आनन्दसे पुष्पींकी वर्षा करते हुए उनकी स्तृति करने छगे । अप्सराएँ नाचने छगीं ॥ ४२ ॥ महाराज ! कंस और उसके भाइयोंकी क्षियाँ अपने आत्मीय खजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त दु:खित हुई । वे अपने सिर पीटती हुई ऑखोंमें ऑसू भरे वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥ वीरशय्यापर सोये हुए अपने पतियोंसे लिपटकर वे शोकप्रस्त हो गर्यी और बार-बार आँस् बहाती हुई ऊँचे खरसे विछाप करने छगीं ॥ ४४ ॥ 'हा नाथ ! हे प्यारे ! हे धर्मज़ ! हे करुणामय ! हे अनायवत्सळ ! आपकी मृत्युसे हम सवकी मृत्यु हो गयी । आज हमारे घर उजड़ गये । हमारी सन्तान अनाथ हो गयी ॥ ४५ ॥ पुरुपश्रेष्ट ! इस पुरीके आप ही खामी थे । आपके विरहसे इसके उत्सव समाप्त हो गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे समझें ॥ ५१॥

गये और मङ्गलिस उत्तर गये । यह हमारी ही भाँति विधवा होकर शोमाहीन हो गयी ॥ ४६॥ स्वामी ! आपने निरपराध प्राणियोंके साथ घोर द्रोह किया या, अन्याय किया था; इसीसे आपकी यह गति हुई । सच है, जो जगत्के जीवोंसे द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है १॥४७॥ ये भगवान् श्रीकृष्ण जगत्के समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ १८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रीक्षित् श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं । उन्होंने रानियोंको ढाढ़स बँघाया, सान्त्वना दी, फिर छोकरीतिके अनुसार मरनेवालोंका जैसा क्रिया-कर्म होता है, वह सव कराया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण और बल्रामजीने जेल्में जाकर अपने माता-पिताको बन्धनसे छूड़ाया और सिरसे स्पर्श करके उनके चरणोंकी वन्दना की ॥ ५० ॥ किन्तु अपने पुत्रोंके प्रणाम करनेपर भी देवकी और वसदेवने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने इदयसे नहीं छगाया । उन्हें शङ्का हो

### पैतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण-यलरामका यश्रोपवीत और गुरुकुलप्रवेश

थीं श्रकरेवजी कहते हैं --परीक्षित् भगशन् श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्यका, मेरे भगवद्भावका ज्ञान हो गया है। परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख नहीं पा सकेंगे---) ऐसा सोचकर उन्होंन उनपर अपनी बह योगमाया फैला दी, जो उनके खजनोंको मुग्ध रखकर उनकी छीछामें सहायक होती है ॥ १ ॥ यदवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण वहे भाई बलरामजीके साय अपने माँ-वापके पास जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झककर 'मेरी अम्मा ! मेरे पिताजी !' इन शन्दोंसे उन्हें प्रसन करते हुए कहने छगे---॥ २ ॥

'पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे छिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख हमसे नहीं पा सके ॥ ३ ॥ दुर्दैववश हमछोगोंको आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला। इसीसे बाळकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड्-प्यारका सुख मिलता है, बह हमें भी नहीं मिल सका ॥ ४॥ पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और इसका छाळन-पाळन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता

और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकारसे उन्नरण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदृत उसे उसके अपने शरीरका मांस खिळाते हैं ॥ ६ ॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बाळक सन्तान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता—वह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही है ।॥ ७ ॥ पिताजी ! हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये । क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्विम्नचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोनों हमें क्षमा करें । हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट दिये, परन्तु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई सेवा-शुश्रूषा न कर सके ॥ ९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वाला श्रीहरिकी इस वाणीसे मोहित हो देवकी-वधुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया ॥ १०॥ राजन् ! वे स्नेह-पाशसे बँधकर पूर्णतः मोहित हो गये और आँसुओंकी धारासे उनका अमिषेक करने लगे। यहाँतक कि आँसुओंके कारण गला रुँघ जानेसे वे कुछ बोल मी न सके ॥ ११॥

देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने माता-पिताको सान्त्वना देकर अपने नाना उप्रसेनको यहुवंशियोंका राजा बना दिया॥ १२॥ और उनसे कहा—'महाराज! हम आपकी प्रजा हैं। आप हमलोगोंपर शासन कीजिये। राजा ययातिका शाप होनेके कारण यहुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; (परन्तु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष न होगा।)'॥ १३॥ जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बहे-बहे देवता भी सिर झकाकर आपको मेंट देंगे।' दूसरे नरपतियोंके बारेमें तो कहना ही क्या है॥ १४॥ परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण ही सारे विश्वके विधाता हैं। उन्होंने, जो कंसके भयसे व्याकुल होकर इधर-उधर भाग गये थे, उन यहु,

वृष्णि, अन्धकं, मधु, दाशाई और कुकुर आदि वंशोंमें उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंको ढूँद-ढूँदकर बुळत्राया । उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा क्रेशे उठाना पड़ा था। भगवान्ने उनका सत्कार किया, सानवना दी और उन्हें ख़ब धन-सम्पत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने-अपने घरोंमें बसा दिया ॥ १५-१६॥ अब सारे-के-सारे यदुवंशी भगवान् श्रीकृष्ण तथा बळरामजीके बाहुबळसे सुरक्षित थे । उनकी कृपासे उन्हें किसी प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था । उनके सारे . मनोर्थ सफल हो गये थे। वे कृतार्थ हो गये थे। अब वे अपने-अपने घरोंमें आनन्दसे विहार करने लगे ॥ १७ ॥ मगवान् श्रीकृष्णका वदन आनन्दका सदन है । वह नित्य प्रफुक्कित, कभी न कुम्हळानेवाळा कमळ है । उसका सौन्दर्य अपार है । सदय हास और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनन्दमग्न रहते ॥ १८॥ मथुराके वृद्ध पुरुष भी युवकोंके समान अत्यन्त बळवान् और उत्साही हो गये थे; क्योंकि नेत्रोंके दोनोंसे बारंबार वे अपने मकरन्द-रस पान करते मुखारविन्दका अमृतमय रहते थे॥ १९॥

प्रिय परीक्षित् ! अब देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण और बळरामजी दोनों ही नन्दबाबाके पास आये और गले छगनेके बाद उनसे कहने छगे---॥२०॥ 'पिताजी! आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और दुंछारसे इमारा ठाळन-पाठन किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माता-पिता सन्तानपर अपने शरीरसे भी अधिक स्नेह करते हैं॥ २१॥ जिन्हें पाळन-पोषण न कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन बालकोंको जो लोग अपने पुत्रके समान लाङ्-प्यारसे पाछते हैं, वे ही वास्तवमें उनके माँ-वाप हैं ॥ २२ ॥ पिताजी ! अब आपछोग व्रजमें जाइये । इसमें सन्देह नहीं कि इमारे बिना वात्सल्य-स्नेहके कारण आप ळोगोंको बहुत दुःख होगा । यहाँके सुहृद्-सम्बन्धियोंको . सुखी करके हम आपछोगोंसे मिछनेके छिये आयेंगे ॥ २३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने नन्दबाबा और दूसरे व्रजनासियोंको इस प्रकार समझा-बुझाकर बढ़े आदरके

साय वस्त, आसूषणं और अनेक धातुओंके बने वरतन आदि देकर उनका सत्कार किया ॥ २४ ॥ भगवान्की वात सुनकर नन्दवावाने प्रेमसे अधीर होकर दोनों भाइयोंको गले लगा लिया और फिर नेत्रोंमें आँस् मरकर गोपोंके साथ बजके लिये प्रस्थान किया ॥२५॥

हे राजन् ! इसके बाद बसुदेवजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक द्विजाति-समुचित यज्ञोपत्रीत-संस्कार करवाया ॥ २६ ॥ उन्होंने विविध प्रकारके वस और आमूवणोंसे ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछड़ोंबाछी गौएँ दीं । सभी गौएँ गलेमें सोनेकी माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत-से आभूवर्णों एवं रेशमी बस्त्रोंकी मालाओंसे विभूषित थीं ॥ २७ ॥ महामति वसुदेवजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बळरामजीके जन्म-नक्षत्रमें जितनी गौएँ मन-ही-मन सङ्गल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कंसने अन्यायसे छीन लिया था । अव उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणोंको ने फिरसे दीं ॥ २८ ॥ इस प्रकार यहुवंशके आचार्य गर्गजीसे संस्कार कराकर बळ-रामजी और मगत्रान् श्रीकृष्ण द्विजलको प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्यव्रत अखण्ड तो था ही, अव उन्होंने गायत्रीपूर्वक अध्ययन करनेके छिये उसे नियमतः खीकार किया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण और बखराम जगत्के एकमात्र खामी हैं। सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएँ उन्होंसे निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान खतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्यकी-सी छीछा करके उसे छिपा रक्खा था ॥३०॥

अब ने दोनों गुरुकुलमें निनास करनेकी इन्डासे काश्यगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर (उज्जैन) में रहते थे ॥ ३१ ॥ वे दोनों भाई विधिपूर्वक गुरुजीके पास रहने छगे। उस समय वे वहे ही धुसं-यत, अपनी चेष्टाओंको सर्वथा नियमित रक्खे हुए थे। गुरुजी तो उनका भादर करते ही थे, भगवान् श्रीकृष्ण और बजरामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये, इसका आदर्श छोगोंके सामने रखते हुए बड़ी मक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेना करने छगे ॥३२॥ गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवासे बहुत प्रसन हुए । उन्होंने दोनों भाइयोंको छहों अङ्ग और उपनिषदोंके सिहत सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी ॥३३॥ इनके सित्रा मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धतुर्वेद, मनुस्पृति आदि 'धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि, वेदोंका तात्पर्य बतळानेवाले शास्त्र, तर्कविद्या (न्यायशास्त्र) आदिकी भी शिक्षा दी । साय ही सन्धि, त्रिप्रह, यान, आसन, द्वेध और आश्रय—इन छः मेदोंसे युक्त राज-नीतिका भी अध्ययन कराया ॥ ३४॥ परीक्षित् ! सगवान् श्रीकृष्ण और बळराम सारी विद्यासीके प्रवर्तक हैं । इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा न्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन का रहे थे। उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहनेमात्रसे सारी निदाएँ सीख र्छ ॥ ३५ ॥ केवल चौसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरोमणि दोनों भाइयोंने चौसठों कलाओं \*का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि

<sup>ा</sup> चौसठ कलाएँ ये हैं—

मुनिसे प्रार्थना की कि 'आपकी जो इच्छा हो, गुरु-दक्षिणा माँग लें ॥ ३६ ॥ महाराज ! सान्दीपनि मुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अछौकिक बुद्धिका अनुभव कर लिया था । इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सलाह करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें हमारा बालक समुद्रमें डूबकर मर गया था, उसे तुमलोग ला दो ॥ ३७ ॥ बळरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था । दोनों ही महारथी थे । उन्होंने 'बहुत अच्छा कहकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रयपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये । वे समुद्रतटपर जाकर क्षणभर बैठे रहे । उस समय यह जानकर कि ये साक्षात् परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३८॥ भगवान्ने समुद्रसे कहा—'समुद्र ! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीव्र हमें दों ॥ ३९॥

मनुष्यवेषधारी समुद्रने कहा—'देनाधिदेव श्रीकृष्ण! मैंने उस बालकको नहीं लिया है। मेरे जलमें पञ्चजन नामका एक बड़ा भारी देख जातिका अध्य शङ्कके रूपमें रहता है। अवस्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा'॥ ४०॥ समुद्रकी बात धुनका भगवान तुरंत ही जलमें जा धुसे और शङ्काधुरको मार डाला। परन्तु वह बालक उसके पेटमें नहीं मिला॥ ४१॥ तब उसके शरीरका शङ्क लेकर भगवान रथपर चले आये। वहाँसे बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्क बजाया। शङ्किका शब्द धुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उनका खागत किया और मिक्तमावसे भरकर निधिपूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की।

उन्होंने नम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान सिचदानन्द-खरूप भगवान् श्रीकृष्णसे कहा— 'छोछासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर ! मैं आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ ११॥ ४२—४४॥

श्रीभगवान् ने कहा—'यमराज! यहाँ अपने कर्म-बन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र छाया गया है । तुम मेरी आज्ञा खीकार करो और उसके कर्मपर घ्यान न देकर उसे मेरे पास छे आओं ॥ ४५ ॥ यमराजने जो 'आज्ञा' कहकर भगतान्का आदेश खीकार किया और उनका गुरुपुत्र छा दिया। तब यदु वंशिशरोमणि भगतान् श्रीकृष्ण और बळरामजी उस बाळकको छेकर उज्जैन छौट आये और उसे अपने गुरुदेवको सींपकर कहा कि 'आप और जो कुछ चाहें, माँग छैं ॥ ४६ ॥

गुरुजीने कहा—'बेटा ! तुम दोनोंने मलीमाँति
गुरुदक्षिणा दी । अब और क्या चाहिये १ जो तुम्हारेजैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरथ
अपूर्ण रह सकता है १ ॥ ४७ ॥ वीरो ! अब तुम
दोनों अपने घर जाओ । तुम्हें लोकोंको पित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त हो । तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस
लोक और परलोकमें सदा नवीन बनी रहे, कभी
विस्मृत न हो ॥ ४८ ॥ बेटा परीक्षित् ! फिर गुरुजीसे
आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान
शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों भाई मथुरामें लौट
आये ॥ ४९ ॥ मथुराकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण
और बलरामको न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही
थी । अब उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब
परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल गया
हो ॥ ५० ॥

## छियालीसयाँ अध्याय

उद्भवजीकी व्रजयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! उद्भवजी वृष्णिवंशियोंमें एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात्

४७ म्हेन्छ-कान्योंका समझ हेना, ४८ विभिन्न देशोंकी माषाका ज्ञान, ४९ शकुन-अपशकुन जानना, प्रश्नोंके उत्तरमें शुमाशुम बतलाना, ५०नाना प्रकारके मातृकायन्त्र बनाना, ५१ रत्नोंको नाना प्रकारके आकारोंमें काटना, ५२ साङ्केतिक माषा बनाना, ५३ मनमें कटकरचना करना, ५४ नयी-नयी वार्ते निकालना, ५५ छलसे काम निकालना, ५६ समस्त कोशोंका ज्ञान, ५७ समस्त छन्दोंका ज्ञान, ५८ वस्रोंको छिपाने या बदलनेकी विद्या, ५९ सूतकीड़ा, ६० दूरके मृनुष्य या वस्तुओंका आकर्षण कर होना, ६१ बालकोंके खेल, ६२ मन्त्रविद्या, ६३ विजय प्राप्त करानेवाली विद्या, ६४ वेताल आदिको वश्में रखनेकी विद्या।

बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान् थे । उनकी महिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात कही जा सकती है कि वे भगत्रान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा तथा मन्त्री भी थे ॥ १ ॥ एक दिन शरणागतोंके सारे दु:ख हर लेनेवाले मगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्त और एकान्तप्रेमी उद्भवजीका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा-॥ २ ॥ 'सौम्यखभाव उद्धव ! तुम व्रजमें जाओ । वहाँ मेरे पिता-माता नन्दबाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे त्रिरहकी व्याधिसे वहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश सुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो ॥ ३ ॥ प्यारे उद्भव ! गोपियोंका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही छगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वेख मैं ही हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसे भी मुझीको अपना प्यारा, अपना प्रियतम---नहीं, नहीं अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यह वत है कि जो लोग मेरे लिये लैकिक और पारलैकिक धर्मीको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं खयं करता हूँ ॥ ४ ॥ प्रिय उद्भव ! मैं उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त मोहित हो रही हैं, वार-वार मूर्च्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरहकी व्यथासे विह्नल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे छिये उत्कण्ठित रहती हैं ॥ ५ ॥ मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्तसे अपने प्राणींको किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा या कि 'मैं आऊँगा।' वही उनके जीवनका आधार है । उद्भव । और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ । वे नित्य-निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती **₹** || € ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगतान् श्रीकृष्णने यह त्रात कही, तब उद्धवजी वड़े आदरसे अपने खामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और नन्दगाँवके लिये चल पड़े ॥ ७ ॥ परम छुन्दर उद्धवजी सूर्यास्तके समय नन्दवावाके त्रजमें पहुँचे । उस समय जंगलसे गौएँ लौट रही थीं । उनके छुरोंके आधातसे इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रय दक

गया था ।। ८ ।। व्रजभूमिमें ऋतुमती गौओंके छिये मतत्राले साँड आपसमें छड़ रहे थे। उनकी गर्जनासे सारा वज गूँज रहा था। थोड़े दिनोंकी व्यायी हुई गौएँ अपने थनोंके मारी मारसे दबी होनेपर मी अपने-अपने बछड़ोंकी ओर दौड़ रही थीं ॥ ९ ॥ सफेद रंगके बछड़े इधर-उधर उछछ-कूद मचाते हुए बहुत ही भले माख्म होते थे। गाय दुहनेकी 'घर-घर' ध्वनिसे और बाँद्धिरियोंकी मधुर टेरसे अब भी वजकी अपूर्व शोभा हो रही थी ॥ १०॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर वस्र तथा गहनोंसे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा बल्रामजीके मङ्गलभय चरित्रोंका गान कर रहे थे और इस प्रकार वजकी शोभा और भी बढ़ गयी थी ॥ ११॥ गोपोंके घरोंमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता-पितरोंकी पूजा की हुई थी। धूपकी सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे । उन घरोंको पुष्पोंसे सजाया गया था । ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा वज और भी मनोरम हो रहा था ॥ १२ ॥ चारों ओर वन-पंक्तियाँ फ्रुलोंसे छद रही थीं । पक्षी चहक रहे थे और मीरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमळोंके वनसे शोभायमान थे और इंस. बत्तख आदि पक्षी वनमें विहार कर रहे थे ॥ १३ ॥

जब भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी व्रजमें आये, तब उनसे मिळकर नन्दवावा बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीको गळे छगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया, मानो खयं भगवान् श्रीकृष्ण आ गये हों ॥ १४ ॥ समयपर उत्तम अनका मोजन कराया और जब वे आरामसे पळॅगपर बैठ गये, सेवकोंने पाँव दबाकर, पंखा भळकर उनकी थकावट दूर कर दी ॥ १५ ॥ तब नन्दबाबाने उनसे पूछा—'परम माग्य-वान् उद्धवजी । अब हमारे सखा वसुदेवजी जेळसे छूट गये । उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं । इस समय वे सब कुराळसे तो हैं न १ ॥ १६ ॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने पापोंके फळखरूप पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया । क्योंकि खभावसे ही धार्मिक परम साधु यदुवेशियोंसे वह सदा देष करता था ॥ १७ ॥ अच्छा

उद्भवजी । श्रीकृष्ण कभी हमछोगोंकी भी याद करते हैं ! यह उनकी माँ है, खजन-सम्बन्धी हैं, सखा हैं, गोप हैं; उन्हींको अपना खामी और सर्वेख माननेवाला यह बज है; उन्हींकी गौएँ, वृन्दावन और यह गिरिराज है; क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं १ ॥ १८ ॥ आप यह तो बतलाइये कि हमारे गोविन्द अपने सुद्द्-नान्धर्वोको देखनेके छिये एक बार भी यहाँ आयेंगे क्या १ यदि वे यहाँ आ जाते तो इस उनकी बह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवनसे युक्त मुखकमळ देख तो लेते ॥ १९॥ उद्धवजी ! श्रीकृष्णका हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनन्त है, उन्होंने दावानळसे, आँघी-पानीसे, धृषासूर और अजगर आदि अनेकों मृत्युके निमित्तोंसे--जिन्हें टालनेका कोई उपाय न था---एक बार नहीं, अनेक बार इमारी रक्षा की है ॥ २०॥ उद्धवजी ! हम श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदिका स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता ॥ २१ ॥ जब इम देखते हैं कि यह वही नदी है, जिसमें श्रीकृष्ण जलकीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये वे ही वनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए बाँसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं, जहाँ वे अपने सखाओं के साय अनेकों प्रकारके खेळ खेळते थे; और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचिह्न अभी मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय हो जाता है ॥ २२ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मैं श्रीकृष्ण और बळरामको देवशिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हर हैं। खयं भगवान गर्गाचार्यजीने मुझसे ऐसा ही कहा था ॥ २३ ॥ जैसे सिंह बिना किसी परिश्रमके पशुओंको मार डाल्ता है, वैसे ही उन्होंने खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान् न्वलशाली गजराज कुवलय।पीड़को मार

डाळा ॥ २४ ॥ उन्होंने तीन ताळ छंबे और अत्यन्त दृढ़ धनुषको वैसे ही तोड़ डाळा, जैसे कोई हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाळे । हमारे प्यारे श्रीकृष्णने एक हाथसे सात दिनोंतक गिरिराजको उठाये रक्खा था ॥२५॥ यहीं सबके \_देखते-देखते खेळ-खेळमें उन्होंने प्रळम्ब, घेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े-बड़े दैत्योंको मार डाळा, जिन्होंने समस्त देवता और असुरोंपर विजय प्राप्त कर छी थींग ॥ २६॥

श्रीगुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नन्दबाबाका हृदय यों ही भगवान् श्रीकृष्णके अनुराग-रंगमें रँगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी छीछाओंका एक-एक करके स्मरण करने छगे, तब तो उसमें प्रेमकी बाढ़ ही आ गयी, वे विह्वछ हो गये और मिछनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गछा हूँ गया। वे चुप हो गये॥ २७॥ यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्द-बाबाकी बातें सुन रही थीं, श्रीकृष्णकी एक-एक छीछा सुनकर उनके नेत्रोंसे आँसू बहते जाते थे और पुत्र-स्नेहकी बाढ़से उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहती जा रही थी॥ २८॥ उद्धवजी नन्दबाबा और यशोदारानीके हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति कैसा अगाध अनुराग है—यह देखकर आनन्दमन्न हो गये और उनसे कहने छगे॥ २९॥

उद्धवजीने कहा—हे मानद! इसमें संदेह नहीं
कि आप दोनों समस्त शरीरधारियोंमें अत्यन्त भाग्यवान्
हैं, सराहना करने योग्य हैं। क्योंकि जो सारे चराचर
जगत्के बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं,
उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वास्सल्यस्नेह—पुत्रभाव
है॥ ३०॥ बळराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष हैं; वे
सारे संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं।
भगवान् श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बळरामजी प्रधान (प्रकृति)।
ये ही दोनों समस्त शरीरोंमें प्रविष्ट होकर उन्हें जीवनदान देते हैं और उनमें उनसे अत्यन्त विळक्षण जो
ज्ञानखरूप जीव है, उसका नियमन करते हैं॥ ३१॥
जो जीव मृत्युके समय अपने ग्रुद्ध मनको एक क्षणके
ळिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजसी

तथा ब्रह्ममय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ॥३२॥ वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, मक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके छिये मनुष्यका-सा शरीर प्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुदृढ़ वास्तल्य-भाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके छिये अव कौन-सा ग्रुभ कर्म करना शेष रह जाता है ॥ ३३ ॥ भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि मगवान् श्रीकृष्ण थोडे ही दिनोंमें ब्रजमें आयेंगे और आप दोनोंको--अपने माँ-वापको आनन्दित करेंगे ॥ ३४ ॥ जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियोंके दोही कंसको रंगभूमिमें मार डाला और आपके पास आकर कहा कि 'मैं ब्रजमें आऊँगा', उस कथनको वे सत्य करेंगे ॥ ३५ ॥ नन्दवावा और माता यशोदाजी ! आप दोनों परम भाग्यशाळी हैं। खेद न करें । आप श्रीकृष्णको अपने पास ही देखेंगे: क्योंकि जैसे काष्ट्रमें अग्नि ही न्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियोंके हृदयमें सर्वदा विराजमान रहते हैं ॥३६॥ एक शरीरके प्रति अभिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय ! वे सबमें और सबके प्रति समान हैं; इसिक्टिं उनकी दृष्टिमें न तो कोई उत्तम है और न तो अधम । यहाँतक कि विषमताका भाव रखनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं है ॥ ३७ ॥ न तो उनकी कोई माता है और न पिता । न पत्नी हैं और न तो पत्र आदि । न अपना है और न तो पराया । न देह है और न तो जन्म ही || ३८ || इस छोकमें उनका कोई कर्म नहीं है; फिर भी वे साधुओंके परित्राणके लिये. ळीळा करनेके ळिये देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोंने शरीर धारण करते हैं ॥ ३९ ॥ भगवान् अजन्मा हैं । उनमें प्राकृत सत्त्व, रज आदिमेंसे एक भी गुण नहीं हैं। इस प्रकार इन गुर्णोसे अतीत होनेपर भी छीछाके छिये खेल-खेलमें वे सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंको खीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत्की रचना, पाछन और संहार करते हैं ॥ ४० ॥ जब बच्चे घुमरीपरेता खेळने ळगते हैं या मनुष्य वेगसे चक्कर छगाने छगते हैं, तब उन्हें

सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तवमें सब कुंळ करनेवाळा चित्त ही है; परन्तु उस चित्तमें अहंबुद्धि हो जानेक कारण, अमवश उसे आत्मा—अपना 'मैं' समझ लेनेक कारण, जीव अपनेको कर्ता समझने लगता है ॥ ४१॥ मगवान् श्रीकृष्ण केवल आप दोनोंके ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियोंके आत्मा, पुत्र, पिता-माता और खामी भी हैं ॥ ४२॥ बाबा । जो कुंछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भव्यद्ये; स्थावर हो या जङ्गम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो मगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । बाबा ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकों । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ॥ ४३॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके सखा उद्धव और नन्दवाबा इसी प्रकार भापसमें वात करते रहे और वह रात बीत गयी । कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठीं, दीपक जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोंपर वास्तुदेवका पूजन किया, अपने घरोंको शाइ-बुहारकर साफ किया और फिर दही मधने लगीं ॥ ४४ ॥ गोपियोंकी कलाइयोंमें कंगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खींचते समय वे वहत भली मालूम हो रही थीं । उनके नितम्ब, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे। कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर उनके कुङ्कममण्डित कपोलोंकी छाछिमा बढ़ा रहे थे । उनके आभूषणोंकी मणियाँ टीपककी ज्योतिसे और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यन्त शोभासे सम्पन होकर दही मथ रही थीं॥४५॥ उस समय गोपियाँ—कमळनयन भगवान् श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रोंका गान कर रही थीं । उनका वह सङ्गीत दही मथनेकी घ्वनिसे मिळकर और भी अद्भुत हो गया तथा खर्गछोकतक जा पहुँचा, जिसकी खर-लहरी सब ओर फैलकर दिशाओंका अमङ्गल मिटा देती है॥ ४६॥

'जव मगवान् भुवनमास्करका उदय हुआ, तब व्रजाङ्गनाओंने देखा कि नन्दबाबाके दरवाजेपर एक सोनेका रथ खड़ा है। वे एक-दूसरेसे पूछने छगीं 'यह

;

किसका रथ है १' ॥ ४७॥ किसी गोपीने कहा—'कंसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाल अकृर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है १ जो कमलनयन प्यारे श्यामधुन्दरकों यहाँसे मथुरा ले गया था' ॥ ४८॥ किसी दूसरी गोपीने कहा—'क्या अब वह हमें ले जाकर अपने

मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा १ अब यहाँ उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ११ व्रजवासिनी क्षियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उद्भवजी आ पहुँचे ॥ ४९ ॥

#### 

#### सैंतालीसवाँ अध्याय

#### उद्भव तथा गोपियोंकी बातचीत और भ्रमरगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित गोपियोंने 1 देखा कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आकृति और वेषभूषा श्रीकृष्णसे मिलती-जुलती है । घुटनोंतक लंबी-लंबी मुजाएँ हैं, नूतन कमलदलके समान कोमल नेत्र हैं, शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें कमलपुर्धोंकी माळा है, कानोंमें मणिजिटत कुण्डल झलक रहे हैं और मुखारिवन्द अत्यन्त प्रफुक्कित है ॥ १ ॥ पवित्र मुसकान-वाली गोपियोंने आपसमें कहा- 'यह पुरुष देखनेमें तो बहुत सुन्दर है। परन्त्र यह है कौन १ कहाँसे आया है १ किसका दूत है १ इसने श्रीकृष्ण-जैसी वेष-भूषा क्यों धारण कर रक्खी है ११ सब-की-सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्सक हो गयीं और उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमळोंके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ॥ २ ॥ जब उन्हें माछम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान श्रीकृष्णका सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने विनयसे झुककर सळज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव-जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने ढगीं ॥ ३॥ 'उद्धवजी ! हम जानती हैं कि आए यदुनायके पार्षद हैं। उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके खामीने अपने माता-पिताको सुख देनेके छिये आपको यहाँ मेजा है । ४। अन्यथा हमें तो अब इस नन्दगाँवमें — गौओंके रहनेकी जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्त दिखायी नहीं पड़ती: माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह-बन्धन तो बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ पाते हैं || ५ || दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धका खाँग

किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी खार्थके छिये ही होता है। भौरोंका प्रण्योंसे और प्ररुपोंका क्षियोंसे ऐसा ही खार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है ॥ ६ ॥ जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जानेपर कितने शिष्य अपने आचार्योंकी सेवा करते हैं. १ यज्ञकी दक्षिणा मिळी कि ऋत्विजळोग चळते बने ॥ ७ ॥ जब बुक्षपर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ सोचे-विचारे उड़ जाते हैं। मोजन कर लेनेके बाद अतिथि लोग ही गृहस्थकी ओर कब देखते हैं ? वनमें आग लगी कि पश्च भाग खंडे हुए । चाहे स्त्रीके हृदयमें कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेनेके बाद उल्रटकर भी तो नहीं देखता' ॥८॥परीक्षित् ! गोपियों-के मन, वाणी और शरीर श्रीकृष्णमें ही तल्लीन थे। जब भगवान् श्रीकृष्णके दत बनकर उद्धवजी वजमें आये तब वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूछ ही गर्यी कि कौन-सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी भी छीछाएँ की थीं, उन सबकी याद कर-करके गोपियाँ उनका गान करने लगीं। वे आत्मविस्पृत होकर स्त्री-सुल्भ ळजाको भी भूल गर्यी और फूट-फूटकर रोने छगीं ॥ ९-१०॥ एक गोपीको उस समय स्मरण हो रहा था भगवान् श्रीकृष्णके मिळन-की छीळाका । उसी समय उसने देखा कि पास ही एक मौंरा गुनगुना रहा है । उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्रीकृष्णने मनानेके छिये दूत मेजा हो | वह गोपी मैरिसे इस प्रकार कहने लगी-। ११।

गोपीने कहा-रे मधुप ! तू कपटीका सखा है: इसिंखेये तू भी कपटी है। तू हमारे पैरोंको मत छ। झुठे प्रणाम करके हमसे अनुनय-त्रिनय मत कर । हम देख रही हैं कि श्रीकृष्णकी जो वनमाछा हमारी सींतोंके वक्ष:स्थलके स्पर्शसे मसली हुई है, उसका पीला-पीला कुडूम तेरी मूँछोंपर भी लगा हुआ है। तू खयं भी तो किसी कुसमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे खामी, वैसा ही तू ! मधुपति श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, उनका वह कुङ्कमरूप कृपा-प्रसाद, जो यदुवंशियोंकी समामें उपहास करनेशोग्य है, अपने ही पास रक्खें। उसे तेरे द्वारा यहाँ मेजनेकी क्या आवश्यकता है १।१२। जैसा तू काला है, वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले | उन्होंने हमें केवल एक वार—हाँ, ऐसा ही लगता है—केवल एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक अधरसुत्रा पिलायी थी और फिर हम मोली-माली गोपियों-को छोड़कर वे यहाँसे चले गये । पता नहीं, सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरणकमलोंकी सेवा कैसे करती रहती हैं। अवस्य ही वे छैछ-छवीले, श्रीकृष्णकी चिक्तनी-चुपड़ी बार्तोमें आ गयी होंगी। चितचोरने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा ॥ १३ ॥ अरे भ्रमर । हम वनवासिनी हैं। हमारे तो घर-द्वार भी नहीं है। तू इमछोगोंके सामने यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णका वहत-सा गुणगान क्यों कर रहा है ? यह सत्र मला हमलोगोंको मनानेके छिये ही तो ! पान्तु नहीं-नहीं, वे हमारे छिये कोई नये नहीं हैं। हमारे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुल प्रराने हैं । तेरी चापछसी हमारे पास नहीं चलेगी । त जा, यहाँसे चळा जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है, उन श्रीकृष्णकी मधुपुरवासिनी सिखियोंके सामने जाकर उनका गुणगान कर । वे नयी हैं, उनकी छीछाएँ कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे वेरी प्रार्थना स्त्रीकार करेंगी, वेरी चापछ्सीसे . प्रसन्न होकर तुझे मुँहमाँगी वस्तु देंगी ॥ १४ ॥ भीरे ! वे हमारे छिये छटपटा रहे हैं, ऐसा द क्यों कहता है १ उनकी कपटभरी मनोहर मुसकान और भौंहोंके

इशारेसे जो वशमें न हो जायँ, उनके पास दौड़ी न आर्ने---ऐसी कौन-सी क्षियाँ हैं १ अरे अनजान ! खर्गमें. पातालमें और पृथ्वीमें ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरोंकी तो बात ही क्या, खयं छङ्गीजी भी उनकी चरणरजकी सेवा किया करती हैं ! फिर हम श्रीकृष्णके छिये किस गिनतीमें हैं १ परन्त तू उनके पास जाकर कहना कि 'तुम्हारा नाम तो 'उत्तमश्लोक' है, अच्छे-अच्छे छोग तुम्हारी कीर्तिका गान करते हैं: परन्त इसकी सार्थकता तो इसीमें है कि तुम दीनोंपर दया करो। नहीं तो श्रीकृष्ण ! तुम्हारा 'उत्तमस्लोक' नाम झठा पड़ जाता है ॥ १५ ॥ अरे मधकर ! देख, त मेरे पैरपर सिर मत टेक । मैं जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय करनेमें, क्षमा-याचना करनेमें वड़ा निपण है । माछम होता है द्र श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि क्ठे हुएको मनानेके छिये दूतको--सन्देशवाहकको कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये । परन्त द् समझ ले कि यहाँ तेरी दाछ नहीं गलनेकी। देख, इसने श्रीकृष्ण-के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगोंको छोड़ दिया। परन्त उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते वने ! अब तू ही बता. ऐसे अकृतज्ञके साथ हम क्या सन्धि करें १ क्या दू अब भी कहता है कि उनपर विश्वास करना चाहिये १॥ १६॥ ऐ रे मधुप ! जब वे राम बने थे, तत्र उन्होंने कपिराज वालिको व्याधके समान छिपकर वडी निर्देयतासे मारा था । वेचारी शर्पणखा कामवश उनके पास आयी थी, परन्तु उन्होंने अपनी स्नीके वश होकर उस वेचारीके नाक-कान काट लिये और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मणके घर वामनके रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ? विने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा प्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे बाँधकर पातालमें डाल दिया । ठीक वैसे ही, जैसे कौवा विक खाकर भी बिक देनेवालेको अपने अन्य साथियोंके साथ मिळकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे; हमें कृप्णसे क्या, किसी भी काली वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं

है। परन्तु यदि तू यह कहे कि 'जब ऐसा है तब तुम-छोग उनकी चर्चा क्यों करती हो १ तो भ्रमर ! हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका छग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशामें हम चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं ॥ १७॥ श्रीकृष्णकी छीछारूप कर्णामृतके एक कणका भी जो रसा-खादन कर लेता है, उसके राग-द्रेष, मुख-दु:ख आदि सारे द्वन्द्र छूट जाते हैं। यहाँतक कि बहुत-से छोग तो अपनी दु:खमय--दु:खसे सनी हुई घर-गृहस्थी छोड़कर अकिञ्चन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते, और पक्षियोंकी तरह चुन-चुनकर—भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं, दीन-दुनियासे जाते (हते हैं । फिर भी श्रीकृष्णकी छीछा-कथा छोड़ नहीं पाते । वास्तवमें उसका रस, उसका चसका ऐसा ही है । यही दशा हमारी हो रही है ॥१८॥ जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी मोली-माली हरिनियाँ व्याधके सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जालमें फॅसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली-भाली गोपियाँ भी उस छिया कृष्णकी कपटमरी मीठी-मीठी बार्तोमें आकर उन्हें सत्यके समान मान बैठीं और उनके नखस्पर्शसे होने-वाली कामन्याधिका बार-बार अनुभव करती रहीं । इसिल्ये श्रीकृष्णके दूत भीरे ! अब इस विषयमें तू और कुछ मंत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह ॥ १९ ॥ हमारे प्रियतमके प्यारे सखा । जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर छीट आये हो । अवस्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके लिये तुम्हें मेजा होगा । प्रिय भ्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे माननीय हो । कहो तम्हारी क्या इच्छा है १ हमसे जो चाहो, सो माँग छो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो १ अजी, उनके पास जाकर छौटना बड़ा कठिन है । हम तो उनके पास जा चुकी हैं। परन्तु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या १ प्यारे भ्रमर । उनके साथ-उनके वक्षः खल्पर तो उनकी प्यारी पत्नी छहमीजी सदा रहती हैं न १ तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा ॥ २० ॥ अच्छा, हमारे प्रियतमके पारे दूत मधुकर । हमें यह बतलाओं कि आर्यपुत्र मगवान् श्रीकृष्ण गुरुकुलसे छौटकर मधुपुरीमें

अब सुखसे तो हैं न १ क्या वे कभी नन्दवाबा, यशोदा-रानी, यहाँके घर, संगे-सम्बन्धी और ग्वालबालोंकी भी याद करते हैं १ और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात कभी चलाते हैं १ प्यारे भ्रमर ! हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्धसे युक्त मुजा हमारे सिरोंपर रक्खेंगे १ क्या हमारे जीवनमें कभी ऐसा श्रम अवसर भी आयेगा १ ॥ २१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। गोपियाँ मगनान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्सुक—लालायित हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ २२॥

उद्भवजीने कहा-अहो गोपियो ! तुम कृतकृत्य हो । तुम्हारा जीवन सफल है । देवियो ! तुम सारे संसारके छिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमछोगोंने इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्वस समर्पित कर दिया है ॥ २३ ॥ दान, त्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याणके अन्य विविध साधनोंके द्वारा मगत्रान्की मक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है ॥ २४॥ यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि तुम छोगोंने पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके प्रति वही सर्वोत्तम प्रेमभिक प्राप्त की है और उसीका आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके छिये भी अत्यन्त दुर्छभ है ॥ २५ ॥ सचमुच यह कितने सौमाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, खजन और घरोंको छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण-को, जो सत्रके परम पति हैं, पतिके रूपमें वरण किया है || २६ || महामाग्यवती गोपियो | भगवान् श्रीकृष्ण-के वियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह माव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूपमें उनका दर्शन कराता है। तुमछोगोंका वह माव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देवियोंकी बड़ी ही दया है। २७॥ मैं अपने खामीका ग्रुप्त काम करनेवाळा दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम सगवान् श्रीकृष्णने तुमळोगोंको परम सुख देनेके छिये यह प्रिय सन्देश

मेजा है । कल्याणियो । वही लेकर मैं तुमलोगोंके पास आया हूँ, अब उसे सुनो ॥ २८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा है-भैं सवका उपादान कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इस-िक्ये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसारके सभी भौतिक पदार्थीमें आकाश, वाय, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे सव वस्तुएँ वनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूपमें हैं: वैसे ही में मन, प्राण, पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंका आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ और सच पूछो तो में ही उनके रूपमें प्रकट हो रहा हूँ ॥२९॥ में ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विपयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय वन जाता हूँ तथा खयं निमित्त भी वनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, पाख्ता हूँ और समेट छेता हूँ ॥ ३०॥ आत्मा माया और मायाके कार्योंसे पृथक् है। वह विशुद्ध ज्ञानखरूप, जढ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर मेदोंसे रहित सर्वेषा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते । मायाकी तीन वृत्तियाँ हैं---सुपृति, खप्न और जाप्रत्। इनके द्वारा वही अखण्ड, अनन्त बोधखरूप आत्मा कमी प्राज्ञ, तो कमी तैजस और कभी विश्वरूप-से प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थोंके समान ही जाप्रत्-अवस्थामें इन्द्रियोंके त्रिपय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिये उन विपयोंका चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानो सोकार उठा हो, इस प्रकार जगत्के खाप्निक विपर्योको त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनखीं पुरुपोंका वेदाम्यास, योग-साधन, आत्मानात्मविनेक, त्याग, तास्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म, मेरी प्राप्तिमें ही समाप्त होते हैं। सबका सन्चा फल है मेरा साक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं ॥२३॥

गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनोंका धुत्रतारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सर्वख हूँ । किन्तु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है । वह यही कि तुम निरन्तर मेरा घ्यान कर सको, शरीरसे दूर रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सिनिधिका अनुभन्न करो, अपना मन मेरे पास रक्खो ॥ ३८ ॥ क्योंकि क्षियों और अन्यान्य प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल मानसे लगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास रहनेनाले प्रियतममें नहीं लगता ॥३५॥ अशेष वृत्तियोंसे रहित सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे प्राप्त हो जाओगी ॥ ३६ ॥ कल्याणियो ! जिस समय मेंने वृन्दानमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रास-क्रीडा की थी उस समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक लेनेसे त्रजमें ही रह गयीं—मेरे साथ रास-विहारमें सिमिलित न हो सर्जा, ने मेरी लीलाओंका स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। (तुम्हें भी मैं मिल्या अन्तर्य, निराश होनेकी कोई वात नहीं है )॥ ३७॥ अन्तर्य, निराश होनेकी कोई वात नहीं है )॥ ३७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । अपने प्रियतम श्रीकृष्णका यह सँदेसा सुनकर गोपियोंको बड़ा आनन्द हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णके खरूप और एक-एक छीछाकी याद आने छगी । प्रेमसे मरकर उन्होंने उद्धवजीसे कहा ॥ ३८॥

गोपियांने कहा-उद्धवजी । यह वड़े सौमायकी और आनन्दकी बात है कि यदुर्वशियोंको सतानेत्राला पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया । यह भी कम आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्ध-बान्धव और गुरुजनोंके सारे मनोरय पूर्ण हो गये तथा अब हमारे प्यारे श्यामसुन्दर उनके साथ सकुशाङ निवास कर रहे हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु उद्धवजी । एक बात आप हमें वतलाइये । 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेमभरी बजीबी मुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुराकी क्षियोंसे भी वे प्रेम करते हैं या नहीं १ ॥ ४०॥ तवतक दूसरी गोपी बोल उठी--- 'अरी सखी ! हमारे प्यारे श्यामसुन्दर तो प्रेमकी कलाके विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ सियाँ उनसे प्यार करती हैं, फिर मछा जब नगरकी स्त्रियाँ उनसे मीठी-मीछी वार्ते करेंगी और हाव-मावसे उनकी

ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीझेंगे १ ॥ ४१॥ दूसरी गोपियाँ बोर्डी---'साघो ! आपयह तो बतलाइये कि जब कभी नागरी नारियोंकी मण्डलीमें कोई बात चलती है और हमारे प्यारे खच्छन्दरूपसे,बिना किसी सङ्कोचके जब प्रेमकी बातें करने छगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गैंवार ग्वालिनोंकी भी याद करते हैं ?' ॥ ४२ ॥ कुछ गोपियोंने कहा—'उद्धवजी ! क्या कमी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही यी और वृन्दावन अत्यन्त रमणीय हो रहा था ! उन रात्रियोंमें ही उन्होंने रास-मण्डल बनाकर हमलोगोंके साथ नृत्य किया था। कितनी सुन्दर थी वह रास-छीला ! उस समय हमलोगोंके पैरोंके नूपुर रुनझुन-रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियाँ उन्हींकी सुन्दर-सुन्दर छीलाओंका गान कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार कर रहे थें ॥ ४३ ॥ कुछ दूसरी गोपियाँ बोछ **उठीं—'उद्भवजी ! हम सब तो उन्होंके बिरहकी** आगसे जळ रही हैं । देवराज इन्द्र जैसे जळ बरसाकर वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्रीकृष्ण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हुमें जीवन-दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ? ॥ ४४ ॥ तबतक एक गोपीने कहा-- 'अरी सखी ! अब तो उन्होंने रानुओंको मारकार राज्य पा लिया है; जिसे देखो, वही उनका सुहृद् बना फिरता है । अब वे बड़े-बड़े नरपतियोंकी कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक रहेंगे; यहाँ हम गँवारिनोंके पास क्यों आयेंगे ११ ॥४५॥ दूसरी गोपीने कहा-- 'नहीं सखी ! महास्मा श्रीकृष्ण तो खयं छक्ष्मीयति हैं । उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण ही हैं, वे कृतंकृत्य हैं । हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियोंसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है । हम-ळोगोंके विना उनका कौन-सा काम अटक रहा है ॥४६॥ देखो वेश्या होनेपर भी पिङ्गलाने क्या ही ठीक कहा है---'संसारमें किसीकी आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है । यह बात इम जानती हैं, फिर भी हम मगवान् श्रीकृष्णके छौटनेकी आशा ह्रोड़नेमें असमर्थ हैं । उनके ग्रुमागमनकी आशा ही तो

हमारा जीवन है ॥ ४७॥ हमारे प्यारे स्थामसुन्दरने, जिनकी कीर्तिका गानं बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकान्तमें जो मीठी-मीठी प्रेमकी वार्ते की हैं उन्हें छोड़नेका, मुळानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं ? देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी खयं लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं, एक क्षणके **ळिये भी उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहीं नहीं** जातीं ॥ ४८ ॥ उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है, जिसके शिखरपर चढ़कर वे बाँसुरी बजाते थे । ये वे ही वन हैं, जिनमें वे रात्रिके समय रास-छीछा करते थे, और ये वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके छिये वे सुबह-शाम हमलोगोंको देखते हुए जाते-आते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशीकी तान हमारे कार्नोमें गूँजती रहती है, जैसी वे अपने अधरोंके संयोगसे छेड़ा करते थे। बळरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन किया है ॥ ४९ ॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक धूळिकण उनके परम सुन्दर चरणकमळोंसे चिह्नित है । इन्हें जब-जब हम देखती हैं, धुनती हैं—दिनभर यही तो करती रहती हैं---तब-तब वे हमारे प्यारे श्यामसुन्दर नन्दनन्दनको हमारे नेत्रोंके सामने छाकर रख देते हैं । उद्भवजी ! हम किसी भी प्रकार—मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकतीं ॥ ५० ॥ उनकी वह हंसकी-सी सुन्दर चाळ, उन्मुक्त हास्य, विटासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा मन हमारे वरामें नहीं है; अब हम उन्हें भूळें तो किस तरह !॥ ५१॥ हमारे प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे जीवनके खामी हो, सर्वेख हो । प्यारे ! तुम छक्मीनाथ हो तो क्या हुआ १ हमारे छिये तो व्रजनाथ ही हो । हम व्रजगोपियोंके एक-मात्र तुम्हीं सच्चे खामी हो । श्यामधुन्दर ! तुमने बार-बार हमारी व्यथा मिटायी है, हमारे सङ्कट काटे हैं। गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम करते हो । क्या हम गौएँ नहीं हैं ? तुम्हारा यह सारा गोकुळ-जिसमें ग्वाळबाळ, पिता-माता, गौएँ और हम गोपियाँ सब कोई हैं—दुःखके अपार सागरमें डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करो ॥ ५२॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-श्रिय परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरहकी

व्यथा शान्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवान श्रीकृष्णको अपने आत्माके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं । अब वे वहे प्रेम और आदरसे उद्भवजीका सत्कार करने छगीं ॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी विरह-ज्यथा मिटानेके लिये कई महीनोतक वहीं रहे। वे भगवान् श्रीकृष्णकी अनेकों छीछाएँ और वार्ते सुना-सुनाकर व्रजवासियोंको आनन्दित करते रहते ॥ ५४॥ नन्दवाबाके व्रजमें जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे. उतने दिनोंतक भगवान् श्रीकृष्णकी छीछाकी चर्चा होते रहनेके कारण वजवासियोंको ऐसा जान पड़ा, मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो || ५५ || भगत्रान्के परमप्रेमी मक्त उद्धवजी कभी नदीतटपर जाते. कभी वनोंमें विहरते और कभी गिरिराजकी घाटियोंमें विचरते । कभी रंग-विरंगे फ्लॉसे छदे हुए वृश्लोंमें ही रम जाते और यहाँ भगवान, श्रीकृष्णने कौन-सी छीछा की है, यह पूछ-पूछकर वजवासियोंको श्रीकृष्ण और उनकी छीछाके स्मरणमें तन्मय कर देते ॥ ५६ ॥

उद्धवजीने व्रजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी प्रेम-विकलता तथा और भी वहत-सी प्रेम-चेष्टाएँ देखीं। उनकी इस प्रकार श्रीकृष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनन्दसे भर गये । अब वे गोपियोंको नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने छगे--॥ ५७॥ 'इस प्रचीपर केंवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा मगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो हैं | प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके मयसे भीत मुमक्षजनोंके छिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों-मुक्त पुरुषों तथा हम मक्तजनोंके छिये भी अभी बाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी छींछा-कथाके रसका चसका छग गया है, उन्हें कुळीनताकी, द्विजातिसमुचित संस्कारकी और वड़े-वड़े यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है १ अथवा यदि भगत्रान्की कथाका रस नहीं मिळा, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक वार-वार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाम १ ॥ ५८ ॥ कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान

और जातिसे हीन गाँवकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ सिचदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम । अहो, धन्य है । धन्य है । इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगत्रानुके खरूप और रहस्यको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे खयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं: ठीक वैसे ही. जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्त-शक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना देता है ॥ ५९ ॥ भगवान श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाळ-डाळकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान् ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा मगवानकी परमप्रेमवती नित्यसिङ्गेनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्व और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिछा । फिर दसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें ! || ६० || मेरे छिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस बृन्दावन-धाममें कोई झाड़ी. छता अथवा ओषधि--जड़ी-बृटी ही बन जाऊँ । अहा । यदि मैं ऐसा वन जाऊँगा, तो मुझे इन व्रजाङ्गनाओंकी चरणधूळि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी । इनकी चरण-रजर्मे स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो सही, जिनको छोड्ना अत्यन्त कठिन है, उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवानुकी पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर छिया है-औरोंकी तो बात ही क्या---भगबद्वाणी उनकी नि:श्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबतक प्रेममय खरूपको ढूँढ़ती ही भगवानके परम प्राप्त नहीं कर पार्ती || ६१ || रहती हैं. ख्यं भगवती रुक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, शङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और बहे-बहे योगेश्वर अपने इदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दों-को रास-डीळाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थळपर रक्खा और उनका आछिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन, विरह-व्यथा शान्त की ॥६२॥ नन्दवाबाके व्रजमें रहनेवाली

गोपाङ्गनाओंकी चरणधूळिको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ—उसे सिरपर चढ़ाता हूँ । अहा ! इन गोपियोंने भगवान् श्रीकृष्णकी छींळाकशाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है, वह तीनों छोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा' ॥ ६३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिक्षित् ! इस प्रकार कई महीनोंतक वर्जमें एहकर उद्धवजीने अब मथुरा जानेके छिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा प्राप्त की। ग्वाछबाछोंसे विदा छेकर वहाँसे यात्रा करनेके छिये वे एथपर सवार हुए ॥६४॥ जब उनका एथ वर्जसे बाहर निकछा, तव नन्दबावा आदि गोपगण बहुत-सी मेंटकी सामग्री छेकर उनके पास आये और आँखोंमें आँस् भरकर उन्होंने वड़े प्रेमसे कहा—॥६५॥ 'उद्धवजी! अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक वृत्ति, एक-एक सङ्गरम श्रीकृष्णके चरणकमछोंके ही आश्रित रहे। उन्होंकी सेवाके छिये उठे और उन्होंमें छगी मी रहे। हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्होंके

नामोंका उचारण करती रहे और शरीर उन्होंको प्रणाम करने, उन्हींके आज्ञा-पाळन और सेवामें छगा रहे ॥६६॥ उद्धवजी ! हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी इच्छा बिल्कुल नहीं है । हम भगवान्की इच्छासे अपने कर्मोंके अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म छें-वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पार्वे कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहें' || ६७ || प्रिय परीक्षित ! नन्दबाबा आदि गोपोंने इस प्रकार श्रीकृष्ण-मक्तिके द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया । अब वे भगवान श्रीकृष्णके द्वारा धुरक्षित मथुरापुरीमें छौट आये ॥६८॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और उन्हें व्रजवासियोंकी प्रेममयी मक्तिका उद्रेक, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद नन्दबाबाने भेंटकी जो-जो सामग्री दी थी वह उनको, वसुदेवजी, बळरामजी और राजा उप्रसेनको दे दी ॥ ६९॥

## अड्तालीसवाँ अध्याय

#### भगवान्का कुब्जा और अक्रूरजीके घर जाना

आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले मगवान् श्रीकृष्ण अपनेसे मिलनकी भाकाङ्का रखकर व्याकुल हुई कुन्जाका प्रिय करने—उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर गये॥ १॥ कुन्जाका घर बहुमून्य सामग्रियोंसे सम्पन्न था। उसमें श्रृङ्कार-रसका उदीपन करनेवाली बहुत-सी साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी झालरें और स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी लगी हुई थीं। चँदोवे तने हुए थे। सेजें विद्यायी हुई थीं और बैठनेके लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर आसन लगाये हुए थे। धूपकी सुगन्ध फैल रही थी। दीपककी शिखाएँ जगमगा रही थीं। स्थान-स्थानपर फूलोंके हार और चन्दन रक्खे हुए थे॥ २॥ भगवान्को अपने घर आते देख कुन्जा तुरंत हुइबड़ाकर अपने आसनसे ठठ खड़ी हुई और सिखयोंके साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान्का

खागत-सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारोंसे उनकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३ ॥ कुन्जाने भगवान्के परममक्त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिसे पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके छिये उसका दिया हुआ आसन छूकर धरतीपर ही बैठ गये। (अपने खामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित न समझा।) मगवान् श्रीकृष्ण सिंबदानन्दखरूप होनेपर भी छोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेजपर जा बैठे॥ १॥ तब कुन्जा खान, अङ्गराग, वस्न, आभूषण, हार, गन्य (इत्र आदि), ताम्बूछ और सुधासत्र आदिसे अपनेको खूब सजाकर छोळामयी छजीछी मुसकान तथा हात-भावके साथ भगवान्की और देखती हुई उनके पास आयी॥ ५॥ कुन्जा नवीन मिछनके सङ्कोचसे कुछ झिझक रही थी। तब स्थामसुन्दर श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुछा हिया

और उसकी कङ्कणसे मुशोभित कळाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ कीडा करने लगे । परीक्षित् । कुन्जाने इस जन्ममें केत्रल मगत्रान्को अङ्ग-' राग अर्पित किया था, उसी एक ग्रुभकर्मके फलखरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिळा || ६ || कुन्जा मगत्रान् श्रीकृष्णके चरणोंको अपने काम-संतप्त हृदय, वक्ष:स्थल और नेत्रोंपर रखकर उनकी दिव्य सगन्य छेने छगी और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आधि-व्याधि शान्त कर छी । वक्षः खल्से सटे हुए आनन्द-मूर्ति प्रियतम स्यामसुन्दरका अपनी दोनों मुजाओंसे गाढ़ आलिङ्गन करके कुन्जाने दीर्घकालसे वढे हुए विरह-तापको शान्त किया ॥ ७॥ परीक्षित् । कुन्जाने केवल अझराग समर्पित किया था। उतनेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान् भगवान्की प्राप्ति हुई, जो कैवल्य-मोक्षके अधीषर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। परन्त उस दुर्भगाने उन्हें प्राप्त करके भी वजगोपियोंकी भाँति सेवा न माँगकर यही माँगा---।। ८॥ 'प्रियतम ! आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ कीडा कीजिये। क्योंकि हे कमलनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता' ॥ ९ ॥ परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण सवका मान रखनेवाले और सर्वेखर हैं । उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्तीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्भवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर छीट आये ॥ १० ॥ परीक्षित् । मगत्रान् ब्रह्मा आदि समस्त ईयरोंके भी ईखर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीवके लिये वहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है; क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ---नहींके बरावर है ॥ ११ ॥

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान् भगतान् श्रीकृष्ण बळरामजी और उद्धवजीके साथ अकृरजीकी अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके छिये उनके घर गये ॥ १२॥ अकृरजीने दूरसे ही देख छिया कि हमारे परम बन्धु मनुष्यछोकशिरोमणि मगतान् श्रीकृष्ण और बळरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गये तथा आनन्दसे मरकर उनका अभिनन्दन और आळिङ्गन किया ॥ १३॥ अकृरजीने भगवान्

श्रीकृष्ण और वलरामको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साप उन दोनों भाइयोंने भी उन्हें नमस्कार किया । जब सब छोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अक्रूरजी उन छोगोंकी विधिवत् पूजा करने छगे ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! उन्होंने पहले मगवानके चरण धोकर चरणो-दक सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा-सामग्री, दिन्य वस्त, गन्ध, माठा और श्रेष्ठ आसूवर्णो-से उनका पूजन किया, सिर झकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने छगे । उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्रीकृष्ण और बळरामजीसे कहा---।। १५-१६ ॥ 'मगवन् । यह बड़े ही आनन्द और सीभाग्यकी बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया । उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत वड़े सङ्कटसे वचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है॥१७॥ आप दोनों जगत्के कारण और जगत्रूप, आदिपुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तू नहीं है, न कारण और न तो कार्य ॥ १८ ॥ परमात्मन् । आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएँ देखी और सुनी जाती हैं, उनके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं॥ १९॥ जैसे पृथ्वी आदि कारणतत्त्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जङ्गम शरीर वनते हैं: वे उनमें अनुप्रविष्ट-से होका अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवमें वे कारणरूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केनल आप हो, परन्तु अपने कार्यरूप जगतमें स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक छीछा ही है ॥ २० ॥ प्रभो ! आप रजोगुण, सत्त्रगुण और तमोगुणरूप अपनी शक्तियोंसे क्रमशः जगत्की रचना, पाछन और संहार करते हैं; किन्त आप उन गुणोंसे अयवा उनके द्वारा होनेवाले क्मोंसे बन्धनमें नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान-खरूप हैं। ऐसी स्थितिमें आपके लिये वन्धनका कारण ही क्या हो सकता है ? || २१ || प्रमो ! खयं आत्म-वस्तुमें स्थूळदेह, सूक्ष्मदेह आदि उपाधियाँ न होनेके कारण न तो उसमें जन्म-मृत्य है और न किसी प्रकारका मेदमाव । यही कारण है कि न आएमें बन्धन है और

न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है।। २२।। आपने जगत्के कल्याणके छिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट किया है । जन-जब इसे पाखण्ड-भथसे चळनेवाले दुर्छों-के द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सस्त्रमय शरीर प्रहण करते हैं ॥ २३ ॥ प्रमो ! वही आप इस समय अपने अंश श्रीबळरामजीके साथ पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शासकोंकी सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे और यदुवंशके यशका विस्तार करेंगे ॥ २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मन् ! सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणोंकी धोवन गङ्गाजी तीनों छोकोंको पित्र करती हैं। आप सारे जगत्के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर धन्य-धन्य हो गये । उनके सौभाग्यकी सीमा न रही ।) २५ ।। प्रमो ! आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यत्रका, अकारण हित और कृतज्ञ हैं--जरा-सी सेत्राको भी मान लेते हैं। मळा, ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुष है जो आपको छोड्कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। यहाँतक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती—जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं ॥ २६॥ भक्तोंके कष्ट मिटानेवाले और जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभो ! बहे-बहे योगिराज और देवराज भी आपके खरूपको नहीं जान सकते । परन्तु हमें आपका साक्षात् दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। प्रभो ! हम स्त्री, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके मोहकी रस्सीसे बँघे हुए हैं। अवस्य ही यह आपकी मायाका खेळ है । आप कृपा करके इस गाढ़े बन्धनको । शीघ्र काट दीजियें' ॥ २७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! इस प्रकार

भक्त अनूरजीने भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति की । इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥२८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'तात ! आप हमारे गुरु--हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं || २९ || अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों-को आप-जैसे परम पूजनीय और महामाग्यवान् संतोंकी सर्वदा सेत्रा करनी चाहिये । आप-जैसे संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं; क्योंिक देवताओं में तो खार्थ रहता है, परन्तु संतोंमें नहीं ॥ ३०॥ केवल जलके तीर्थ ( नदी, सरोवर आदि ) ही तीर्य नहीं हैं, केवल मृतिका और शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचाजी ! उनकी तो बहुत दिनोंतक श्रद्धांसे सेना की जाय, तब वे पवित्र करते हैं । परन्तु संतपुरुष तो अपने दर्शनमात्रसे पित्रत्र कर देते हैं ॥३१॥ चाचाजी! आप हमारे हितेषी सुंहदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये आप पाण्डवींका हित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मङ्गल जाननेके छिये हस्तिनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐसा सना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े दुःखमें पड़ गये थे । अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापरमें ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं ॥३३॥ आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबळकी भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योघन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने पुत्रों-जैसा--समान व्यवहार नहीं कर पाते ॥ ३४ ॥ इसिंख्ये आप वहाँ जाइये और माछूम कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय कहूँगा, जिससे उन सहदोंको सख मिलें' ॥ ३५ ॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार आदेश देकर बळरामजी और उद्धवनीके साथ वहाँसे अपने घर

#### उनचासवाँ अध्याय

#### अक्रूरजीका हस्तिनापुर जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! भगवान्के आज्ञानुसार अक्रूरजी इस्तिनापुर गये। वहाँकी एक-एक वस्तुपर पुरुवंशी नरपतियोंकी अमरकीर्तिकी छाप छग रही है। वे वहाँ पहले घृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, बाह्मीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योघन, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव तथा अन्यान्य इष्ट-मित्रोंसे मिले || १-२ || जब गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सव इष्ट-मित्रों और सम्बन्धियोंसे मछीमाँति मिछ चुके, तब उनसे उन छोगोंने अपने मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी । उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी इस्तिनापुरवासियोंके कुशल-मङ्गळके सम्बन्धमें पूछताछ की ॥३॥ परीक्षित् ! अङ्गूरजी यह जाननेके लिये कि, घृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । सच पूछो तो धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। वे शकुनि आदि दुर्छोकी सळाइके अनुसार ही काम करते थे॥ १॥ अमूरजीको कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि घृतराष्ट्रके ळड्के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रमाव, शस्त्रकौशळ, वळ, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब ने यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिद जाते हैं और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। अवतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवींपर कई बार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं ॥ ५-६ ॥

जब अक्तूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने माईके पास जा बैठीं। अक्तूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रोंमें ऑस् मर आये। उन्होंने कहा—॥ ७॥ 'प्यारे माई! क्या कमी मेरे माँ-बाप, भाई-बिहन, भतीजे, कुलकी खियाँ और सखी-सहेलियाँ मेरी याद करती हैं १॥८॥ मैंने मुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्रीकृष्ण और कमल्नयन बल्राम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागतरक्षक हैं।

क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते हैं १ ॥९॥ मैं शत्रुओंके वीच विरकर शोकाकुछ हो रही हूँ। मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी मेडियोंके बीचमें पड़ गयी हो । मेरे बच्चे विना वापके हो गये हैं। क्या हमारे श्रीकृष्ण कमी यहाँ आकर मुझको और इन अनाय वालकोंको सान्त्रना देंगे ११ ॥१०॥ ( श्रीकृष्णको अपने सामने समझकर कुन्ती कहने छगी--) 'सन्चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! तुम महायोगी हो, विश्वातमा हो और तुम सारे विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द ! अपने वर्चोंके साथ दु:ख-पर-दु:ख भोग रही हूँ । तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । मेरी रक्षा करो । मेरे वर्चोंको वचाओ ॥ ११ ॥ मेरे श्रीकृष्ण ! यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देनेवाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो छोग इस संसार-से डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलोंके अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है।। १२॥ श्रीकृष्ण ! तुम मायाके लेशसे रहित परम शुद्ध हो । तुम खर्य परब्रह्म परमात्मा हो । समस्त साधर्नो, योगों और उपायोंके खामी हो तथा खयं योग मी हो । श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम मेरी रक्षा करो॥ १३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिश्चित् ! तुम्हारी पर-दादी कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और बन्तमें जगदीश्वर मगत्रान् श्रीकृष्णको समरण करके अत्यन्त दु:खित हो गयीं और पप्रक-पप्रकक्तर रोने ट्याँ ॥१४॥ अक्रूरजी और विदुरजी दोनों ही धुख और दु:खको समान दृष्टिसे देखते थे । दोनों यशस्त्री महात्माओंने कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता धर्म, त्रायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि, तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत कुळ समझाया-बुझाया और सान्त्रना दी ॥१५॥ अक्रूरजी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्रके पास आये । अवतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका-सा बर्ताव नहीं करते । अब अन्नूरजीने कौरवोंकी भरी सभामें श्रीकृष्ण और बळरामजी आदिका हितैषितासे भरा सन्देश कह सुनाया ॥ १६॥

अक्रजीने कहा—महाराज धृतराष्ट्रजी ! आप कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल कीर्तिको और भी बढ़ाइये । आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधार जानेपर अब आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं ॥ १७ ॥ आप धर्मसे पृथ्वीका पाळन कीजिये । अपने सद्द्रश्वहारसे प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने खजनोंके साथ समान बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको छोकमें यश और परलोकमें सद्गति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस छोकमें आपकी निन्दा होगी और मरनेके वाद आपको नरकमें जाना पहेगा । इसिछिये अपने पुत्रों और पाण्डवोंके साथ समानताका वर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही हैं कि इस संसारमें कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा नहीं रह सकता । जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन विछुड़ना पड़ेगा ही । राजन् ! यह बात अपने शरीरके छिये भी सोछहों आने सत्य है । फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि छोड़कार जाना पड़ेगा, इसके विपयमें तो कहना ही क्या है ॥ २० ॥ जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है । अपनी करनी-घरनी-का, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही भुगतता है ॥२१॥ जिन स्त्री-पुत्रोंको हम अपना समझते हैं, वे तो 'हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना तुम्हारा धर्म है :---इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके अधर्मसे इकट्ठे किये हुए धनको छ्ट लेते हैं, जैसे जलमें रहने-वाले जन्तुओंके सर्वख जलको उन्हींके सम्बन्धी चाट जाते हैं ॥२२॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता-पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है—सच पूछिये, तो वह अपना छौकिक खार्घ भी नहीं जानता । जिनके लिये वह अधर्म काता है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे; उसे कमी सन्तोषका अनुभव न होगा और वह अपने पापोंकी गठरी सिरपर छादकर खयं घोर नरकमें जायगा ॥ २४ ॥ इसिछिये महाराज । यह बात समझ छीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चाँदनी है; सपने-का खिछवाड़ है, जादका तमाशा है और है मनोराज्य-मात्र ! आप अपने प्रयक्तसे, अपनी शक्तिसे चित्तको रोकिये; ममतावश पक्षपात न कीजिये । आप समर्थ हैं, समत्वमें स्थित हो जाइये और इस संसारकी ओरसे उपराम—शान्त हो जाइये ॥ २५ ॥

राजा धृतराष्ट्रने कहा—दानपते अक्रूरजी ! आप मेरे कल्याणकी, भलेकी वात कह रहे हैं | जैसे मरने-वालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन वार्तोंसे तृप्त नहीं हो रहा हूँ ॥ २६ ॥ फिर भी हमारे हितैषी अक्रूरजी ! मेरे चन्नल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त त्रिपम हो गया है । जैसे स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार, विजली कौंघती हैं और दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है ॥ २७ ॥ अक्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान् भगवान् पृथ्वीका भार उतारनेके छिये यहुकुन्ठमें अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उळट-फेर कर सके १ उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥२८॥ भगवान्की मायाका मार्ग अचिन्त्य है । उसी मायाके द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्मफलोंका विभाजन कर देते हैं। इस संसार-चक्रकी वेरोक-टोक चालमें उनकी अचिन्त्य लीला शक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । मैं उन्हीं प्रमैश्वर्यशाली प्रमुको नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार अकृरजी महाराज घृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खजन-सम्बन्धियोंसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा छौट आये ॥ ३०॥ परीक्षित् । उन्होंने वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण और बल्रामजीके सामने घृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह छुनाया । क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमें उद्देश्य भी यही था ॥ ३१॥

इति दशम स्कन्ध पूर्वीर्घ समाप्त हरिः ॐ तत्सत् श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

**दशम** रुक्क ह्य ( उत्तराई )



· रुन्धानोऽरिगतिं वाधिद्वारा द्वारावतीं गतः । कृतदारोऽच्युतो दद्यात् सौमनसं मनस्यलम् ॥



भूरशिरोमणि श्रीकृष्ण

## श्रीमद्भागवतमहापुराण

दशक स्वत्य

( उत्तरार्घ )

#### पचासवाँ अध्याय

जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भरतवंशिरोमणि परिक्षित्! कंसकी दो रानियाँ थीं-अस्ति और प्राप्ति । पितकी मृत्युसे उन्हें वड़ा दु:ख हुआ और वे अपने पिताकी राजधानीमें चळी गयीं ॥ १ ॥ उन दोनोंका पिता या मगधराज जरासन्थ । उससे उन्होंने वड़े दु:खके साथ अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ परीक्षित् ! यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासन्धको वड़ा शोक हुआ, परन्तु पीछे वह कोधसे तिलमिला उठा । उसने यह निश्चय करके कि, मैं पृष्वीपर एक भी यदु-वंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की ॥३॥ और तेईस अक्षोहिणी सेनाके साथ यदुवंशियोंकी राजधानी मुग्राको चारों ओरसे धेर लिया ॥ ४॥

भगवान् श्रीकृष्णने देखा—जरासन्धकी सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओरसे हमारी राजधानी घर छी है और हमारे खजन तथा पुरवासी भयमीत हो रहे हैं॥ ५॥ भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके छिये ही मनुष्य-का-सा वेप धारण किये हुए हैं। अव उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतारका क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये॥ ६॥ उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासन्वने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पैदछ, छुड़सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्टी कर छी है। यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है। मैं इसका नाश करूँगा। परन्तु अभी मगधराज जरासन्थकों नहीं मारना चाहिये। क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिरसे अमुरोंकी बहुत-सी सेना इकड़ी कर छायेगा ॥ ७-८ ॥ मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका बोझ हस्का कर दूँ, साधु-सज्जनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट-दुर्जनोंका संहार ॥ ९ ॥ समय-समयपर धर्म-रक्षाके छिये और बढ़ते हुए अधर्मको रोक्तनेके छिये मैं और भी अनेकों शरीर प्रहण करता हूँ ॥ १० ॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे । उनमें युद्धकी सारी सामप्रियाँ ध्रुसजित थीं और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे॥ ११॥ इसी समय भगवान्के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर मगवान् श्रीकृष्णने अपने बढ़े भाई बळरामजीसे कहा---।। १२ ॥ 'माईजी । आप वहे शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना खामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल-मूसल भी भा पहुँचे हैं॥ १३॥ अव आप इस रथपर सवार होकर रात्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको इस त्रिपत्तिसे वचाइये। भगवन् ! साघुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम दोनोंने अवतार प्रहण किया है ॥ १४ ॥ अतः अव आप यह तेईस अक्षौहिणी सेना, पृथ्वीका यह विपुल भार नष्ट कीजिये । भगवान् श्रीकृष्ण और वळरामजीने

यह सळाह करके कव़च धारण किये और रथपर सवार होकर वे मथुरासे निकले । उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही थी। श्रीकृष्णका रथ हाँक रहा था दारुक । पुरीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना पाञ्चजन्य राष्ट्र बजाया || १५-१६ || उनके राष्ट्रकी भयङ्कार ध्वनि सुनकार रात्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय डरके मारे थर्रा उठा । उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध-ने कहा-- 'पुरुषाधम कृष्ण ! त् तो अभी निरा बचा है। अक्तेले तेरे साथ छड़नेमें मुझे छाज छग रही है। इतने दिनोतक तू न जाने कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था। और मन्द ! तू तो अपने मामाका हत्यारा है । इसलिये मैं तेरे साथ नहीं छड़ सकता । जा, मेरे सामनेसे भाग जा || १७-१८ || बळराम ! यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर खर्ग मिळता है तो तू आ, हिम्मत बाँघकर मुझसे छड़ । मेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुए शरीरको यहाँ छोड़कर स्तर्गमें जा अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल ॥ १९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—मगधराज ! जो शूरवीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बळ-पौरुष ही दिखळाते हैं । देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही है । तुम वैसे ही अक्तबक कर रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई सिन्नपातका रोगी करे । बक छो, मैं तुम्हारी वातपर ध्यान नहीं देता ॥ २०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जैसे वायु बादलोंसे सूर्यको और घूएँसे आगको ढक लेती है, किन्तु वास्तवमें वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है; वैसे ही मनधराज जरासन्धने भगवान् श्रीकृष्ण और बल्रामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बल्वान् और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे घेर लिया—यहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सार्थियोंका दीखना भी बंद हो गया ॥२१॥ मथुरापुरी-की खियाँ अपने महलोंकी अटारियों, ल्रजों और फाटकोंपर चढ़कर युद्धका कीतुक देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि युद्धमूमिमें मगवान् श्रीकृष्णकी गरुड़चिहसे चिहित और बल्रामजीकी तालचिहसे चिहित ध्वजावाले रथ नहीं दीख

रहे हैं तब वे शोकके आवेगसे मूर्छित हो गयीं ॥२२॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि शत्रु-सेनाके वीर हमारी सेनापर इस प्रकार बाणोंकी वर्ष कर रहे हैं, मानो बादछ पानीकी अनगिनत बूँदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यथित हो रही है; उन्होंने अपने देवता और असूर-दोनोंसे शार्क्रधनुषका टंकार किया ॥ २३ ॥ सम्मानित इसके बाद वे तरकसमेंसे वाण निकाळने, उन्हें धनुषपर चढ़ाने और धनुषकी डोरी खींचकर झंड-के-झंड बाण छोड़ने छगे । उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्तीसे घूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे अलातचक्र ( लुकारी ) घुमा रहा हो । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जरासन्धकी चतुरङ्गिणी—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाका संहार करने छगे ॥ २४ ॥ इससे बहुत-से हाथियोंके सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने छगे। बार्णोंकी बौछारसे अनेकों घोड़ोंके सिर धड़से अलग हो गये। घोड़े, घ्वजा, सार्यि और रियर्गेंके नष्ट हो जानेसे बहुत-से रथ बेकाम हो गये। पैदल सेनाकी बाँहें, जाँघ और सिर आदि अङ्ग-प्रत्यङ्ग कट-कटकर गिर पहे ॥ २५ ॥ उस युद्धमें अपार तेजस्वी मगवान् बळरामजीने अपने मूसळकी चोटसे बहुत-से मतवाळे शत्रुओंको मार-मारकर उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे निकले हुए खूनकी सैकड़ों नदियाँ बहा दीं । कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और बोड़े छटपटा रहे हैं । उन नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ साँपके समान जान पड़तीं और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते, मानो कछुओंकी मीड़ छग गयी हो। मरे हुए हायी द्वीप-जैसे और घोड़े प्राहोंके समान जान पड़ते। हाथ और जाँघें मछिट्योंकी तरह, मनुष्योंके केश सेत्रारके समान, धनुष तरङ्गोंकी माँति और अस्र-शस्त्र छता एवं तिन्कोंके समान जान पड़ते। ढार्छे ऐसी माछ्म पड़तीं, मानो भयानक भैंवर हों । बहुमूल्य मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड़ों तथा कंकड़ोंके समान बहे जा रहे थे । उन नदियोंको देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्साह बढ़ रहा या॥ २६-२८॥ परीक्षित्! जरासन्वकी वह सेना समुद्रके समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाईसे जीतने योग्य थी । परंतु भगवान् श्रीकृष्ण

और बल्रामजीने थोड़े ही समयमें उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत्के खामी हैं। उनके लिये एक सेनाका नाश कर देना केवल खिल्नाड़ ही तो है ॥ २९ ॥ परीक्षित् ! मगवानके गुण अनन्त हैं। वे खेल-खेलमें ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिये यह कोई बड़ी वात नहीं है कि वे शत्रुओंकी सेनाका इस प्रकार वात-की-वातमें सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मनुष्यकी-सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है ॥ ३० ॥

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी। रय भी टूट गया। शरीरमें केवल प्राण वाकी रहे। तव भगवान् श्रीवलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है, वैसे ही वलपूर्वक महावली जरासन्धको पकड़ लिया ॥ ३१ ॥ जरासन्धने पहले बहुतसे विपक्षी नरपतियोंका वध किया था, परंतु आज उसे वळरामजी वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे वाँघ रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जायगा तो और भी सेना इकड़ी करके छायेगा तथा हम सहज ही पृथ्वीका सार उतार सकेंगे, वळरामजीको रोक दिया ॥ ३२ ॥ बङ्-बङ् शूरवीर जरासन्धका सम्मान करते थे । इसिंखेये उसे इस बातपर वड़ी बजा माख्म हुई कि मुझ श्रीकृष्ण और बलरामने दया करके दीनकी भाँति छोड़ दिया है । अब उसने तपस्या करनेका निश्चय किया। परंतु रास्तेमें उसके साथी नरपतियोने बहुत समझाया कि राजन्! यदुवंशियोंमें क्या रक्खा है १ वे आपको विल्कुछ ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्राख्यवश ही नीचा देखना पड़ा है । उन छोगोंने भगवान्की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा आदि वतलाकार तथा लौकिक दृष्टान्त एवं युक्तियाँ दे-देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित् ! उस समय मगधराज जरासन्थकी सारी सेना मर चुकी थी। मगवान् वल्रामजीने उपेक्षापूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह वहुत उदास होकर अपने देश मगधको चळा गया ॥ ३५ ॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णकी सेनामें किसीका वाल भी बाँका न हुआ और उन्होंने जरासन्यकी तेईस अक्षौहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर छी। उस समय वड़े-बड़े देवता उनपर नन्दनवनके पुर्णोकी वर्षा और उनके इस महान् कार्यका अनुमोदन---प्रशंसा कर रहे थे॥ ३६॥ जरासन्थकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो गये थे और मगवान् श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आनन्दसे भर रहा था। मगवान् श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये । सूत, मागध और वन्दीजन उनकी विजयके गीत गा रहे थे ॥ ३७ ॥ जिस समय भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया, उस समय वहाँ शङ्क, नगारे, मेरी, तुरही, वीणा, वाँसुरी और मृदङ्ग आदि वाजे वजने छगे थे ॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सङ्क और गछीमें छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हँसते-खेळते नागरिकोंकी चहळ-पहळ थी। सारा नगर छोटी-छोटी इंडियों और बड़ी-बड़ी विजयपताकाओंसे सजा दिया गया था । ब्राह्मणोंकी वेदच्चिन गूँज रही थी और सव ओर आनन्दोत्सवके सूचक वंदनवार बाँध दिये गये थे ॥ ३९ ॥ जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे. उस समय नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे मरे हुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थीं और फूर्लोंके हार, दही, अक्षत और जौ आदिके अङ्करोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं ॥ ४० ॥ मगवान श्रीकृष्ण रणभूमिसे अपार धन और वीरोंके आभूषण छे आये थे । वह सव उन्होंने यदुवंशियोंके राजा उपसेनके पास मेज दिया ॥ ४१ ॥

परीक्षित् ! इस प्रकार संत्रह वार तेईस-तेईस अक्षीहिणी सेना इकडी करके मगधराज जरासन्थने भगतान्
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध किया ॥१२॥
किन्तु यादवोंने भगतान् श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर वार
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी । जब सारी सेना नष्ट
हो जाती, तब यदुवंशियोंके उपेक्षापूर्वक छोड़ देनेपर
जरासन्थ अपनी राजधानीमें छौट जाता ॥ १३॥ जिस
समय अठारहवाँ संप्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय
नारदजीका मेना हुआ वीर काल्यवन दिखायी पड़ा ॥१४॥

युद्धमें काल्यवनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारमें दूसरा कोई न था। उसने जब यह धुना कि यदुवंशी हमारे ही-जैसे वलवान् हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब तीन करोड़ म्लेन्लोंकी सेना लेकर उसने मथुराकों घेर लिया।। ४५॥

काल्यवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान् श्रीकृष्णने बल्रामजीके साथ मिलकर विचार किया-'अहो ! इस समय तो यदुवंशियोंपर जरासन्ध और काल्यवन-ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मँडरा रही हैं ॥ ४६ ॥ आज इस परम बळशाळी यवनने हमें आकर घेर लिया है और जरासन्य भी आज, कल या परसोंमें आ ही जायेगा || ४७ || यदि हम दोनों भाई इसके साथ छड़नेमें छग गये और उसी समय जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओंको मार डालेगा या तो कैंद्र करके अपने नगरमें ले जायगा। क्योंकि वह बहुत बळवान है ॥ ४८ ॥ इसिळिये आज इमछोग एक ऐसा दुर्ग-ऐसा किला बनायेंगे, जिसमें किसी मी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। अपने खजन-सम्बन्धियोंको उसी किलेमें पहुँचाकर फिर इस यवनका वध करायेंगे ॥ ४९ ॥ बळरामजीसे इस प्रकार सळाइ करके भगवान् श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ अद्मुत थीं और उस नगरकी छंगाई-चौड़ाई अड़ताछीस कोसकी थी ॥ ५० ॥ उस नगरकी एक-एक वस्तुमें विश्वकर्माका विज्ञान ( वास्तुविज्ञान ) और शिल्पकलाकी निपुणता प्रकट होती थी । उसमें वास्तुशास्त्रके अनुसार बड़ी-बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियोंका यथास्थान ठीक-ठीक विभाजन किया गया था ॥ ५१ ॥ वह नगर ऐसे सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपवनोंसे युक्त था, जिनमें देवताओंके दृक्ष और छताएँ छहछहाती रहती थीं । सोनेके इतने ऊँचे-ऊँचे शिखर थे, जो आकारासे बार्ते करते थे । स्फटिकमणिकी अटारियाँ

ं और ऊँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही मुन्दर लगते थे ॥५२॥ अन रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत-से कोठे बने हुए थे। वहाँके महल सोनेके बने हुए थे और उनपर कामदार सोनेके कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रतोंके थे तथा गच पन्नेकी बनी हुई बहुत मछी माछ्म होती थी ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगरमें वास्तुदेवताके मन्दिर और छज्जे भी बहुत सुन्दर-सुन्दर बने हुए थे । उसमें चारों वर्णके छोग निवास करते थे और सबके बीचमें यदुवंशियोंके प्रधान उप्रसेनजी. वसुदेवजी, बल्रामजी तथा भगवान श्रीकृष्णके महल जगमगा रहे थे ॥ ५४ ॥ परीक्षित् ! उस समय देव-राज इन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णके छिये पारिजात वृक्ष और स्रधर्मा-सभाको भेज दिया । वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्यको भूख-प्यास आदि मर्खछोकके धर्म नहीं छू पाते थे ॥ ५५॥ वरुणजीने ऐसे बहुत-से स्वेत घोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कान स्याम-वर्णका था, और जिनकी चाल मनके समान तेज थी। धनपति कुबेरजीने अपनी आठों निधियाँ भेज दीं और दसरे छोकपाछोंने भी अपनी-अपनी विभूतियाँ भगवान्के पास मेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित् ! सभी छोकपाछोंको भगवान श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निर्वाहके छिये शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर छीछा करने छगे, तब समी सिद्धियाँ उन्होंने भगत्रान्के चरणोंमें समर्पित कर दीं ॥ ५७ ॥ मगत्रान् श्रीकृष्णने अपने समत्त खजन-सम्बन्धियोंको अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योग-मायाके द्वारा द्वारकामें पहुँचा दिया। शेष प्रजाकी रक्षाके छिये बळरामजीको मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे सळाड लेकर गलेमें कमळोंकी माळा पहने, बिना कोई अख-शस्त्र लिये खयं नगरके बढ़े दरवाजेसे बाहर निकल आये ॥ ५८ ॥

## इक्यावनवाँ अध्याय

कालयवनका भस्म होना, मुचुकुन्दकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — प्रिय परीक्षित् ! जिस निकले, उस समय ऐसा माळूम पड़ा, मानो पूर्व दिशासे समय भगवान् श्रीकृष्ण मथुरा नगरके मुख्य द्वारसे चन्द्रोदय हो रहा हो । उनका स्थामळ शरीर अत्यन्त

ही दर्शनीय था, उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराछी ही थी; वक्षः स्थळपर खर्णरेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह्न शोभा पा रहा था और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही थी । चार मुजाएँ थीं, जो लंबी-लंबी और कुछ मोटी-मोटी थीं । हाळके खिले हुए कमलके समान कोमल और रतनारे नेत्र थे। मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल रहा था । कपोर्लोकी छटा निराली ही थी । मन्द-मन्द मुसकान देखनेवार्छोका मन चुराये लेती थी। कानोंमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल्यवनने निश्चय किया कि 'यही पुरुष वासदेव है। क्योंिक नारदजीने जी-जो लक्षण बतलाये थे---वक्षःस्यलपर श्रीवत्सका चिह्न, चार मुजाएँ,कमलके-से नेत्र, गलेमें वनमाला और धुन्दरताकी सीमा; वे सब इसमें मिछ रहे हैं । इसिछये यह कोई दूसरा नहीं हो सकता । इस समय यह विना किसी अब-शबके पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिये मैं भी इसके साथ विना अस-शक्षके ही लडूँगा' ॥ १-५॥

ऐसा निश्चय करके जब काळ्यवन भगवान् श्रीकृष्ण-की ओर दौड़ा, तव वे दूसरी ओर मुँह करके रण-भूमिसे भाग चले और उन योगिदुर्लभ प्रमुको पकड़नेके लिये काल्यवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा ॥ ६ ॥ रणछोड़ भगत्रान् छीछा करते हुए भग रहे थे; काछ्यवन पग-पगपर यही समझता था कि अब पकड़ा, तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान् उसे वहुत दूर एक पहाड़की गुफामें ले गये॥ ७॥ काल्यवन पीछेसे वार-वार आक्षेप करता कि 'अरे भाई ! तुम परम यशाखी यद्वांशमें पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परन्त अभी उसके अञ्चम निःशेष नहीं हुए थे, इस्टिये वह मगवान्को पानेमें समर्थ न हो सका॥८॥ उसके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान उस पर्वतकी गुफामें घुस गये । उनके पीछे काळयवन भी घुसा । वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यको सोते हुए देखा ॥९॥ उसे देखकर काल्यवनने सोचा 'देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर हे आया और अब इस तरह-मानो इसे कुछ पता ही न हो-साधुवावा वनकर सो रहा है।' यह सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर एक छात मारी ॥ १० ॥ वह पुरुष वहाँ वहुत दिनोंसे

!

į

.6

सोया हुआ या | पैरकी ठोकर छगनेसे वह उठ पड़ा और धीरे-घीरे उसने अपनी आँखें खोळीं । इधर-उधर देखनेपर पास ही काळ्यवन खड़ा हुआ दिखायी दिया ॥ ११॥ परीक्षित् । वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था । उसकी दृष्टि पड़ते ही काळ्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी और वह क्षणभरमें जळकर राखका ढेर हो गया ॥ १२ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! जिसके दृष्टि-पातमात्रसे काळ्यवन जळकर मस्म हो गया, वह पुरुष कौन था ! किस वंशका था ! उसमें केंसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था ! आप कृपा करके यह भी बतळाइये कि वह पर्वतकी गुक्तामें जाकर क्यों सो रहा था ! ! ! १३ !!

श्रीश्रकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! वे इस्त्राक्ः वंशी महाराजा मान्याताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे। वे ब्राह्मणोंके परम भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, संप्रामविजयी और महापुरुष थे ॥ १४ ॥ एक बार इन्द्रादि देवता असुरोंसे अत्यन्त भयभीत हो गये थे। उन्होंने अपनी रक्षाके लिये राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनोंतक उनकी रक्षा की || १५ || जब बहुत दिनोंके बाद देवताओंको सेनापतिके रूपमें खामिकार्तिकेय मिछ गये, तव उन लोगोंने राजा मुचुकुन्दसे कहा--राजन् ! आपने इमलोगोंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट उठाया है । अब आप विश्राम कीजिये ॥ १६ ॥ वीर-शिरोमणे ! आपने हमारी रक्षाके छिये मनुष्यछोकका अपना अक्रण्टक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी अभिळाषाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया ॥१७॥ अब आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु-बान्धव और अमात्य-मन्त्री तथा आपके समयकी प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है। सव-के-सव कालके गालमें चले गये ॥ १८॥ काल समस्त बलवानोंसे भी बलवान् है । वह स्वय परम समर्थ अविनाशी और भगवत्खरूप है । जैसे म्वाले पशुओंको अपने वशमें रखते हैं, वैसे ही वह खेळ-खेळमें सारी प्रजाको अपने अधीन रखता है ॥ १९ ॥ राजन् ! भापका कल्याण हो । भापकी जो इच्छा हो हमसे माँग जीजिये । इस कैत्रल्य-मोक्षके अतिरिक्त आएको सब कुछ दे सकते हैं । क्योंकि कैवल्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान् विष्णुमें ही है ॥ २०॥ परम यशस्त्री राजा मुचुकुन्दने देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उनकी वन्दना की और वहुत थके होनेके कारण निद्राका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे नींदसे भरकर पर्वतकी गुफामें जा सोये ॥ २१॥ उस समय देवताओंने कह दिया था कि 'राजन् ! सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण मस्म हो जायगा'॥ २२॥

परीक्षित् ! जब काल्यवन भस्म हो गया, तब यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने परम वुद्धिमान् राजा मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया । मगवान् श्रीकृष्णका श्रीविप्रह वर्षाकाळीन मेघके समान सॉवळा था । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे। वक्षःस्थळपर श्रीकस और गलेमें कौस्त्रममणि अपनी दिव्य उयोति विखेर रहे थे। चार भुजाएँ थीं । वैजयन्ती माळा अळग ही घुटनोंतक ल्टक रही थी । मुखकमल अत्यन्त सुन्दर और प्रसन्नता-से खिळा इआ या । कार्नोमें मकराकृत कुण्डळ जगमगा रहे थे । होठोंपर प्रेमभरी मुसकराहट थी और नेत्रोंकी चितवन अनुरागकी वर्षा कर रही थी। अत्यन्त दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्भीक चाळ । राजा मुचुकुन्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान् और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान्की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चिकत हो गये---उनके तेजसे हतप्रतिम हो सकपका गये। भगवान् अपने तेजसे दुर्द्धर्ष जान पडते थे: राजाने तनिक शिक्कत होकर पूछा ॥२३-२७॥

राजा मुचुकुन्द्ने कहा—'आप कीन हैं ! इस काँटोंसे भरे हुए घोर जंगलमें आप कमलके समान कोमल चरणोंसे क्यों विचर रहे हैं ! और इस पर्वतकी गुफामें ही पधारनेका क्या प्रयोजन था ! ॥२८॥ क्या आप समस्त तेजखियोंके मूर्तिमान् तेज अथवा मगवान् अग्निदेव तो नहीं हैं ! क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ! ॥ २९ ॥ मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओंके आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कर—इन तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम मगवान् नारायण ही हैं । क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अँघेरको दूर कर देता है वैसे ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे इस गुफाका अँघेरा मगा रहे

हैं ॥ २० ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतळाड्ये; क्योंकि इम सच्चे हृदयसे उसे सुननेके इच्छूक हैं ॥ ३१ ॥ और पुरुषो-त्तम ! यदि आप हमारे बारेमें पूछें तो हम इक्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द । और प्रमु ! मैं युवनाश्वनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हूँ ॥ ३२ ॥ बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण मैं थक गया था। निदाने मेरी समस्त इन्दियोंकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें बेकाम कर दिया था, इसीसे मैं इस निर्जन स्थानमें निर्दृन्द्व सो रहा था। अभी-अभी किसीने मुझे जगा दिया ॥ ३३ ॥ अवस्य उसके पापींने ही उसे जलाकर मस्म कर दिया है । इसके वाद रात्रुओं के नारा करने-वाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३४॥ महाभाग ! आप समस्त प्राणियोंके माननीय हैं । आपके पाम दिव्य और असहा तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है। मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सकता ॥३५॥ जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियोंके जीवनदाता भगवान् श्रीकृष्णने हँसते हुए मेघध्यनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- ॥ ३६॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसिल्ये में भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता ॥३७॥ यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मोंमें पृथ्वीके छोटे-छोटे घूळ-कर्णोकी गिनती कर डाले; परनु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कमी किसी प्रकार नहीं गिन सकता ॥ ३८॥ राजन् ! सनक-सनन्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और कर्मोंका वर्णन करते रहते हैं, परन्तु कभी उनका पार नहीं पाते ॥ ३९ ॥ प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर भी में अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता हूँ, चुनो । पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और पृथ्वीके भार बने हुए असुरोंका संहार करनेके छिये प्रार्थना की थी ॥ ४० ॥ उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदु-वंशमें वसुदेवजीके यहाँ अवतार प्रहण किया है। अब मैं वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसिक्ये लोग मुझे 'वासुदेव' कहते हैं || ४१ || अवतक मैं काल्नेमि असुरका, जो कंसके रूपमें पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधु-

दोही अधुरोंका संहार कर चुका हूँ । राजन् ! यह काल्यवन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही मस्म हो गया ॥ ४२ ॥ वही मैं तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी वहुत आराधना की है और मैं हूँ मक्तवरसला।४३॥ इसलिये राजर्षे ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो । मैं तुम्हारी सारी लाल्सा, अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है उसके लिये पिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह शोक करे ॥ ४४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको बृद्ध गर्गका यह कथन याद भा गया कि यदुवंशमें भगवान् भवतीर्ण होनेवाले हैं । वे जान गये कि ये खयं भगवान् नारायण हैं । भानन्दसे भरकर उन्होंने भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की ॥ ४५॥

मुचुकुन्द्ने कहा-प्रभो ! जगत्के समी प्राणी आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थमें ही फँसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते । वे सुखके लिये घर-गृहस्थीके उन शंशटोंमें फँस जाते हैं, जो सारे दुःखोंके मूळ स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतन। पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी अधुविधा नहीं है। अपने प्रम सौभाग्य और मगवान्की अहैतुक कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ निषयमुखके छिये ही सारा प्रयत करते हुए घर-गृहस्थीके अँघेरे कूएँमें पड़ें रहते हैं ---भगवान्के चरणकमळोंकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुन्छ तृणके छोभसे अँघेरे कूएँमें गिर जाता है ॥ ४७ ॥ भगवन् ! मैं राजा था, राज्यळक्ष्मीके मदसे में मतत्राला हो रहा था । इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना खरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तया पृथ्वीके छोम-मोहमें ही फँसा हुआ या। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले छगी रहती थी । इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्पल—न्यर्थ चला गया ॥१८॥ जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और मीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना खरूप मान लिया या और फिर अपनेको मान वैठा था 'नरदेव' ! इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं । रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा सेनापतियोंसे घिरकर मैं पृथ्वीमें इधर-उधर घृमता रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये. इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तन्यों-की चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्प्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके छिये उसकी छालसा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ्ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ छपछपाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही कालक्रपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादप्रस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं ॥ ५०॥ जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चछता था और नरदेव कहळाता था, वही रारीर आपके अन्नाध काळका प्रास बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्टा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर वन जाता है ॥ ५१ ॥ प्रमो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर छी है और जिससे छड़ने-वाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन-पर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख मोगनेके छिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्नियोंके पास जाता है, तव उनके हाथका खिळौना, उनका पाळत् पशु वन जाता है॥५२॥ बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग -मिळनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर

जन्म लेकार सबसे बड़ा परम खतन्त्र सम्राट् होकेँ ।' ऐसी कामना रखकर तपरयामें भळीभाँति स्थित हो शुमकर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा वढ़ी हुई है, वह कदापि मुखी नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ अपने खरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप ससारके चक्करमें मटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका समय भाता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है । यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र खामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ़तासे छग जाती है ॥ ५४ ॥ भगवन् । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुप्रह्की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रमके-अनायास ही मेरे राज्यका बन्धन ट्रट गया । साध-खभावके चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़का एकान्तमें भजन-साधन करनेके उद्देश्यसे वनमें जाना चाहते हैं, तब उसके समता-बन्धनसे मुक्त होनेके छिये बड़े प्रेमसे आपसे प्रार्थना किया करते हैं ॥ ५५॥ अन्तर्यामी प्रभो । आपसे क्या छिपा है १ मैं आपके चरणोंकी सेवाके ें अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संप्रह-परिप्रह नहीं है। अयत्रा जो उसके अभिमानसे रहित हैं वे छोग भी केवळ उसीके लिये प्रार्थना करते रहते हैं। भगवन् ! मला, बतलाइये तो सही-मोक्ष देनेवाले भापकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधने-वाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे ॥ ५६ ॥ इसिंख्ये प्रमो ! मैं सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाळी समस्त कामनाओंको छोड्कर केवळ मायाके लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक-अद्वितीय, चिरवरूप परमपुरुष आपकी शरण प्रहण करता हुँ ॥५७॥ मगवन् । मैं अनादिकालसे अपने कर्मफलोंको भोगते-भोगते अत्यन्त आर्त हो रहा था, उनकी दुःखद

ज्वाला रात-दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छः शतु (पाँच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, उनकी विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति न मिली। शरणदाता! अब मैं आपके मय, मृत्यु और शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ। सारे जगत्के एकमात्र खामी! प्रमात्मन्! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये॥ ५८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-सार्वमौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊँची कोटिका है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई ॥५९॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रछोमन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कमी कामनाओंसे इघर-उधर नहीं मटकती ॥ ६०॥ जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशर्मे करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और राजन्! उनका मन फिरसे विषयोंके छिये मचळ पड़ता है ॥६१॥ तुम अपने मन और सारे मनोमार्वोको मुझे समर्पित कर दो, मुश्नमें लगा दो और फिर खच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मल मक्ति सदा बनी रहेगी || ६२ || तुमने क्षत्रियधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरींपर बहुत-से पशुओंका वध किया है। अब एकाप्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको घो **डालो ॥ ६३ ॥ राजन् । अगले, जन्ममें तुम** ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितैषी, परम सुहर् होओगे तथा फिर मुझ विद्युद्ध विज्ञानघन परमात्माको प्राप्त करोगे ॥ ६४ ॥

## बावनवाँ अध्याय

द्वारकागमन, श्रीबलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा छेकर ब्राह्मणका आना श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्यारे परीक्षित् ! मगवान् अनुप्रह किया । अब उन्होंने मगवान्की परिक्रमा की, श्रीकृष्णने इत प्रकार इक्ष्याकुनन्दन राजा मुचुकुन्दपर उन्हें नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले ॥ १॥

उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, पशु, छता और वृक्ष-वनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं। इससे यह जानकर कि किल्युग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल दिये ॥ २ ॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, वैर्य तथा अनासिक्तसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें लगाकर गन्वमादन पर्वतपर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ मगवान् नर-नारायणके नित्य-निवासस्थान बद्दिकाश्रममें जाकर बढ़े शान्तमावसे गर्मी-सर्दा आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्थाके द्वारा भगवान्की आराधना करने लगे ॥ ४ ॥

इधर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें छौट आये । **अवतक काल्यवनकी सेनाने उसे घेर रक्खा था । अव** उन्होंने म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारकाको ले चले ॥५॥ जिस समय मगत्रान् श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों और बैठोंपर वह धन हे जाया जाने छगा, उसी समय मगभराज जरासन्ध फिर ( अठारहवीं बार ) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित् । रात्रु-सेनाका प्रबंख वेग देख-कार भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम मनुष्योंकी-सी नीना करते हुए उसके सामनेसे वड़ी फ़ुर्तीके साथ भाग निकले ॥ ७ ॥ उनके मनमें तनिक मी मय न था । फिर भी मानो अत्यन्त भयमीत हो गये हों-इस प्रकार-का नाट्य करते हुए, वह सब-का-सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनोंतक वे अपने कमल्दलके समान सुकोमल चरणोंसे ही-पैदल भागते चले गये॥ ८॥ जब महात्रळी मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और बळराम तो माग रहे हैं, तब वह हँसने छगा और अपनी रथ-सेनाके साथ उनका पीछा करने छगा । उसे मगनान् श्रीकृष्ण और बल्हामजीके ऐखर्य, प्रमाव आदि-का ज्ञान न था ॥ ९ ॥ बहुत दूरतक दौड़नेके कारण दोनों भाई कुछ धक-से गये । अब वे बहुत उँने प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये । उस पर्वतका 'प्रवर्षण' नाम इसिल्ये पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे ॥ १०॥ परीक्षित् ! जब जरासम्धने देखा कि वे दोनों पहाइमें छिप गये और बहुत हूँइनेपर

भी पता न चला, तंत्र उसने ईंधनसे भरे हुए प्रवर्षण पर्वतके चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया॥११॥ जव भगवान्ते देखा कि पर्वतके छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासन्वकी सेनाके घरेको लाँघते हुए बड़े बेगसे उस ग्यारह योजन (चींवालीस कोस) केंचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कृद आये ॥१२॥ राजन् ! उन्हें जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहाँसे चलकर फिर अपनी समुद्रसे घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले आये ॥१२॥ जरासन्धने झ्लमूट ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और बल्राम तो जल गये, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगधदेशको चला गया॥११॥

यह बात मैं तुमसे पहले ही (नश्म स्कन्शमें)
कह चुका हूँ कि आनर्तदेशके राजा श्रीमान् रैवतजीने
अपनी रेवती नामकी कन्या बहाजीकी प्रेरणासे बलरामजीके साथ व्याह दी ॥ १५ ॥ परीक्षित् ! मगवान्
श्रीकृष्ण भी खयंवरमें आये हुए शिशुपाल और उसके
पक्षपाती शास्त्र आदि नरपितयोंको बल्धूर्वक हराकर
सबके देखते-देखते, जैसे गरुडने सुधाका हरण किया
था, वैसे ही विदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीको हर
लाये और उनसे निवाह कर लिया । रुक्मिणीजी राजा
मीष्मककी कन्या और खयं मगवती लक्मीजीका अवतार
थीं ॥ १६-१७॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! हमने धुना है कि भगवान् श्रीकृष्णने भीष्मकनन्दिनी परमधुन्दरी हिमणीदेवीको वल्पूर्वक हरण करके राक्षसिविधिसे उनके साथ विवाह किया था ॥ १८॥ महाराज । अत्र में यह धुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान् श्रीकृष्णने जरासन्ध, शाल्व आदि नरपितयोंको जीतकर किस प्रकार हिमणीका हरण किया । ॥१९॥ बहापें । मगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें क्या कहना है । वे खयं तो पित्र हैं ही, सारे जगत्का मल धो-तहाकर लसे भी पित्र कर देनेवाली हैं । उनमें ऐसी लोकोत्तर माधरी है, जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नयान्तया रस मिलता रहता है । भटा ऐसा कीन रसिक,

कौन मर्मज्ञ है, जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाय ॥ २०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र और एक सुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बहे पुत्रका नाम था रुक्मी और चार छोटे थे--जिनके नाम थे क्रमशः स्वमस्य, स्वमबाह्न, स्वमकेश और स्वममाली। इनकी बहिन थीं सती रुक्मिणी ॥२२॥ जब उसने भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रल, गुण और वैभवकी प्रशंसा सुनी-जो उसके महल्में आनेवालं अतिथि प्राय: गाया ही करते थे---तब उसने यही निश्चय किया कि मगवान श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं॥ २३ ॥ मगवान् श्रीकृष्ण भी समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बड़े मुन्दर-मुन्दर लक्षण हैं, वह परम बुद्धिमती है; उदारता, सौन्दर्य, शीळखमाव और गुणोंमें भी अद्वितीय है। इसिक्टिये रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय भगवानने किया ॥२४॥ रुक्मिणीजीके माई-बन्धु भी चाहते थे कि हमारी बहिनका विवाह श्रीकृष्णसे ही हो । परन्त रुक्मी श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें विवाह करनेसे रोक दिया और शिश्यपालको ही अपनी बहिनके योग्य वर समझा ॥ २५ ॥

जब परमसुन्दरी रुक्मिणीको यह माछम हुआ कि मेरा बड़ा माई रुक्मी शिश्चपालके साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं। उन्होंने बहुत कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरंत श्रीकृष्णके पास मेजा॥ २६॥ जब वे ब्राह्मणदेवता द्वारंकापुरीमें पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहलके मीतर ले गये। वहाँ जाकर ब्राह्मणदेवताने देखा कि आदिपुरुष मगत्रान् श्रीकृष्ण सोनेके सिंह्यसनपर विराजमान हैं॥२७॥ ब्राह्मणोंके परममक्त मगत्रान् श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये और उन्हें अपने आसनपर बैठाकर वैसी ही पूजा की, जैसे देवतालोग उनकी (मगवान्की) किया करते हैं॥ २८॥ आदर-सन्कार, कुशल-प्रश्नके अनन्तर जब ब्राह्मणदेवता खा-पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तव

संतोंके परम आश्रय मगवान् श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए बड़े शान्त-भावसे पूछने लगे---॥२९॥ 'ब्राह्मणशिरोमणे । आपका चित्त तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहता है न १ आपको अपने पूर्वपुरुषोंद्वारा स्वीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं होती॥ ३०॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तष्ट रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो, तो वह सन्तोष ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है ॥ ३१ ॥ यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्तोष न हो तो उसे सखके लिये एक लोकसे दूसरे लोकमें बार-बार भटकना पहेगा, वह कहीं भी शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा । परन्त जिसके पास तनिक भी संप्रह-परिप्रह नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे सन्तापरहित होकर सुखकी नींद सोता है ॥ ३२ ॥ जो खयं प्राप्त हुई वस्तुसे सन्तोष कर लेते हैं, जिनका खमाव बड़ा ही मधर है और जो समस्त प्राणियोंके परम हितैषी, अहङ्काररहित और शान्त हैं—उन ब्राह्मणोंको मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ ब्राह्मणदेवता ! राजाकी ओरसे तो आपळोगोंको सब प्रकारकी सविधा है न १ जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पाठन होता है और वह आनन्दसे रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणदेवता ! आप कहाँसे, किस हेतुसे और किस अभिछाषासे इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं १ यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिये। हम आपकी क्या सेवा करें १ ।।३५।। परीक्षित् ! छीछासे ही मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने जब इस प्रकार ब्राह्मण-देवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनायी। इसके बाद वे भगवान्से रुक्मिणीजीका सन्देश कहने छगे॥ ३६॥

रुक्मिणीजीने कहा है जिमुवनसुन्दर ! आपके गुणोंको जो सुननेवालोंके कार्नोंके रास्ते इदयमें प्रवेश करके एक एक अङ्गके ताप, जन्म-जन्मकी जल्म बुझा देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोंके नेत्रोंके लिये धर्म, अर्थ, काम, मोश्च—चारों पुरुषायोंके फल एवं खार्य-परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अन्यत । मेरा चित्त छजा, शर्म सब कुछ छोडकर आपमें ही प्रवेश कर रहा है ॥३७॥ प्रेमखरूप श्यामसुन्दर ! चाहे जिस दृष्टिसे देखें; कुछ, शीछ, सभाव, सौन्दर्य, विद्या, अवस्था, धन-धाम---सभीमें आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं । मनुष्य-छोकमें जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुमन करता है, आनन्दित होता है । अब पुरुषभूषण ! आप ही बतळाइये-ऐसी कौन-सी कुळ-वती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी, जो त्रिवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमें वरण न करेगी १ ॥३८॥ इसीब्बिये प्रियतम ! मैंने आप-को पतिरूपसे वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर जुकी हूँ । आप अन्तर्यामी हैं । मेरे इदयकी वात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकत मुझे अपनी पत्नीके रूपमें खीकार कीजिये । कमछनयन ! प्राणवञ्जम ! में आप-सरीखे बीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ, अत्र जैसे सिंहका माग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय ॥३९॥ मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त ( कूआँ, वात्रजो आदि खुद-वाना ), इष्ट (यज्ञादि करना ), दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजाके द्वारा भगवान् परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझपर प्रसन्त हों, तो भगवान् श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिप्रहण करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके ॥ ४०॥ प्रभो । आप अजित हैं। जिस

दिन मेरा विवाह होनेवाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानीमें गुप्तरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाछ तथा जरासन्वकी सेनाओंको मय डालिये, तहस-नहस कर दीजिये और बलपूर्वक राक्षसविधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि-प्रहण कीजिये ॥ ४१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 'तुम तो अन्तःपुरमें-भीतरके जनाने महलोंमें पहरेके अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बन्धुओंको मारे बिना में तुम्हें कैसे छे जा सकता हूँ?,' तो इसका उपाय में आपको बतळाये देती हूँ। हमारे कुळका ऐसा नियम है कि विवाहके पहले दिन कुछदेवीका दर्शन करनेके छिये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुद्धस निकळता है---जिसमें विवाही जानेवाछी कन्याको--- दुछिहनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना पड़ता है ॥ ४२ ॥ कमलनयन ! उमापति भगवान् शङ्करके समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मग्रुद्धिके लिये आपके चरणकमर्लोकी घूळसे स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरणधूळ नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे उसके छिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़ें, कमी-न-कभी तो आपका वह प्रसाद अवस्य ही मिलेगा ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणदेवताने कहा-यदुवंशिशोमणे ! यही रुक्मिणी-के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ । इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना हो विचार कर लीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिये ॥ ४४ ॥

#### <del>- 4 % EDES EVE (- -</del>

### तिरपनवाँ अध्याय

#### **रुक्मिणीहरण**

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मगवान् श्री-कृष्णने विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्देश धुनकर अपने हाथसे ब्राह्मणदेवताका हाथ पकड़ लिया और हँसते हुए यों वोले ॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—त्राह्मणदेवता ! जैसे त्रिदर्भराजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्होंमें छगा रहता है। कहाँ-तक कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मीने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है॥ २॥ परन्तु ब्राह्मणदेवता। आप देखियेगा, जैसे छकड़ियोंको मयकर—एक-दूसरेसे रगड़कर मनुष्य उनमेंसे आग निकाछ छेता है, वैसे ही युद्धमें उन नाम- धारी क्षत्रियकुळकळङ्कोंको तहस-नहस करके अपनेसे प्रेम करनेवाळी परमसुन्दरी राजकुमारीको मैं निकाळ ळाऊँगा ॥ ३॥

श्रीगुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मधुसूदन श्रीकृष्णने यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहकी छग्न परसों
रात्रिमें ही है, सारधीको आज्ञा दी कि 'दारुक ! तिनक
मी विलम्ब न करके रथ जोत लाओं' ॥ ४ ॥ दारुक
मगवान्के रथमें शैन्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक
नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ
जोड़कर मगवान्के सामने खड़ा हो गया ॥५॥ श्रूरनन्दन
श्रीकृष्ण ब्राह्मणदेवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप
भी सवार हुए और उन शीव्रगामी घोड़ोंके द्वारा एक ही
रातमें आनर्तदेशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥

कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े छड़के रुक्मीके स्नेहवरा अपनी कन्या शिश्चपालको देनेके लिये विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे ॥७॥ नगरके राजपथ, चौराहे तथा गळी-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर छिड़काव किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी, ें छोटी-बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं। तोरन वाँघ दिये गये थे ॥ ८ ॥ वहाँके स्त्री-पुरुष पुष्प-माछा, हार, इत्र-फुलेल, चन्दन, गहने और निर्मल वस्नोंसे सजे हुए थे। वहाँके द्युन्दर-सुन्दर घरोंमेंसे अगरके धूपकी सुगन्ध फैंड रही थी।। ९।। परीक्षित् ! राजा भीष्मकने पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणोंको मोजन कराया और नियमानुसार खिखात्राचन भी ॥१०॥ दाँतोंवाली सुशोभित परमसुन्दरी राजकुमारी रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके हार्थोमें मङ्गळ-सूत्र कङ्कण पहनाये गये, कोहबर बनाया गया, दो नये-नये वस्न उन्हें पहनाये गये और वे उत्तम-उत्तम आमूषणों-से विभूषित की गयीं ॥ ११ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने साम, ऋक् और यजुर्वेदके मन्त्रोंसे उनकी रक्षा की और अधर्व-वेदके विद्वान पुरोहितने प्रहशान्तिके छिये हवन किया। १२। राजा भीष्मक कुळपरम्परा और शास्त्रीय विधियोंके बढ़े जानकार थे । उन्होंने सोना, चाँदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएँ ब्राह्मणोंको दीं ॥ १३ ॥

्रह्सी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोषने भी अपने पुत्र

शिशुपालके लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह-सम्बन्धी मङ्गळकृत्य कराये ॥ १४ ॥ इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथों, पैद**र्को** तथा घुड़सत्रारोंकी चतुर**ङ्गि**णी सेना साथ लेकर कुण्डिन रुर जा पहुँचे ॥ १५ ॥ त्रिदर्भराज भीष्मकने भागे आकर उनका खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार अर्चन-पूजन किया । इसके बाद उन छोगोंको पहलेसे ही निश्चित किये हुए जनवासोंमें आनन्दपूर्वक ठहरा दिया ॥१६॥ उस बारातमें शास्त्र, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, विदूरथ और पौण्डूक आदि शिज्ञुपाछके सहस्रों मित्र नरपति आये थे ॥ १७ ॥ वे सब राजा श्रीकृष्ण और बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल-को ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्होंने अपने-अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रक्खा था कि यदि श्रीकृष्ण बळराम आदि यद्ववंशियोंके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे छड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले छिये थे ॥ १८-१९ ॥

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पता भगवान् बळरामजीको छग गया और जब उन्होंने यह धुना कि भैया श्रीकृष्ण अकेछे ही राजकुमारीका हरण करनेके छिये चछे गये हैं, तब उन्हें वहाँ छड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशङ्का हुई ॥ २०॥ यद्यपि वे श्रीकृष्णका बळ-विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृस्नेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदछोंकी बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके छिये चळ पहे ॥ २१॥

इधर, परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान् श्रीकृष्णके ग्रुमागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्री-कृष्णकी तो कौन कहे, अभी ब्राह्मणदेवता भी नहीं छोटे! वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने छगीं ॥२२॥ 'अहो! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें केवछ एक रातकी देरी है । परन्तु मेरे जीवनसर्वस्व कमछनयन भगवान् अब भी नहीं पधारे! इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं माछ्म पड़ता । यही नहीं, मेरे सन्देश छे जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं छोटे॥२३॥ इसमें सन्देह नहीं कि मगवान् श्रीकृष्णका खरूप परम ग्रुद्ध है और विग्रुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं । उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ दुराई देखी होगी, तमी तो मेरा हाथ पकड़नेके छिये---मुझे खीकार करनेके लिये उद्यत होकर ने यहाँ नहीं पधार रहे हैं ! ॥२ ८॥ ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं ! विधाता और मगवान् शङ्कर भी मेरे अनुकूछ नहीं जान पड़ते । यह भी सम्मव है कि रुद्रपत्नी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे अप्रसन होंं ॥ २५ ॥ परिक्षित् ! रुनिमणीजी इसी उघेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण मन और उनके सारे मनोमात्र मक्तमनचोर मगवान्ने चुरा छिये थे । उन्होंने उन्हींको सोचते-सोचते 'अभी समय है' ऐसा समझकर अपने ऑसूमरे नेत्र बन्द कर छिये ॥२६॥ परीक्षित् ! इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उसी समय उनकी वार्यी जाँघ, मुजा और नेत्र फड़क्ते छगे, जो प्रियतमके भागमनका प्रिय संवाद सचित कर रहे थे ॥ २७ ॥ इतनेमें ही भगवान् श्रीकृष्णके भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राज-कुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान-मंन देवी हो ॥ २८ ॥ सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मण-देवताका मुख प्रफुल्छित है । उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी घवराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणोंसे ही समझ गयीं कि भगवान श्रीकृष्ण आ गये। प्रसन्नतासे खिळकर उन्होंने न्राह्मणदेत्रतासे पूछा ॥ २९ ॥ तव ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 'भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं ।' और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । यह भी वतलाया कि 'राजकुमारीजी ! आपको छे जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की हैं ॥३०॥ मगत्रान्के शुमागमनका समाचार धुनकंर रुक्मिणीजीका द्दय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके बदलेमें ब्राह्मणके लिये भगवान्के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया । अर्थात् जगतकी समग्र छक्मी ब्राह्मणदेवताको सौंप दी ॥३१॥

बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सकता-वरा यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, मेरी आदि वाजे वजवाते हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की ॥ ३२ ॥ और मधुपर्क. निर्मेछ वस्न तथा उत्तम-**उत्तम मेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ ३३ ॥** मीष्मकाजी बहे बुद्धिमान् थे । मगवान्के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवान्को सेना और साथियोंके सहित समस्त सामप्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें ठहराया और उनका ययावत् आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३४ ॥ विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धनके अनुसार सारी इन्डित वस्तुएँ देकर सबका खूब सत्कार किया ॥ ३५ ॥ विदर्भदेशके नागरिकोंने जब सना कि भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे छोग मगवान्के निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजलिमें भर-भरकर उनके बदनारविन्दका मधुर मकरन्द-रस पान करने छगे।। ३६॥ वे आपसमें इस प्रकार बातचीत करते थे---रुक्मिणी इन्हींकी अद्धितनी होनेके योग्य है और ये परम पवित्रमूर्ति श्यामझुन्दर रुक्मिणीके ही योग्य पति हैं । दूसरी कोई इनकी पत्नी होनेके योग्य नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूर्वजन्म या इस जन्ममें कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिछोक-विधाता भगवान् हमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम-सुन्दर श्रीकृष्ण ही त्रिद्मेराजकुमारी रुक्मिणीजीका पाणिप्रहण करें ॥ ३८॥

परिक्षित् ! जिस समय प्रेम-प्रवश होकर प्रवासी लोग प्रस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणीजी अन्तः पुरसे निकलकर देशीजीके मन्दिरके लिये चलीं । बहुत-से सैनिक उनकी रक्षामें नियुक्त थे ॥ ३९ ॥ वे प्रेममूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोंका चिन्तन करती हुई मगत्रती मवानीके पाद-पल्लवोंका दर्शन करनेके लिये पैदल ही चलीं ॥ ४० ॥ वे ख्यं मीन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेलियाँ सब ओरसे उन्हें घेरे हुए थीं । श्रूवीर राजसैनिक हार्थोमें अख-शक उठाये, कत्रच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे । उस समय मृदङ्ग, शङ्क, ढोल, तुरही और मेरी आदि

राजा मीप्मकने धुना कि भगवान् श्रीकृष्ण और

बाजे वज रहे थे ॥ ४१॥ बहुत-सी ब्राह्मणपित्नयाँ पुष्पमाला, चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य और गहने-कपड़ोंसे स्रज-घजकर साथ-साथ चळ रही थीं और अनेकों प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ भी साथ थीं ॥ ४२ ॥ गत्रैये गाते जाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चलते थे और सूत, मागध तथा वंदीजन दुल्रहिनके चारों ओर जय-जयकार करते-विरद बखानते जारहे थे।। ४३।। देवीजीके मन्दिर-में पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सदश सुकोमल ह्राय-पैर घोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे पवित्र एवं शान्तमावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके मन्दिरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ बहुत-सी विधि-विधान जाननेवाछी बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान् राङ्करकी अद्धीङ्गिनी भवानीको और भगवान् राङ्करजीको रुक्मिणीजीसे भी करवाया ॥ ४५ ॥ रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की-'अम्बिका माता ! आपकी गोदमें बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो ! भगवान् श्रीकृष्ण ही मेरे पति होंग ।। ४६ ।। इसके बाद रुकिमणीजीने जल, गन्ध, अक्षत, धूप, बस्न, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकारके नैवेच, भेंट और आरती आदि सामिप्रयोंसे अम्बिकादेवीकी पूजा की ॥ ४७॥ तदनन्तर उक्त सामग्रियोंसे तथा नमक, पूआ, पान, कण्ठसूत्र, फळ और ईखसे सहागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८॥ तब ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और दुछिहनने ब्राह्मणियों और माता अम्बिकाको नमस्कार करके प्रसाद प्रहण किया ॥ ४९ ॥ पूजा-अर्चीकी विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौन-व्रत तोड़ दिया और रत्नजटित अँगूठीसे जगमगाते हुए करकमछके द्वारा एक सहेळीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर निकर्ली ॥ ५० ॥

परीक्षित् ! रुक्मिणीजी मगवान्की मायाके समान ही बड़े-बड़े धीर-वीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं । उनका कटिमाण बहुत ही सुन्दर और पतला था। मुखमण्डलपर कुण्डलेंकी शोमा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। नितम्बपर जड़ाऊ करधनी शोमायमान हो रही थी, वक्ष:स्थल कुछ उमरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अल्कोंके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी ॥ ५१ ॥ उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी पाँत थी तो कुन्दकछीके समान परम उज्ज्वछ, परन्त पके हुए कुँदरूके समान छाछ-छाछ होठोंकी चमकसे उसपर भी ळाळिमा आ गयी थी। उनके पॉॅंगेंके पायजेव चमक रहे थे और उनमें छगे हुए छोटे-छोटे घुँषरू रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चएण-कमळोंसे पैदछ ही राजहंसकी गतिसे चछ रही थीं। उनकी वह अपूर्व छिव देखकर वहाँ आये हुए बड़े-बड़े यशासी वीर सब मोहित हो गये । कांमदेवने ही भगवान्कां कार्य सिद्ध करनेके लिये अपने बार्णोसे उनका हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ रुक्मिणीजी इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने मन्द-मन्द गतिसे चळकर भगवान् श्रीकृष्णपर अपना राशि-राशि सौन्दर्य निछावर कर रही थीं । उन्हें देखकर और उनकी खुळी मुसकान तथा छजीछी चितवनपर अपना चित्त छटाकर वे बहे-बड़े नरपित एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गये कि उनके हाथोंसे अब-शब छूटकर गिर पड़े और वे खयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ोंसे धरतीपर आ गिरे || ५३ || इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान् श्रीकृष्णके श्यभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कलीके समान सकुमार चरणोंको बहुत ही धीरे-धीरे आगे वढा रही थीं । उन्होंने अपने वायें हायकी अँगुलियोंसे मुखकी ओर लटकती हुई अलकें हटायीं और वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर छजीछी चितवनसे देखा । उसी समय उन्हें स्यामसुन्दर भगतान् श्रीकृष्णके दर्शन हुए ॥ ५८ ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ्ना ही चाहती थीं कि भगवान् श्रीकृष्णने समस्त रात्रुओंके देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रुक्मिणीजीको उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओंके सिरपर पाँव रखकर उन्हें अपने उस रथपर बैठा लिया, जिसकी घ्वजापर गरुडका चिह्न लगा हुआ था ॥ ५५ ॥ इसके बाद जैसे सिंह सियारोंके बीचमेंसे अपना भाग छ जाय, वैसे ही रिनेमणीजीको छेकार भगवान् श्रीकृष्ण बळरामजी आदि यदुवंशियोंके साथ वहाँसे चळ पड़े || ५६ || उस समय जरासन्थके वशवर्ता अभिमानी राजाओंको अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न हुआ। वे सव-के-सव चिड़कर कहने छगे—'अहाँ, हमें धिक्कार है। आज हमलोग धनुप धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले, जैसे सिहके भागको हार्नि ले जायँ, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गयें'।।५७॥

## चौवनवाँ अध्याय

शिशुपालके साथी राजाओंकी और स्क्मीकी हार तथा श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह

श्रीशक्देवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार कह-सनकर सब-के-सब राजा क्रोधसे आगबवृत्व हो उठे और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनींपर संवार हो गये । अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुष ले-लेकर भगवान् श्रीकृष्णके पीछे दौड़े ॥ १ ॥ राजन् ! जव बदवंशियोंके सेनापतियोंने देखा कि शत्रुदछ इमपर चढ़ा आ रहा हैं, तब उन्होंने भी अपने-अपने धनुषका टङ्कार किया और घूमकर उनके सामने डट गये ॥ २॥ जरासन्थकी सेनाके लोग कोई घोड़ेपर, कोई हाथीपर तो कोई रयपर चढ़े हुए थे । वे सभी धनुर्वेदके वड़े मर्भज्ञ थे। वे यदुवंशियोंपर इस प्रकार वाणोंकी वर्ष करने लो, मानो दल-के-दल वादल पहाड़ोंपर मूसलधार पानी बरसा रहे हों ॥ ३ ॥ परमसुन्दरी रुक्मिणीजीने देखा कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना वाण-वर्षासे दक गयी है । तब उन्होंने छजाके साथ भयभीत नेत्रोंसे भगवान् श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखा ॥ १ ॥ भगवान्ने हँसकर कहा---'सुन्दरी ! डरो मत । तुम्हारी सेना अमी तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डाल्ती हैं। । ५ ॥ इघर ंगद और सङ्कर्पण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओंका पराक्रम और अधिक न सह सके । वे अपने बाणोंसे शत्रुओंके हायी, घोड़े तया रथोंको छिन-मिन करने ळगे ।६। उनके बाणींसे रथ, घोड़े और हाथियोंपर बैठे विपक्षी वीरोंके कुण्डल, किरीट और पगड़ियोंसे सुशोमित करोड़ी सिर, खड्ग,गदा और धनुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जाँघें और पैर कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने छगे । इसी प्रकार घोड़े, खचर, हाथी, ऊँट, गघे और मनुष्योंके सिर भी कट-कटकर रणभूमिमें छोटने छगे॥ ७-८॥ अन्तमें विजयकी सची आकाङ्कावारी यदुवंशियोंने शत्रुओंकी सेना तहस-

नहस कर डाली । जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए ॥ ९ ॥

उधर शिशुपाछ अपनी भावी पत्नीके डिन जानेके कारण मरणासन-सा हो रहा था। न तो उसके इदयमें उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति । उसका मुँह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासन्ध कहने लगा---।। १०॥ 'शिञ्जपालजी ! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिये। क्योंकि राजन् ! कोई भी वात सर्वदा अपने मनके अनुकूछ ही हो या प्रतिकूछ ही हो, इस सम्बन्धमें कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ जैसे कठपुतली बाजीगरकी इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव मी भगविदच्छाके अधीन रहकर सुख और दुःखके सम्बन्धमें यथाराक्ति चेष्टा करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, श्रीकृष्णमे मुझे तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेनाओंके साथ सन्नह बार हरा दिया, मैंने केवल एक बार—अठारहर्वी वार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ ॥ फिर भी इस वातको लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और न तो सभी हर्ष; क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारव्यके अनुसार कालमगत्रान् ही इस चराचर जगत्को झक्झोरते रहते हैं ॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग वड़े-वड़े बीर सेनापतियोंके भी नायक हैं। फिर भी, इस समय श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंकी योड़ी-सी सेनाने हमें हरा दिया है ॥ १५ ॥ इस बार हमारे शत्रुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हींके अनुकूल था । जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें जीत हेंगे' ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! जब मित्रोंने इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाळ अपने अनुपायियोंके साथ अपनी राजधानीको छौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने नगरींको चले गये ॥ १७॥

रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी भगवान् श्रीकृष्णसे बहुत द्वेष रखता था । उसको यह बात बिल्कुछ सहन न हुई कि मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायँ और राक्षसरीतिसे वलपूर्वक उसके साथ वित्राह करें। रुक्मी बली तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले **की और श्रीकृष्णका पीछा किया || १८ || महाबाहु** रुक्मी कोधके मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनष धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह प्रतिज्ञा की---।। १९ ।। 'मैं आप छोगोंके बीचमें यह रापथ करता हूँ कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृष्णको न मार सका और अपनी बहिन रुविमणीको न छौटा सका तो अपनी राजधानी कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा ।।२०।। परीक्षित्! यह कहकर वह रथपर सन्नार हो गया और सारधीसे बोळा-'जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चली। आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१ ॥ आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी बुद्धिवाले ग्वालेके बलवीर्यका घमंड चूर-चूर कर दूँगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहिनको बळपूर्वक हर ले गया है। | २२ || परीक्षित् ! रुक्मीकी बुद्धि बिगड़ गयी थी । वह भगवान्के तेज-प्रभावको बिल्कुल नहीं जानता था। इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर बातें करता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास पहुँचकर छछकारने छगा—'खड़ा रह! खड़ा रह!ग।२३॥ उसने अपने धनुषको बल्पूर्वक खींचकर भगवान् श्रीकणको तीन बाण मारे और कहा--'एक क्षण मेरे सामने ठहर ! यदुवंशियोंके कुळकळङ्क ! जैसे कौआ होमकी सामग्री चुराकर उड़ जाय, वैसे ही तू मेरी बहिनको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है १ अरे मन्द ! त् बड़ा मायावी और कपट-युद्धमें कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किये डाळता हूँ ॥ २४-२५ ॥ देख ! जबतक मेरे बाण तुझे धरतीपर छुटा नहीं देते उसके पहले ही इस वचीको छोड़कर माग जा। रुक्मीकी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराने छगे।

उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उसपर छ: वाण छोड़े ॥ २६॥ साथ ही भगवान् श्रीकृष्णने आठ वाण उसके चार घोड़ोंपर और दो सार्थीपर छोड़े और तीन बाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काट डाळा । तव रुक्मीने दूसरा धनुष उठाया और भगवान् श्रीकृष्णको पाँच वाण मारे || २७ || उन बार्णोंके छगनेपर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला । रुक्मीने इसके वाद एक और धनुष छिया, परन्तु हाथमें लेते-ही-लेते अविनाशी अन्यतने उसे भी काट डाळा ॥ २८ ॥ इस प्रकार रुक्मीने परिघ, पष्टिश, शूळ, ढाळ, तळवार, शक्ति और तोमर—जितने अस-राम्न उठाये, उन सभीको भगवान्ने प्रहार करनेके पहले ही काट डाळा ॥२९॥ अव रुक्मी क्रोधवश हाथमें तलवार लेकर मगवान् श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे रथसे कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा, जैसे पतिंगा आगकी ओर छपकता है ॥३०॥ जब भगवान्ने देखा कि रुक्मी मुझपर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने वाणोंसे उसकी ढाङ-तळ्वारको तिळ-तिळ करके काट दिया और उसको मार डालनेके लिये हायमें तीखी तलवार निकाल ली ॥३१॥ जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भयसे विह्नल हो गर्यों और अपने प्रियतम पति भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर गिरकर करुण-खरमें बोर्छी--।। ३२ ॥ 'देवताओंके भी आराध्यदेव ! जगत्वते ! आप योगेश्वर हैं। आपके खरूप और इच्छाओंको कोई जान नहीं सकता । आप परम बळवान् हैं । परन्तु कल्याणखरूप भी तो हैं। प्रभो ! मेरे भैयाको मारना आपके योग्य काम नहीं हैं' ॥ ३३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - रुक्मिणीजीका एक-एक अझ मयके मारे थर-थर काँप रहा था। शोककी प्रवल्ता- से मुँह सूख गया था, गला रूँच गया था। आतुरता- वश सोनेका हार गलेसे गिर पड़ा था और इसी अवस्थामें वे भगवानके चरणकमल पकड़े हुए थीं। परमदयाल भगवान् उन्हें भयभीत देखकर करुणासे द्रवित हो गये। उन्होंने रुक्मीको मार डाक्नेका विचार छोड़ दिया। ३४॥ फिर भी रुक्मी उनके अनिष्टकी चेष्टासे

विमुख न हुआ । तब भगवान् श्रीकृष्णने उसको उसीके द्रुपट्टेसे बाँघ दिया और उसकी दाढ़ी-मूँछ तथा केश कई जगहसे मूँड्कर उसे कुरूप बना दिया । तवतक यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर डाला---ठीक वैसे ही, जैसे हायी कमलवनको रींद डाळता है ॥ ३५ ॥ फिर वे लोग उधरसे छैटकर श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्मी दुपहेसे बँधा हुआ अधमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है । उसे देखकर सर्वराक्तिमान् मगवान् वळरामजीको वड़ी दया आयी और उन्होंने उसके बन्धन खोळकर उसे छोड़ दिया तथा श्रीकृष्णसे कहा---।। ३६ ।। 'कृष्ण । तुमने यह अच्छा नहीं किया । यह निन्दित कार्य हमलोगोंके योग्य नहीं है। अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँछ मूड्कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही हैं ॥३०॥ इसके वाद बळरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके कहा--'साध्वी ! तुम्हारे भाईका रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हमळोगोंसे बुरा न मानना; क्योंकि जीवको सुख-दु:ख देनेवाळा कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्मका फल भोगना पड़ता हैं ।।३८।। अव श्रीकृष्णसे वोले--- 'कृष्ण । यदि अपना सगा-सम्बन्धी वध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिये । वह तो अपने अपराधसे ही मर चुका है, मरे हुएको फिर क्या मारना १' ॥ ३९ ॥ फिर रुक्मिणीजीसे वोले---'साध्वी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका घर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाईको मार डालता है । इसलिये यह क्षात्रधर्म अत्यन्त घोर हैं' || ४० || इसके वाद श्रीकृष्णसे वोले---'भाई कृष्ण ! यह ठीक है कि जो छोग धनके नरोमें अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्नी, मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका भी तिरस्कार कर दिया करते हैंग ॥ ४१ ॥ अब वे रुविमणीजीसे वोले---'साध्वी ! तुम्हारे माई-बन्धु समस्त ' प्राणियोंके प्रति दुर्मात्र रखते हैं । हमने उनके मङ्गळके छिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है। उसे तुम अज्ञानियोंकी माँति अमङ्गल मान रही हो, यह तुम्हारी

वुद्धिकी विपमता है ॥ ४२ ॥ देवि ! जो छोग भगवान्की मायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है ॥ ४३ ॥ समस्त देह-धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जल और घड़ा आदि उपाधियोंके मेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्त पदार्थ और आकाश भिन्न-भिन्न माख्य पड़ते हैं; परन्तु हैं एक ही, वैसे ही मूर्ख छोग शरीरके मेदसे आत्माका मेद मानते हैं ॥ ४४ ॥ यह शरीर आदि और अन्तवाळा है । पञ्चमूत, पञ्चप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका खरूप है । आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे 'मैं' समझता है, उसको जन्म-मृत्युके चक्करमें ले जाता है ॥ ४५ ॥ साच्यी । नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित होते हैं । सूर्य ही उनका कारण है । इसलिये सूर्यके साथ नेत्र और रूपका न तो कभी वियोग होता है और न संयोग । इसी प्रकार समस्त संसारकी सत्ता आत्मसत्ता-के कारण जान पड़ती है, समस्त संसारका प्रकाशक आतमा ही है । फिर आत्माके साथ दूसरे असत् पदार्थों-का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है १॥४६॥ जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना-ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं । जैसे कृष्णपक्षमें कलाओंका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका नहीं, परंतु अमावस्याके दिन व्यवहारमें छोग चन्द्रमाका ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं; वैसे ही जन्म-मृत्यु आदि सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परंतु छोग उसे भ्रम-वरा अपना--अपने आत्माका मान लेते हैं ॥४७॥ जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर भी खप्नमें मोक्ता, भोग्य और भोगरूप फर्लोका अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानीकोग झूठमूठ संसार-चन्नका अनुमव करते हैं ॥ ४८ ॥ इसिंख्ये साध्वी ! अज्ञानके कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह शोक अन्तःकरणको मुरहा देता है। मोहित कर देता है। इस्रालिये इसे छोड़कार तुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओं' ॥ ४९ ॥

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब बलराम-जीने इस प्रकार समझाया, तब परमझुन्दरी रुक्मिणीजीने अपने मनका मैळ मिटाकर विवेक-बुद्धिसे उसका समाधान किया ॥ ५० ॥ रुक्मीकी सेना और उसके तेजका नारा हो चुका था । केवल प्राण बच रहे थे । उसके चित्तकी सारी आशा-अभिलाषाएँ व्यर्थ हो चुकी थीं और रात्रुओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था । उसे अपने विक्त किये जानेकी कष्टदायक स्कृति भूल नहीं पाती थी ॥ ५१ ॥ अतः उसने अपने रहनेके लिये मोजकट नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी । उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि 'दुर्बुद्धि कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनको लौटाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा ।' इसलिये क्रोध करके वह वहीं रहने लगा ॥ ५२ ॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सब राजाओंको जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणी-जीको द्वारकामें लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिश्रहण किया ॥ ५३ ॥ हे राजन् ! उस समय द्वारकापुरीमें घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा । क्यों न हो, वहाँके सभी लोगोंका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम जो या ॥५४॥ वहाँके सभी नर-नारी मणियोंके चमकीले

कुण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने आनन्दसे भरकर चित्र-विचित्र वस्र पहने दूल्हा और दुछिहनको अनेकों भेंटकी सामग्रियाँ उपहारमें दीं ॥ ५५ ॥ उस समय द्वारकाकी अपूर्व शोमा हो रही थी । कहीं बड़ी-बड़ी पताकाएँ बहुत ऊँचेतक फहरा रही थीं । चित्र-विंचित्र मारु।एँ, वस्र और रतोंके तोरन वँघे हुए थे । द्वार-द्वारपर दूब, खील आदि मङ्गलकी वस्तुएँ सजायी हुई थीं । जलभरे कलश, अरगजा और घूपकी सुगन्ध तथा दीपावलीसे बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी ॥ ५६ ॥ मित्र नरपति आमन्त्रित किये गये थे । उनके मतवाले हाथियों-के मदसे द्वारकाकी सड़क और गलियोंका छिड़काव हो गया था । प्रत्येक दरवाजेपर केलोंके खंमे और सुपारीके पेड़ रोपे हुए बहुत ही मले माछम होते थे ॥ ५७॥ उस उत्सवमें कुत्हू छवश इधर-उधर दौड़-धूप करते हुए बन्धुवर्गीमें कुरु, सुझय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुन्ति आदि वंशोंके छोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ जहाँ-तहाँ रुक्मिणी-हरणकी ही गाथा गायी जाने छगी। उसे सुनकर राजा और राजकत्याएँ अत्यन्त त्रिस्मित हो गर्यो ॥५९॥ महाराज । भगवती छक्ष्मीजीको रुक्मिणीके रूपमें साक्षात् छक्ष्मीपति मगवान् श्रीकृष्णके साथ देखकर द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द हुआ ॥ ६० ॥

## पचपनवाँ अध्याय

प्रद्युक्तका जन्म और शम्बरासुरका वध

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कामदेव मगवान् वासुदेवके ही अंश हैं । वे पहले रुद्रमगवान्की क्रोधाग्निसे मस्म हो गये थे । अब फिर शरीर-प्राप्तिके लिये उन्होंने अपने अंशी मगवान् वासुदेवका ही आश्रय लिया॥१॥ वे ही काम अवकी बार मगवान् श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नामसे जगत्में प्रसिद्ध हुए । सौन्दर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणोंमें मगवान् श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न थे ॥ २ ॥ वालक प्रद्युम्न अभी दस दिनके भी न हुए थे कि काम-रूपी शम्बरासुर वेप वदलकर स्तिकागृहसे उन्हें हर ले गया और समुद्रमें फेंककर अपने घर लौट गया ।

उसे माछम हो गया था कि यह मेरा माबी शत्रु है ॥ ३ ॥ समुद्रमें बालक प्रद्युम्नको एक बड़ा मारी मच्छ निगल गया । तदनन्तर मछुलोंने अपने बहुत बड़े जालमें फँसाकर दूसरी मछिलयोंके साथ उस मच्छको भी पकड़ लिया ॥४॥ और उन्होंने उसे ले जाकर शम्बराझरको मेंटके रूपमें दे दिया । शम्बराझरके रसोइये उस अब्रुत मच्छको उठाकर रसोईघरमें ले आये और कुल्हाड़ियोंसे उसे काटने लगे ॥५॥ रसोइयोंने मत्यके पेटमें बालक देखकर उसे शम्बराझरकी दासी मायावतीको समर्पित किया । उसके मनमें बड़ी शंका हुई । तव नारदने आकर बालकका कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी

रुक्मिणीके गर्भसे जन्म लेना, मन्छके पेटमें जाना सत्र कुछ कह घुनाया ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! वह मायात्रती कामदेवकी यशिखनी पत्नी रित ही थी। जिस दिन शङ्करजीके क्रोधसे कामदेवका शरीर मस्म हो गया था, उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न होनेकी प्रतीक्षा कर रही थी।। ७॥ उसी रतिको शम्त्रराष्ट्ररने अपने यहाँ दाछ-भात बनानेके काममें नियुक्त कर रक्खा था। जब उसे माछ्म हुआ कि इस शिशुके रूपमें मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने छगी ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकुमार मगवान् प्रद्युन्न बहुत थोड़े दिनोंमें जन्नान हो गये । उनका रूप-छावण्य इतना अद्भत या कि जो क्षियाँ उनकी ओर देखतीं, उनके मनमें शृङ्गार-रसका उद्दीपन हो जाता ॥ ९ ॥ कमछ्दछके समान कोमछ एवं विशाछ नेत्र, घुटनोंतक छंत्री-छंवी वाँहें और मनुष्यछोकमें सबसे सुन्दर शरीर । रति सल्ज हास्यके साथ भौंह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेमसे भरकर स्त्री-पुरुषसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा-ग्रुश्र्वामें छगी रहती ॥१०॥ श्रीकृष्णनन्दन मगवान् प्रचुन्नने उसके मार्वोमें परिवर्तन देखकर कहा-'देवि ! तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्हारी बुद्धि उछटी कैसे हो गयी १ मैं देखता हूँ कि तुम माताका भाव छोड़कर कामिनीके समान द्वाव-भाव दिखा रही होंग ॥ ११ ॥

रतिने कहा—'प्रमो ! आप खयं मगवान् नारायणके पुत्र हैं । शम्त्ररामुर आपको स्तिकागृहसे चुरा छाया या । आप मेरे पित खयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदाकी धर्म-पत्नी रित हूँ ॥ १२ ॥ मेरे खामी ! जब आप दस दिनके भी न थे, तब इस शम्त्ररामुरने आपको हरकर समुद्रमें डाछ दिया था । वहाँ एक मच्छ आपको निगछ गया और उसीके पेटसे आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं ॥ १३ ॥ यह शम्त्ररामुर सैकड़ों प्रकारकी माया जानता है । इसको अपने वशमें कर छेना या जीत छेना बहुत ही कठिन है । आप अपने इस शत्रुको मोहन आदि मायाओं-के द्वारा नष्ट कर डाछिये ॥१ शा खामिन् ! अपनी सन्तान आपके खो जानेसे आपकी माता पुत्रत्नेहसे व्याकुछ हो रही हैं, वे आतुर होकर सत्यन्त दीनतासे रात-दिन

चिन्ता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है, जैसी वचा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथवा बछड़ा खो जानेपर वेचारी गायकी होती हैं ॥१५॥ मायावती रितने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली प्रधुन्नको महामाया नामकी विद्या सिखायी। यह विद्या ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका नाश कर देती है ॥ १६॥ अब प्रदुन्नजी शम्बरासुरके पास जाकर उसपर बड़े करु-करु आक्षेप करने छगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पष्टक्पसे छळकारा॥ १७॥

प्रवुम्न जीके कट्वचनोंकी चोटसे शम्बरासुर तिल-मिछा उठा । मानो किसीने निषेले साँपको पैरसे ठोकर मार दी हो । उसकी आँखें क्रोधसे ठाठ हो गयीं। वह हायमें गदा लेकर वाहर निकल आया ॥ १८ ॥ उसने अपनी गदा बड़े जोरसे आकाशमें घुमायी और इसके बाद प्रद्युम्नजीपर चला दी । गदा चलते समय उसने इतना कर्करा सिंहनाद किया, मानो विजली कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! मगवान् प्रद्युम्नने देखा कि उसकी गदा बड़े नेगसे मेरी और भा रही है। तव उन्होंने अपनी गदाके प्रहारसे उसकी गदा गिरा दी और कोघमें मरकर अपनी गदा उसपर चलायी॥२०॥ तब वह देत्य मयासुरकी वतलायी हुई आसुरी मायाका आश्रय लेकर आकारामें चला गया और बहीसे प्रचुम्नजी-पर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने छगा ॥ २१ ॥ महारथी प्रद्युम्न जीपर वहुत-सी अख-वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने छगा, तव उन्होंने समस्त मायाओंको शान्त करनेवाली सत्त्वमयी महाविद्याका प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तदनन्तर शम्बराघ्वरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसोंकी सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; परन्तु श्री-कृष्णकुमार प्रद्युम्नजीने अपनी महाविद्यासे उन सवका नाश कर दिया ॥ २३ ॥ इसके वाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तळ्वार उठायी और शम्बराधुरका किरीट एवं कुण्डलसे सुशोभित सिर, जो छाल-लाल दाढ़ी-मूँछोंसे बड़ा मयङ्कर छग रहा था, काटकर घड़से अछग कर दिया ॥ २४ ॥ देवता लोग पुष्पोंकी वर्षा करते हुए स्तुति करने छने और इसके बाद मायावती रति, जो

आकाशमें चळना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्नजीको आकाशमार्गसे द्वारकापुरीमें छे गयी ॥ २५ ॥

परीक्षित् ! आकाशमें अपनी गोरी पत्नीके साथ साँवले प्रद्युम्नजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली और मेघका जोड़ा हो । इस प्रकार उन्होंने मगवानके उस उत्तम अन्तःपुरमें प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियाँ निवास करती थीं ॥ २६॥ अन्तःपुरकी नारियोंने देखा, प्रद्युम्नजीका शरीर वर्षाकाळीन मेघके समान श्यामवर्ण है। रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए हैं। घुटनोंतक छंबी मुजाएँ हैं, रतनारे नेत्र हैं और सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनुठी ही छटा है। उनके मुखारविन्दपर घुँघराठी और नीठी अक्कें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो भौरे खेल रहे हों । वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और घरोंमें इधर-उधर छक-छिप गर्यो ॥ २७-२८ ॥ फिर धीरे-धीरे क्षियोंको यह माछम हो गया कि ये श्रीकृष्ण नहीं हैं: क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विरुक्षणता अवस्य है । अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे मर-कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं ॥ २९ ॥ इसी समय वहाँ रुक्मिणीजी आ पहुँचीं । परीक्षित् ! उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी। इस नवीन दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये हुए पुत्रकी याद हो आयी । वारसल्यरनेहकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूघ झरने छगा ॥३०॥ रुक्मिणीजी सोचने छगीं—'यह नररत कौन है १ यह कमछनयन किसका पुत्र है १ किस बड़-भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा १ इसे यह कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमें प्राप्त हुई है १॥३१॥ मेरा भी एक नन्हा-सा शिशु खो गया था। न जाने कौन उसे सृतिकागृहसे उठा ले गया ! यदि वह कहीं जीता-जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप मी इसीके समान हुआ होगा ॥ ३२ ॥ मैं तो इस बातसे हैरान हैं कि इसे भगवान् श्यामसुन्दरकी-सी रूप-रेखा, अङ्गोंकी गठन, चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और बोल-

चाल कहाँसे प्राप्त हुई १ ॥ ३३ ॥ हो-न-हो यह वही बालक है, जिसे मैंने अपने गर्भमें धारण किया था । क्योंकि खमावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बार्यी बाँह भी फड़क रही है ॥ ३४ ॥

जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार कर रही थीं---निश्चय और सन्देहके झुलेमें झुल रही थीं, उसी समय पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण अपने माता-पिता देवकी-वसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥३५॥ भगवान् श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे। परन्तु वे कुछ न बोले, चुपचाप खंडे रहे । इतनेमें ही नारदजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्नजीको शम्बरासुरका हर ले जाना, समुद्रमें फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ घटित हुई थीं, वे सब कह सुनायीं ॥ ३६ ॥ नारदजी-के द्वारा यह महान् आश्चर्यमयी घटना धुनकर भगवान् श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी क्षियाँ चिकत हो गयीं और बद्धत वर्षीतक खोये रहनेके बाद छोटे हुए प्रसुम्नजीका इस प्रकार अमिनन्दन करने छगीं, मानो कोई मरकर जी उठा हो ॥ ३७ ॥ देवकीजी, वस्रदेवजी, भगवान् श्री-कृष्ण, बळरामजी, रुक्मिणीजी और खियाँ—सब उस नव-दम्पतिको हृदयसे लगाकर बहुत ही आनन्दित हुए॥३८॥ जब द्वारकावासी नर-नारियोंको यह माछम हुआ कि खोरे हुए प्रवुद्धजी छोट आये हैं, तत्र वे परस्पर कहने छगे--- 'अहो, कैसे सौमाग्यकी बात है कि यह बाछक मानो मरकर फिर छौट आयां।। ३९ ॥ परीक्षित् । प्रयुम्नजीका रूप-रंग मगवान् श्रीकृष्णसे इतना मिछता-जुछता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपना पतिदेव श्रीकृष्ण समझकर मधुरभावमें मग्न हो जाती थीं और उनके सामनेसे हटकर एकान्तमें चली जाती थीं । श्रीनिकेतन भगवानुके प्रतिबिम्बखरूप कामावतार भगवान् प्रशुप्तके दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी क्षियोंकी विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है ॥ ४० ॥

### छपनवाँ अध्याय

स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती और सत्यभामाके साथ श्रीकृणका विवाह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! सत्राजित्ने श्रीकृष्णको झूटा कलङ्क लगाया था। फिर उस अपराधका मार्जन करनेके लिये उसने खयं स्यमन्तकमणिसहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान् श्रीकृष्णको सौंप दी॥ १॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! सत्राजित्ने भगवान् श्रीकृष्णका क्या अपराध किया था १ उसे स्यमन्तकागि कहाँसे मिळी १ और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी १ ॥ २ ॥

श्रीशुक्तदेवजीने कहा-प्रीक्षित् ! सत्राजित् भगनान् स्र्यंका बहुत बड़ा मक्त था । वे उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गये थे। सूर्य मगवान्ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि दी थी ॥ ३ ॥ सत्राजित् उस मणिको गलेमें धारणकर ऐसा चमकने लगा, मानो खयं सूर्य ही हो । परीक्षित् ! जव सत्राजित् द्वारकार्मे भाया, तत्र अत्यन्त तेजिलताके कारण लोग उसे पहचान न सके ॥ ४ ॥ दूरसे ही उसे देखकर छोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौंधिया गयीं। होगोंने समझा कि कदाचित् खयं भगवान् सूर्य आ रहे हैं । उन होगोंने भगत्रान्के पास आकर बन्हें इस वातकी सूचना दी । उस समय भगवान् श्रीकृष्ण चौसर खेळ रहे थे ॥ ५ ॥ छोर्गोने कहा--- 'शङ्ख-चक्र-गदाधारी नारायण ! कमळनयन ! दामोदर ! यदुवंशिरोमणि गोविन्द ! आपको नमस्कार है ॥६॥ जगदीश्वर ! देखिये, अपनी चमकी छी किएगोंसे छोगोंके नेत्रोंको चौंधियाते हुए प्रचण्डरिम मगत्रान् सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं ॥ ७ ॥ प्रमो । समी श्रेष्ठ देक्ता त्रिछोकीमें आफ्की प्राप्तिका मार्ग हूँढ़ते रहते हैं; किन्तु उसे पाते

सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह नहीं । आज आपको यदुवंशमें छिपा हुआ जानकर खयं सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैंग्।। ८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - परीक्षित ! पुरुषोंकी यह बात सुनकर कमळनयन भगवान् श्रीकृष्ण हँसने छगे। उन्होंने कहा—'अरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं। यह तो सत्राजित् है, जो मणिके कारण इतना चमक रहा है' ॥९॥ इसके बाद सत्राजित् अपने समृद्ध घरमें चला आया । घरपर उसके शुभागमनके उपल्झ्यमें मङ्गळ-उत्सव मनाया जा रहा था । उसने ब्राह्मणोंके द्वारा स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित व.रा दिया।। १ ०।। परीक्षित् ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार\* सोना दिया करती थी । और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्पभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायात्रियोंका उपद्रव आदि कोई भी अञ्चम नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान श्रीकृष्णने प्रसङ्गवरा कहा--'सत्राजित् ! तुम अपनी मणि राजा उप्रसेनको दे दो ।' परन्तु वह इतना अर्थ-छोलुप--छोभी था कि मगत्रान्की आज्ञाका उल्लब्सन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अखीकार कर दिया ॥ १२ ॥

एक दिन सत्राजित्के माई प्रसेनने उस परम प्रकाश-मयी मणिको अपने गंलेमें धारण कर लिया और किर वह घोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने वनमें चला गया ॥१३॥ वहाँ एक सिंहने घोड़ेसहित प्रसेनको मार डाला और उस मणिको छीन लिया । वह अभी पर्वतकी गुफामें प्रवेश कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज जाम्बनान्ने उसे मार डाला ॥१४॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें

चतुर्भिन्नीहिभिर्गुङ्गं गुङ्गान्पञ्च पणं पणान् । अष्टी घरणमष्टी च कर्षे तांश्चतुरः पलम् । तुलां पल्यतं प्राहुर्मारं स्याद्विंसतिस्तुलाः ॥

अर्थात् 'चार ब्रीहि ( धान ) की एक गुझा, पाँच गुझाका एक पण, आठ पणका एक घरण, आठ घरणका एक कर्प, चार कर्पका एक परू, सी परुकी एक व्रका और बीस तुलाका एक भार कहलाता है ।

भारका परिमाण इस प्रकार है—

ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी। अपने भाई प्रसेनके न लौटनेसे उसके माई सत्राजित्को वड़ा दुःख हुआ। १५॥ वह कहने लगा, बहुत सम्मन्न है श्री-कृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला हो। क्योंकि वह मणि गलेमें डालकर वनमें गया था। सत्राजित्की यह बात सुनकर लोग आपसमें काना-फूँसी करने लगे॥१६॥ जब मगत्रान् श्रीकृष्णने सुना कि यह कल्क्कका टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो-बहानेके उद्देश्यसे नगरके कुछ सभ्य पुरुषोंको साथ लेकर प्रसेनको हूँदनेके लिये वनमें गये॥ १०॥ वहाँ खोजतेखोजते लोगोंने देखा कि घोर जंगलमें सिहने प्रसेन और उसके घोड़ेको मार डाला है। जब वे लोग सिहके पैरोंका चिह्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगोंने यह भी देखा कि पर्वतपर एक रिलने सिहको भी मार डाला है॥ १८॥

भगवान् श्रीकृष्णने सब डोगोंको बाहर ही विठा दिया और अकेले ही घोर अन्धकारसे भरी हुई ऋक्ष-राजकी भयङ्कर गुफामें प्रवेश किया ॥ १९ ॥ भगत्रान्ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमन्तकको वर्चोका खिछौना बना दिया गया है । वे उसे हर लेनेकी इच्छासे बच्चेके पास जा खड़े हुए ॥ २० ॥ उस गुफामें एक अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चेकी धाय भयभीतकी भाँति चिल्छा उठी । उसकी चिल्छाहट सनकर परम बळी ऋक्षराज जाम्त्रवान् क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आये ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! जाम्बवान् उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगतान्की महिमा, उनके प्रभावका पता न चळा । उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने खामी भगवान श्रीकृष्णसे युद्ध करने छगे ॥ २२ ॥ जिस प्रकार मांसके छिये दो बाज आपसमें ळड्ते हैं, वैसे ही विजयामिळाषी मगवान् श्री-कृष्ण और जाम्बवान् आपसमें घमासान युद्ध करने छगे। पहले तो उन्होंने अल-शल्लोंका प्रहार किया, फिर शिलाओंका । तत्पश्चात् वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरेपर फेंकने छगे। अन्तमें वाहुयुद्ध होने छगा ॥ २३॥ परीक्षित् ! वज्र-प्रहारके समान कठोर घूँसोंसे आपसमें वे अट्टाईस दिनतक विना विश्राम किये रात-दिन छड़ते रहे ॥ २४ ॥ अन्तर्मे भगवान् श्रीकृष्णके घूँसींकी चोटसे

जाम्बवान्के शरीरकी एक-एक गाँठ टूट-फूट ग्यी। उत्साह जाता रहा । शरीर पसीनेसे छथपथ हो गया । तब उन्होंने अत्यन्त त्रिस्मित—चिकत होकर मगवान् श्रीकृष्णसे कहा ॥ २५ ॥ 'प्रमो । मैं जान गया । आप ही समस्त प्राणियोंके खामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान् विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इन्द्रियवल, मनोबल और रारीरबळ हैं ॥ २६॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्मा आदिको भी वनानेवाले हैं । बनाये हुए पदार्थोंमें भी सत्तारूपसे आप ही त्रिराजमान हैं । कालके जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक पर्म काल आप ही हैं और शरीर-मेदसे भिन्न-भिन्न प्रतोयमान अन्तरात्माओंके परम आत्मा भी आप ही हैं || २७ || प्रभो ! मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रोंमें तनिक-सा क्रोधका मात्र लेका तिरछी दृष्टिसे समुद्रकी ओर देखा या । उस समग समुद्रके अंदर रहनेत्राले वड़े-बड़े नाक ( घड़ियाल ) और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गये थे और समुद्रने आपको मार्ग दे दिया था । तत्र आपने उसपर सेतु बाँधकर सुन्दर यशकी स्थापना की तथा छङ्काका त्रिवंस किया। आपके वार्णोसे कट-कटकर राक्षसोंके सिर पृथ्वीपर छोट रहे थे। ( अवस्य ही आप मेरे वे ही 'रामजी' श्रीकृण्यके रूपमें आये हैं' || २८ || परीक्षित् ! जब ऋक्षराज जाम्बवान्ने भगवान्को पहचान छिया, तव कमछनयन श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतल करकमलको उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे भरकर प्रेमगम्भीर वाणीसे अपने भक्त जाम्बवान-जीसे कहा-|| २९-३० || 'ऋक्षराज! हम मणिके छिये ही तुम्हारी इस गुफामें आये हैं.। इस मणिके द्वारा मैं अपनेपर छगे झ्ठे कळङ्कको मिटाना चाहता हूँ ।।३१॥ भगवान्के ऐसा कहनेपर जाम्बवान्ने बड़े आनन्दसे उनकी पूजा करनेके छिये अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती-को मणिके साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया॥३२॥

भगवान् श्रीकृष्ण जिन छोगोंको गुफाके बाहर छोड़ गये थे, उन्होंने वारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा की। परन्तु जब उन्होंने देखा कि अवतक वे गुफामेंसे नहीं निकले, तब वे अत्यन्त दुखी होकर द्वारकाको छौट गये ॥ ३३ ॥ वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेवजी तथा अन्य सम्बन्धियों और कुटुम्बियोंको यह माञ्चम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तत्र उन्हें बड़ा शोक हुआ ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकात्रासी अत्यन्त दुःखित होकर सन्नाजित्को मळा-बुरा कहने छगे और भगनान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिके छिये महामाया दुर्गादेवीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने छगे ॥ ३५ ॥ उनकी उपासनासे दुर्गादेवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशोर्वाद दिया। उसी समय उनके बीचमें मणि और अपनी नन्नवधू जाम्बन्नतीके साथ सफलमनोरथ होकर श्रीकृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकृत हो गये ॥ ३६ ॥ सभी द्वारकान्नासी मगनान् श्रीकृष्णको प्रतीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो कोई मरकर छौट आया हो ॥ ३७ ॥

तदनन्तर भगतान्ते सत्राजित्को राजसमामें महाराज उप्रसेनके पास बुळताया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी, वह सत्र कया छुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित्को सौंप दी ॥ ३८ ॥ सत्राजित् अत्यन्त ळजित हो गया। मणि तो उसने छे छी, परन्तु उसका मुँह नीचेकी ओर ळटक गया। अपने अपराधपर उसे वड़ा परचात्ताप हो रहा था, किसी प्रकार वह अपने घर पहुँचा ॥ ३९ ॥ उसके मनकी आँखोंके सामने निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता। वळतान्के साथ विरोध करनेके कारण वह भयभीत भी हो गया था।

अब वह यही सोचता रहता कि 'मैं अपने अपराधका मार्जन कैसे करूँ ! मुझपर भगवान श्रीकृष्ण कैसे प्रसन हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम कहूँ, जिससे मेरा कल्याण हो और छोग मुझे कोर्से नहीं । सचमुच मैं अद्रदर्शी, क्षुद्र हूँ । धनके छोभसे मैं वड़ी मृढ़ताका काम कर वैठा ॥ ४१॥ अब मैं रमणियोंमें रत्नके समान अपनी कन्या सत्यमामा और वह स्यमन्तकमणि दोनों ही श्रीकृष्मको दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है । इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं हैं' ॥ ४२ ॥ सत्राजित्ने अपनी विवेक-वृद्धिसे ऐसा निश्चय करके खयं ही इसके छिये उद्योग कियां और अपनी कन्या तथा स्थमन्तकमणि दोनों ही ले जाकर श्रीकृष्णको अर्पण कर दी ॥ ४३ ॥ सत्यभामा शीळ-खभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न थीं। बहुत-से छोग चाहते थे कि सत्यमामा हमें मिळें और उन छोगोंने उन्हें माँगा भी था । परन्तु धव भगवान् श्रीकृष्णने विधिपूर्वक उनका पाणिप्रहण किया ॥ ४४ ॥ परीक्षित् । भगतान् श्रीकृष्णने सत्राजित्-से कहा-'हम स्यमन्तकमणि न छेंगे । आप सूर्य-मगवान्के भक्त हैं, इसिल्ये वह आपके ही पास रहे। हम् तो केवल उसके फलके, अर्थात् उससे निकले हुए सोनेके अधिकारी हैं। वही आप हमें दे दिया करेंग ॥ ४५ ॥

## सत्तावनवाँ अध्याय

स्यमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और अक्र्रजीको फिरसे द्वारका बुलाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । यद्यपि भगनान् श्रीकृष्णको इस बातका पता या कि छान्नागृहकी आगसे पाण्डनोंका वाल भी बाँका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुन्ती और पाण्डन जल मरे, तन उस समयका कुल-परम्परोचित त्यनहार करनेके लिये वे वलराम-जीके साथ हस्तिनापुर गये ॥ १ ॥ वहाँ जाकर भीष्म-पितामह, कृपाचार्य, तिदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे मिलकार उनके साथ समनेदना—सहानुभूति प्रकट की और उन लोगोंसे कहने लगे—'हाय-हाय । यह तो बड़े ही दु: खकी बात हुई' ॥ २ ॥ भगतान् श्रीकृष्णके इस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकार्में अक्रूर और कृतवर्माको अवसर मिल गया। उन लोगोंने शतपन्त्रासे आकर कहा—'तुम सत्राजित्से मणि क्यों नहीं छीन लेते १॥ ३॥ सत्राजित्ने अग्नी श्रेष्ठ कत्या सत्यमामाका विवाह इमसे करनेका वचन दिया या और अव उसने इमलोगोंका तिरस्कार करके उसे श्रीकृष्णके साथ व्याह दिया है। अव सत्राजित् मी अपने भाई प्रसेनकी तरह क्यों न यमपुरीमें जाय ११॥ ४॥ शतधन्त्रा पाणी या और अव तो उसकी मृत्यु मी

उसके सिरपर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्माके इस प्रकार बहकानेपर शतधन्त्रा उनकी बार्तोमें आ गया और उस महादुष्टने छो भवश सोये हुए सत्राजित्को मार हाछा ॥ ५ ॥ इस समय क्रियाँ अनाथके समान रोने-चिल्छाने छगीं; परन्तु शतधन्त्राने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया; जैसे कसाई पश्चओंकी हत्या कर डाछता है, वैसे ही वह सत्राजित्को मारकर और मणि छेकर वहाँसे चंपत हो गया ॥ ६ ॥

सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे 'हाय पिताजी ! हाय पिताजी ! मैं मारी गयी'--इस प्रकार पुकार-पुकारकर विछाप करने छगीं। बीच-बीचमें वे बेहोश हो जातीं और होशमें आनेपर फिर विळाप करने लगतीं ॥ ७ ॥ इसके वाद उन्होंने अपने पिताके शवको तेलके कड़ाहेमें रखना दिया और आप हस्तिनापुरको गयीं । उन्होंने वड़े दु:खसे भगवान् श्रीकृष्णको अपने पिताकी हत्याका कृत्तान्त सनाया-याचपि इन वार्तोको भगवान् श्रीकृष्ण पहलेसे ही जानते थे ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने सब सुनकर मनुष्योंकी-सी छीछा करते हुए अपनी आँखोंमें आँस भर छिये और विछाप करने छगे कि 'अहो ! हम कोर्गोपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी ! ।। ९ ।। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाजी और बल्हराम-जीके साथ हिस्तिनापुरसे द्वारका छोट आये और शत-धन्त्राको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने लो॥ १०॥

जब शतधन्त्राको यह माख्म हुआ कि मगत्रान् श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत ढर गया और अपने प्राग बचानेके छिये उसने कृतवर्मासे सहायता माँगी । तब कृतवर्माने कहा—॥ ११॥ भगत्रान् श्रीकृष्ण और बछरामजी सर्वशक्तिमान् ईश्वर हैं। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मछा, ऐसा कौन है, जो उनके साथ वैर बाँधकर इस छोक और परछोकमें सकुशछ रह सके १॥ १२॥ तुम जानते हो कि कंस उन्होंसे देख करनेके कारण राज्य-

ळक्मीको खो बैठा और अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया । जरासन्व-जैसे शूरवीरको भी उनके सामने सन्नह बार मैदानमें हारकर बिना रथके ही अपनी राजधानीमें छीट जाना पड़ा था' ॥ १३ ॥ जब कृतवमिन उसे इस प्रकार टका-सा जवाब दे दिया, तब शतधन्त्राने सहायताके छिये अक्रूरजीसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा—'माई। ऐसा कौन है, जो सर्वशक्तिमान् भगवान्का बळ-पौरुष जान-कर भी उनसे वैर-त्रिरोध ठाने । जो भगत्रान् खेळ-खेळमें ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा। जो कव स्या करना चाहते हैं—इस बातको मायासे मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते: जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें—जव वे निरे वाल्क थे, एक हाथसे ही गिरिराज गोवर्धनको उखाइ लिया और जैसे नन्हे-नन्हे वन्चे वरसाती छत्तेको उखाइकर हाथमें रख लेते हैं, बैसे ही खेज-खेळमें सात दिनोंतक उसे उठाये रक्खा; मैं तो उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्त्रार करता हूँ । उनके कर्म अद्भुत हैं । वे अनन्त, अनादि, एकरस और आत्मखरूप हैं। उन्हें नमस्कार करता हूँ' ॥ १४-१७ ॥ जब इस प्रकार अक्रूरजीने भी उसे कोरा जवाव दे दिया, तब शतधन्वाने स्यमन्तक-मणि उन्होंके पास रख दी और आप चार सौ कोस छगातार चलनेवाले घोडेपर सवार होकर वहाँसे बड़ी फ़र्तीसे भागा ॥ १८ ॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और बळराम दोनों भाई अपने उस रयपर सवार हुए, जिसपर गरुड्विहसे चिहित च्वजा फहरा रही थी और वहे वेगवाले घोड़े जुते हुए थे। अत्र उन्होंने अपने अग्रुर सत्राजित्को मारनेवाले शतधन्त्राका पीछा किया ॥ १९॥ मिथिलापुरीके निकट एक उपत्रनमें शतधन्त्राका घोड़ा गिर पड़ा, अत्र वह उसे छोड़कर पैदल ही मागा। वह अत्यन्त भयभीत हो गया था। भगवान् श्रीकृष्ण मी कोध करके उसके पीछे दौड़े॥ २०॥ शतधन्त्रा पैदल ही सागरहा था, इसिल्ये भगवान् मी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धारवाले चक्रसे उसका सिर उतार लिया और उसके वक्षोंमें स्यमन्तकमणिको ढूँढ़ा॥ २१॥ परन्तु जत्र मणि मिली नहीं, तत्र भगवान् श्रीकृष्णने

बड़े भाई वल((पजीके पास आकार कहा-- 'हमने शत-धन्त्राको व्यर्थ ही मारा । क्योंकि उसके पास स्वमन्तक-मणि तो है हो नहीं ।। २२ ॥ बळरामजीने कहा---'इसमें सन्देह नहीं कि शतधन्त्राने स्यमन्तकमणिको किसी-न-किसीके पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ ओर उसका पता लगाओ || २३ || मैं विदेह-राजसे मिळना चाहता हूँ; क्योंकि वे मेरे वहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीश्वित् ! यह कहकर यदुवंशिरोमणि बल्समजी मिथिछा नगरीमें चले गये ॥ २४ ॥ जब मिथिछानरेशने देखा कि पूजनीय बळामजी महाराज पघारे हैं, तत्र उनका हृदय आनन्दसे भर गया । उन्होंने शटपट अपने आसनसे उठकार अनेक सामग्रियोंसे उनकी पूजा की || २५ || इसके बाद भगवान् बल्रामजी कई वर्षीतक मिथिछापुरीमें ही रहे । महात्मा जनकने बड़े प्रेम और सम्मानसे उन्हें रक्खा । इसके बाद समयपर भृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने बलरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा प्रहण की ॥ २६ ॥ अपनी प्रिया सत्यमामाका प्रिय कार्थ करके मगवान् श्रीकृष्ण द्वारका छीट आये और उनको यह समाचार सना दिया कि शतधन्याको मार डाला गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिळी ॥२७॥ इसके बाद उन्होंने भाई-बन्चुओंके साथ अपने दनशुर सत्राजित्की वे सव भौर्घदिहिक क्रियाएँ करवायीं, जिनसे मृतक प्राणीका परलोक सुधरंता है ॥ २८ ॥

अनूर और कृतवर्माने शतधन्त्राक्षो सत्राजित्के वधके छिये उत्तेजित किया था। इसिल्ये जब उन्होंने सुना कि भगवान् श्रीकृष्णने शतधन्त्राक्षो मार डाला है, तब वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे माग खड़े हुए॥२९॥ परिक्षित् । कुळ लोग ऐसा मानते हैं कि अनूरके द्वारकासे से चले जानेपर द्वारकात्रासियोंको बहुत प्रकारके अनिष्ठों और अरिष्टोंका सामना करना पड़ा। दैविक और मौतिक निमित्तोंसे वार-वार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परन्तु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई वातोंको भूल जाते हैं। मला, यह मी कभी सम्भव है कि जिन मगवान् श्रीकृष्णमें समस्त सृथि-मुनि निवास करते हैं, उनके निवासस्थान द्वारिका-

में उनके रहते कोई उपदव खड़ा हो जाय ॥३०-३१॥ उस समय नगरके बड़े-बूड़े छोगोंने कहा-- 'एक बार काशीनरेशके राज्यमें वर्षी नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तत्र उन्होंने अपने राज्यमें आये हुए अक्रूरके पिता स्वफल्कको अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेशमें वर्षी हुई। अक़्रूर भी श्वफल्कके ही पुत्र हैं और इनका प्रमाव मी वैसा ही है। इसलिये जहाँ-जहाँ अकृत रहते हैं, वहाँ-वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते ।' परीक्षित् । उन छोगोंकी बात सुनकर भगवान्-ने सोचा कि 'इस उपदवका यही कारण नहीं है' यह जानकर मी भगशन्ने दूत भेजकर अनूरजीको हुँदवाया और आनेपर उनसे वातचीत की ।।३२-३४॥ मगवान्ने उनका खूत्र खागत-सत्कार किया और मीठी-मीठी प्रेमकी वातें कहकर उनसे सम्भाषण किया । परीक्षित् ! मगवान् सबके चित्रका एक एक सङ्खल्प देखते रहते हैं। इस-छिये उन्होंने मुसकराते हुए अक्रूरसे कहा—॥ ३५॥ 'चाचाजी । आप दान-धर्मके पालक हैं । हमें यह बात पहलेसे ही माछूम है कि शतधन्त्रा आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देनेवाळी है ॥ ३६ ॥ आप जानते ही हैं कि सत्राजित्के कोई पुत्र नहीं है । इसलिये उनकी लड़कीके लड़के---- उनके नाती ही उन्हें तिलाक्षालि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकारेंगे और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ।।३७॥ इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टिसे यद्यपि स्यमन्तकमणि हमारे पुत्रोंको ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे । क्योंकि आप वड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरोंके छिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन मी हैं। परन्तु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गयी है कि हमारे बढ़े माई बळरामजी मणिके सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते ॥३८॥ इसिंखये महाभाग्यवान् अक्तूरजी ! आप वह मणि दिखा-कर हमारे इष्ट-मित्र—वळरामजी, सत्यमामा और जाम्बवतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमें शान्तिका सम्रार कीजिये । हमें पता है कि उसी

मणिके प्रतापसे आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी वेदियाँ वनती हैं' ॥३९॥ परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सान्त्वना देकर उन्हें समझाया-बुझाया, तब अक्रूरजीने वस्त्रमें छपेटी हुई सूर्यके समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान् श्रीकृष्णको दे दी॥ ४०॥ भगवान् श्रीकृष्णने वह स्यमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोंको दिखाकर अपना कलङ्क दूर किया और उसे अपने

पास रखनेमें सप्तर्थ होनेपर भी पुन: अक्रूरजीको छौटा दिया ॥ ४१ ॥

सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक मगवान् श्रीकृष्णके परा-क्रमोंसे परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराघों और कळङ्कोंका मार्जन करनेवाळा तथा परम मङ्गळमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी अपकीर्ति और पापोंसे छूटकर शान्तिका अनुभव करता/है॥ ४२॥

**→ 9¢)∞≡€≣∞€>&→** 

## अट्टावनवाँ अध्याय

भगवान् श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! अब पाण्डशें-का पता चल गया था कि वे लाक्षाभवनमें जले नहीं हैं। एक बार भगत्रान् श्रीकृष्ग उनसे मिछनेके छिये इन्द्रप्रस्थ पधारे । उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यदुवंशी भी थे ॥ १ ॥ जब वीर पाण्डवोंने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सम्बार होनेपर सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब-के-सब एक साथ उठ खड़े हुए ॥ २ ॥ वीर पाण्डवोंने भगवान श्रीकृष्णका आर्टिङ्गन किया, उनके अङ्ग-सङ्गसे इनके सारे पाप-ताप घुळ गये । भगवान्की प्रेमभरी मुसकराह्रटसे सुशोभित मुख-सुषमा देखकर वे आनन्दमें मग्न हो गये ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें प्रणाम किया और अर्जुनको हृदयसे छगाया। नकुछ और सहदेवने मगवान्के चरणोंकी क्दना की ॥ ४ ॥ जब भगत्रान् श्रीकृष्ण श्रेष्ट सिंहासनपर विराजमान हो गये, तब परमसुन्दरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होनेके कारण तनिक छजा रही थी, धीरे-धीरे मगत्रान् श्री-कृष्णके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया ॥ ५ ॥ पाण्डवोंने भगवान् श्रीकृष्णके समान ही वीर सात्यिकका भी खागत-सत्कार और अभिनन्दन-बन्दन किया । वे एक आसनपर बैठ गये । दूसरे यदुवंशियोंका भी यथा-योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीकृष्णके चारों ओर आसर्नोपर बैठ गये ॥ ६ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपनी फूआ कुन्तीके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम किया । कुन्तीजीने अत्यन्त स्नेहवश

उन्हें अपने इदयसे छगा छिया । उस समय उनके नेत्रोंमें प्रेमके ऑसू छलक आये । कुन्ती तीने श्रीकृष्णसे अपने माई-बन्धुओंकी कुराल-क्षेम पूछी और मगत्रान्ने मी उनका यथोचित उत्तर देवर उनसे उनकी पत्रवध द्रीपदी और खयं उनका कुशल-मङ्गल पूछा ॥ ७ ॥ उस समय प्रेमकी त्रिह्हलतासे कुन्तीजीका गला रूँ ध गया था, नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। भगवान्के पूजनेपर उन्हें अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेश याद आने लगे और वे अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशोंका अन्त करनेके छिये ही हुआ करता है, उन भगवान् ल्गीं---।। ८ ॥ श्रीकृष्ण श्रीकृष्णसे कहने तुमने हमछोगोंको अपना कुटुम्बी, समय सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल-महुल जाननेके लिये माई अक्रूरको भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया, हम अनार्थोको तुमने सनाय कर दिया || ९ || मैं जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगत्के परम हितैनी सुदृद् और आत्मा हो । यह अपना है और यह पराया, इस प्रकारकी भ्रान्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके इदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये मिटा देते हो'॥१०॥

युधिष्ठिरजीने कहा—'संवेश्वर श्रीकृष्ण ! हमें इस बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोंमें या इस जन्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है ! आपका दर्शन बड़े-बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियोंको घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं ॥ ११ ॥ राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार मगत्रान्का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना की । इसपर मगत्रान् श्रीकृणा इन्द्रप्रस्थके नर-नारियोंको अपनी रूपमाधुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात-के चार महीनोंतक सुखपूर्वक वहीं रहे ॥ १२ ॥

परीक्षित् ! एक बार बीरशिरोमणि अर्जुनने गाण्डीब धनुष और अक्षय वाणवाले दो तरकस लिये तथा मगवान श्रीकृष्णके साथ कत्रच पहनकर अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर वानर-चिह्नसे चिहित व्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरोंका नारा करनेवाले अर्जुन उस गहन वनमें शिकार खेळने गये, जो वहत-से सिंह, बाघ आदि भयद्वर जानवरोंसे भरा हुआ था ॥ १३-१४ ॥ वहाँ उन्होंने बहुत-से त्राव, स्अर, मैंसे, काले हरिन, शरभ, गत्रय ( नीळापन लिये हुए भूरे रंगका एक वड़ा हिरन ), गैंडे, हरिन, खरगोश और शल्छक ( साही ) आदि पशुओंपर अपने बाणोंका निशाना लगाया ॥१५॥ उनमेंसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्वका समय जानकर राजा युधिष्टिरके पास ले गये । अर्जुन शिकार खेळते-खेळते थक गये थे। अत्र वे प्यास ळगनेपर यमुनाजीके किनारे गये ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों महारिययोंने यमुना नीमें हाथ-पैर धोकर उनका निर्मल जल पीया और देखा कि एक परमधन्दरी कन्या वहाँ तपत्या कर रही है।। १७॥ उस श्रेष्ठ प्रन्दरीकी जंवा, दाँत और मुख अत्यन्त प्रन्दर थे। अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अर्जुनने उसके पास जाकर पूछा-॥ १८॥ 'धुन्दरी! तुम कौन हो १ किसकी पुत्री हो १ कहाँसे आयी हो १ और क्या करना चाहती हो १ में ऐसा समझता हैं कि तम अपने योग्य पति चाह रही हो । हे कल्याणि ! तुम अपनी सारी बात बतलाओं ।। १९ ॥

कालिन्दीने कहा—में भगवान् स्यंदेवकी पुत्री हूँ । मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान् विष्णुको पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या कर रही हूँ ॥ २०॥ वीर अर्जुन । मैं लक्ष्मीके परम आश्रय भगवान्को छोड्कर और किसीको अपना पति

नहीं बना सकती। अनायोंके एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करनेवाले मगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ॥२१॥ मेरा नाम है कालिन्दी। यमुनाजलमें मेरे पिता सूर्यने मेरे लिये एक भवन भी बनवा दिया है। उसीमें मैं रहती हूँ। जवतक भगवान्का दर्शन न होगा, मैं यहीं रहूँगीं। ॥२२॥ अर्जुनने जाकर भगवान् श्रीकृष्णसे सारी वातें कहीं। वे तो पहलेसे ही यह सब कुल जानते थे, अब उन्होंने कालिन्दीको अपने रथपर वैठा लिया और धर्मराज युंधिष्ठिरके पास ले आये॥ २३॥

इसके बाद पाण्डवोंकी प्रार्थनासे भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया ॥ २४ ॥ भगवान् इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके लिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे । इसी बीच अग्निदेवको खाण्डव-त्रन दिलानेके लिये वे अर्जुनके सारथी भी बने ॥ २५ ॥ खाण्डव-त्रनका मोजन मिल जानेसे अग्निदेत्र बहुत प्रसन्त हुए । उन्होंने अर्जुनको गाण्डीव धनुष, चार श्वेत घोड़े, एक रय, दो अट्ट बाणोंवाले तरकस और एक ऐसा कत्रच दिया, जिसे कोई अखश्चिमरे मेद न सके ॥ २६ ॥ खाण्डव-दाहके समय अर्जुनने मय दानवको जलनेसे बचा लिया था । इसिलिये उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम अर्जुत समा बना दो । उसी समामें दुर्योधनको जलमें स्थल और स्थलमें जलका अम हो गया था ॥ २७ ॥

कुछ दिनोंके बाद मगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनकी अनुमति एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके सात्यिक आदिके साथ द्वारका छोट आये ॥ २८॥ वहाँ आकर उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्यौतिषशास्त्रके अनुसार प्रशंसित पित्रत्र छग्नमें काछिन्दी जीका पाणिप्रहण किया। इससे उनके खजन-सम्बन्धियोंको पर्म मङ्गळ और प्रमानन्दकी प्राप्ति हुई॥ २९॥

अवन्ती ( उज्जैन ) देशके राजा थे विन्द और अनुविन्द । वे दुर्योधनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे । उनकी बहिन मित्रविन्दाने खयंत्ररमें भगवान् श्रीकृष्णको ही अपना पति बनाना चाहा। परन्तु विन्द और अनुविन्दने अपनी बहिनको रोक दिया॥३०॥ परीक्षित् । मित्रविन्दा श्रीकृष्णकी छुआ राजाधिदेवीकी कन्या थी। मगवान् श्रीकृष्ण राजाओंकी भरी समामें उसे बळपूर्वक हर ले गये, सब लोग अपना-सा मुँह लिये देखते ही रह गये॥ ३१॥

परीक्षित् ! कोसङदेशके राजा थे नग्नजित् । वे अत्यन्त धार्मिक थे । उनकी प्रमसुन्दरी कन्याका नाम था सत्या; नग्नजित्की पुत्री होनेसे वह नाग्नजिती भी कहळाती थी । परीक्षित् ! राजाकी प्रतिज्ञाके अनुसार सात दुदन्ति वैकोंपर विजय प्राप्त कर सकनेके कारण कोई राजा उस कन्यासे तिवाह न कर सके । क्योंकि उनके सींग बहे तीखे थे और वे बैछ किसी बीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते थे ||३२-३३|| जब यदुवंशिशोमणि भगवान् श्रीकृष्णने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैळोंको जीत लेगा, उसे ही सत्या प्राप्त होगी; तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर को सलपूरी (अयोध्या) पहुँचे ॥ ३ ४॥ को सलनरेश महाराज नग्नजित्ने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर धहुत बड़ी पूजा-सामग्रीसे उनका सत्कार किया । भगवान् श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन किया ॥ ३५॥ राजा नग्नजित्की कन्या सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिल्रंषित रमारमण भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब उसने मन-ही-मन यह अभिलाषा की कि 'यदि मैंने व्रत-नियम आदिका पालन करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध छाछसाको पूर्ण करें' ॥ ३६ ॥ नाग्न-जिती सत्या मन-ही-मन सोचने छगी--- 'भगवती छक्ष्मी, ब्रह्मा, शङ्कर और बड़े-बड़े छोकपाछ जिनके पदपङ्कजका पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रभुने अपनी बनायी हुई मर्यादाका पालन करनेके लिये ही समय-समयपर अनेकों छीछावतार प्रहण किये हैं, वे प्रमु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे १ वे तो केवळ अपनी कृपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं। ॥३७॥ परीक्षित ! राजा नग्नजित्ने भगत्रान् श्रीकृष्णकी त्रिधि-पूर्वक अर्चा-पूजा करके यह प्रार्थना की--- 'जगत्के एकमात्र खामी नारायण । आप अपने खरूपभूत आनन्दसे ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' || ३८ ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! राजा नग्नजित्-का दिया हुआ आसन, पूजा आदि खीकार करके भगवान् श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने मुसकाते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा॥ ३९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! जो क्षत्रिय अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित नहीं । धर्मज्ञ विद्वानोंने उसके इस कर्मकी निन्दा की है । फिर भी मैं आ रसे सौहार्दका—प्रेमका सम्बन्ध स्थापित करनेके छिये आपकी कन्या चाहता हूँ । हमारे यहाँ इसके बदलेमें कुछ छुक्क देनेकी प्रथा नहीं है ॥ ४०॥

राजा नग्नजित्ने कहा-प्रमो । आप समस्त गुणींके धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षः स्थलप् भगवती छक्ष्मी नित्य-निर्न्तर निवास करती हैं । आपसे बढ़कर कन्याके लिये अमीष्ट वर मला और कौन हो सकता है ? ॥ ४ १ ॥ परन्तु यदुवंशिशोमणे ! हमने पहले ही इस तिषयमें एक प्रण कर लिया है। कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बल-पौरूष कैसा है—इत्यादि वार्ते जाननेके छिये ही ऐसा किया गया है '|| ४२ || वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! हमारे ये सातों बैछ किसीके वशमें न आनेवाले और बिना संघाये हुए हैं । इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके अहोंको खण्डित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण ! यदि इन्हें आप ही नाय हैं, अपने वशमें कर हैं, तो लक्ष्मीपते ! आप ही हमारी कन्याके लिये अभीष्ट वर होंगे। । ४४ ।। भगवान् श्रीकृष्णने राजा नग्नजित्का ऐसा प्रण सुनकर कमरमें फेंड कस छी और अपने सात रूप बनाकर खेळ-खेळमें ही उन बैळोंको नाथ लिया ॥ ४५॥ इससे बैलोंका घमंड चूर हो गया और उनका बल-पौरुषं भी जाता रहा । अत्र भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें रस्सी बाँधकर इस प्रकार खींचने छगे, जैसे खेळते समय नन्हा-सा बाळक काठके वैछोंको घसीटता है ॥ ४६ ॥ राजा नग्नजित्को बङ्ग विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्णको अपनी कन्याका दान कर दिया और सर्वशक्तिमान् मगत्रान् श्रीकृष्णने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका त्रिधिपूर्वक पाणिप्रह्ण

किया || ४७ || रानियोंने देखा कि हमारी कन्याको उसके अत्यन्त प्यारे मगवान् श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमें प्राप्त हो गये हैं । उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और चारों ओर वड़ा मारी उत्सव मनाया जाने छगा ॥ ४८॥ राह्व, ढोल, नगारे वजने लगे । सब और गाना-बजाना होने लगा । ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे । सुन्दर वस्र, पुष्पोंके हार और गहनोंसे सज-धजकर नगरके नर-नारी आनन्द मनाने टंगे ॥ ४९ ॥ राजा नग्नजित्ने दस हजार गौएँ और तीन हजार ऐसी नवयुवती दासियाँ, जो द्वन्दर वस तथा गलेमें खर्णहार पहने हुए थीं, दहेजमें दीं । इनके साथ ही नौ हजार हाथी, नौ छाख रय, नी करोड़ घोड़े और नौ अरव सेत्रक मी दहेजमें दिये ॥ ५०-५१ ॥ कोसलनरेश राजा नम्नजित्ने कन्या और दामादको रथपर चढ़ाकर एक बड़ी सेनाके साथ विदा किया | उन् समय उनका हृदय वात्सल्य-स्नेहके उद्रेक्से द्रवित हो रहा था ॥ ५२ ॥

परीक्षित् ! यहुत्रंशियोंने और राजा नम्नजित्के वैकोंने पहले बहुत-से राजाओंका बळ-पौरूष धूळमें मिन्ना दिया था। जब उन राजाओंने यह समाचार सुना, तब उनसे मगवान् श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई। उन छोगोंने नागनजिती सत्याको लेकर जाते समय मार्गमें मगत्रान् श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ ५३ ॥ और वे बड़े वेरसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । उस समय पाण्डववीर अर्जुनने अपने मित्र मगत्रान् श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये गाण्डीव धनुष धारण करके— जैसे सिंह छोटे-मोटे पशुओंको खदेड़ दे, वैसे हो उन नरपतियोंको मार-पीटकर मगा दिया ॥ ५४ ॥ तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि देवकीनन्दन मगवान् श्रोकृष्ण उस दहेज और सत्याके साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे ॥ ५५ ॥

परिश्चित् ! मगत्रान् श्रीकृष्णकी क्रा श्रुतकीर्ति केकय-देशमें व्याही गयी श्री । उनकी कन्याका नाम या मदा । उसके माई सन्तरंने आदिने उसे खयं ही मगवान् श्रीकृणको दे दिया और उन्होंने उसका पाणि-प्रहण किया ॥ ५६ ॥ मदप्रदेशके राजाकी एक कन्या थी छदमणा । वह अस्यन्त सुछक्षणा थी । जैसे गरुडने खर्गसे अमृतका हरण किया था, वैसे ही मगत्रान् श्रीकृष्णने खर्यवरमें अकेले ही उसे हर छिया ॥ ५७ ॥

परिक्षित् ! इसी प्रकार मगनान् श्रीकृष्णकी और भी सहस्रों क्षियाँ थीं । उन परम सुन्दरियोंको ने मौमासुरको मारकर उसके नंदीगृहसे छुड़ा छाये थे ॥ ५८॥

#### <del>्राच्या अध्याय</del> उनसठवाँ अध्याय

भौमासुरका उद्धार और सोढह इजार एक सौ राजकन्याओंके साथ भगवान्का विवाह

राजा परीक्षित्ने पूछा—मगवन् । मगवान् श्रीकृष्ण-ने मौमासुरको, जिसने उन क्षियोंको वंदीगृहमें डाठ रक्खा था, क्यों और कैसे मारा ? आप कृपा करके शार्क्स-धनुषधारी मगवान् श्रीकृष्णका वह विचित्र चरित्र सुनाइये ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् । भौमासुरने वरुण-का छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरु पर्वतपर स्थित देवताओंका मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया था । इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और उसकी एक-एक करत्त्त उन्होंने मगवान् श्रीकृष्णको सुनायी । अब मगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य-मामाके साथ गरुइपर सवार हुए और भौमासुरकी राज- धानी प्राग्ज्योतियपुरमें गये ॥२॥ प्राग्ज्योतिषपुरमें प्रवेश करना बहुत किन था । पहले तो उसके चारों और पहाड़ोंकी किलेबंदी थी, उसके वाद शखोंका घेरा लगाया हुआ था । फिर जलसे मरी खाई थी, उसके वाद आग या विजलीकी चहारदीवारी थी और उसके मीतर बायु (गैस) बंद करके रक्खा गया था । इससे मी भीतर मुर दैत्यने नगरके चारों ओर अपने दस हजार घोर एवं सुदृढ़ फंदे (जाल) विद्या रक्खे थे ॥३॥ मगवान् श्रीकृष्णाने अपनी गदाकी चोटसे पहाड़ोंको तोइ-फोड़ डाला और शखोंकी मोरचेबंदीको वाणोंसे छिन-भिन कर दिया । चक्रके द्वारा अप्रि, जल और वायुकी चहारदीवारियोंको तहस-नहस कर दिया और मुर दैत्यके फंदोंको तलगरसे काट-क्रकर अलग रख दिया ॥ ४ ॥ जो बड़े-बड़े यन्त्र—मशीनें वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वीरपुरुषोंके हृदयको शङ्खनादसे विदीर्ण कर दिया और नगरके परकोटेका गदाधर भगवान्ने अपनी मारी गदासे ध्वंस कर डाला ॥ ५ ॥

भगवान्के पाञ्च जन्य राष्ट्वकी व्यति प्रख्यकाळीन बिजलीकी कड़कके समान महाभयहर थी। उसे सनकर मुर दैत्यकी नींद टूटी और वह वाहर निकल आया। उसके पाँच सिर थे और अवतक वह जलके मीतर सो रहा था ॥ ६ ॥ वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्निके समान प्रचण्ड निश्लाकी या । वह इतना भयद्वर था कि उसकी ओर अं अं उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिश्र्छ उठाया और इस प्रकार भगवान्की ओर दौड़ा, जैसे साँप गरुडजीपर टूट पड़े। उस समय ऐसा माछ्म होता था मानो वह अपने पाँचों मुखोंसे त्रिछोकीको निगछ जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने त्रिशूळको वड़े वेगसे घुमाकर गरुडजीपर चळाया और फिर अपने पाँचों मुखोंसे घोर सिंहनाद करने छगा। उसके सिंहनादका महान् शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और दसों दिशाओंमें फैलकर सारे ब्रह्माण्डमें भर गया ॥८॥ भगवान श्रीकृष्णने देखा कि मुर दैत्यका त्रिशूल गरुडकी ओर बड़े वेगसे था रहा है । तब अपना हस्तकौशळ दिखाकर फुर्तीसे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूळ कटकर तीनं टूक हो गया । इसके साथ ही मुर दैत्यके मुखोंमें भी भगवान् ने बहुत-से बाण मारे । इससे वह दैत्य अत्यन्त कुद्ध हो उठा और उसने मगत्रान्पर अपनी गदा चळायी ॥ ९ ॥ परन्तु मगदान् श्रीकृष्णने अपनी गदाके प्रहारसे मुर दैत्यकी गदाको अपने पास पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया । अब वह अख-हीन हो जानेके कारण अपनी मुजाएँ फैलाकर श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा और उन्होंने खेळ-खेळमें ही चक्रसे उसके पाँचों सिर उतार छिये ॥ १० ॥ सिरं कटते ही सुर दैत्यके प्राण-पखेरू उड़ गये और वह ठीक वैसे ही जलमें गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके वज़से शिखर कट जानेपर कोई पर्वत समुद्रमें गिर पड़ा हो । मुर दैत्यके सात पुत्र थे—ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु,

वसु, नभसान् और अरुण । ये अपने पिताकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुछ हो उठे और फिर वदछा लेनेके लिये क्रोधसे भरका राखाक्षसे सुसज्जित हो गये तथा पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर भौमाद्वरके आदेशसे श्रीकृष्णपर चढ़ आये ॥११-१२॥ वे वहाँ आकर बड़े क्रोधसे मगवान् श्रीकृष्णपर वाण, खड्ग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूल आदि प्रचण्ड शस्त्रोंकी वर्षा करने छगे । परीक्षित् ! भगत्रान्की शक्ति अमोघ और अनन्त हैं । उन्होंने अपने बाणोंसे उनके कोटि-कोटि शस्त्रास्त्र तिल्ल-तिल करके काट गिराये ॥१३॥ भगवान्के रास्त्रप्रहारसे सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्योंके सिर, जॉर्घे, मुजा, पैर और कत्रच कट गये और उन समीको भगवानने यमराजके घर पहुँचा दिया। जब पृथ्वीके पुत्र नरकाप्तुर ( भौमाप्तुर ) ने देला कि भगवान् श्रीकृष्णके चक्र और वाणोंसे हमारी सेना और सेनापतियोंका संहार हो गया, तत्र उसे असहा क्रोध हुआ । वह समुद्रतटपर पैदा हुए वहुत-से मदनाले हाथियोंकी सेना लेकर नगरसे वाहर निकला । उसने देखा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकारामें गरुडपर स्थित हैं, जैसे सूर्यके ऊपर विजलीके साथ वर्षाकाळीन स्याममेघ शोमायमान हो । भौमासुरने खयं भगत्रान्के ऊपर शतन्ती नामकी शक्ति चलायी और उसके सब सैनिकोंने भी एक ही साथ उनपर अपने-अपने अख-राख छोड़े ॥ १४-१५ ॥ अब भगवान् श्रीकृष्ण भी चित्र-विचित्र पंखवाले तीखे-तीखे वाण चळाने छगे । इससे उसी समय भौमाष्ट्ररके सैनिकोंकी मुजाएँ, जाँघें, गर्दन और धड़ कट-कटकर गिरने छंगे; हाथी और घोड़े भी मरने छगे ॥ १६ ॥

परीक्षित् ! मौमासुरके सैनिकोंने भगवान्पर जो-जो अख-शस्त्र चलाये थे, उनमेंसे प्रत्येकको भगवान्न तीन-तीले बाणोंसे काट गिराया ॥ १०॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण गरुडजीपर सवार थे और गरुडजी अपने पंखोंसे हाथियोंको मार रहे थे। उनकी चौंच, पंख और पंजोंकी मारसे हाथियोंको वड़ी पीडा हुई और वे सब-के-सब आर्त होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमें घुस गये। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही छड़ता रहा। जब

उसने देखा कि गरुडजीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उनपर वह शक्ति चलायी, जिसने वज़को भी विफल कर दिया या। परन्तु उसकी चोटसे पक्षिराज गरूड तनिक भी त्रिचछित न हुए, मानी किसीने मतवाले गजराजपर फूर्लोकी मालासे प्रहार किया हो ॥ १८-२०॥ अव मौमासरने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्रीकृष्णको मार डाळनेके लिये एक त्रिशूळ उठाया । परन्तु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया या कि भगवान् श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे हाथीपर बैठे हुए भौमाझुरका सिर काट डाळा ॥२ १॥ उसका जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दर किरीटके सिंहत पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसे देखकर भौमासरके सगे-सम्बन्धी हाय-हाय पुकार उठे, ऋपिछोग 'साधु-साधु कहने छगे और देवताछोग भगवान्पर पुष्पेंकी वर्षा करते हुए स्तुति करने छगे ॥ २२ ॥

अव पृथ्वी भगवान्के पास आयी । उसने मगवान् श्रीकृत्मके गलेमें वैजयन्तीके साथ वनमाला पहना दी और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये हुए सोनेके एवं रत्तजदित थे, भगवान्को दे दिये तथा वरुणका छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी ॥ २३ ॥ राजन् ! इसके वाद पृथ्वीदेवी वड़े-बड़े देवताओंके द्वारा प्जित विश्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम कंरके हाथ जोड़कर भक्तिभावभरे हृदयसे उनकी स्तुति करने लगीं ॥ २४ ॥

पृथ्वीदेवीने कहा—शङ्ख चक्रगदाधारी देवदेवेश्वर !
में आपको नमस्कार करती हूँ । परमात्मन् ! आप
अपने मक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार
रूप प्रकट किया करते हैं । आपको में नमस्कार करती
हूँ ॥ २५ ॥ प्रमो ! आपको नामिसे कमल प्रकट हुआ है ।
आप कमलकी माला पहनते हैं । आपके नेत्र कमल-से
खिले हुए और शान्तिदायक हैं । आपके चरण कमलके
समान सुकुमार और मक्तोंके हृदयको शीतल करनेवाले
हैं । आपको में बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥ २६ ॥
आप समप्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, ज्ञान और
वैराग्यके आश्वर्य हैं । आप सर्वन्यापक होनेपर मी

खयं वसुदेत्रनन्दनके रूपमें प्रकट हैं । मैं आपको नमस्कार करती हूँ । आप ही पुरुप हैं और समस्त कारणोंके भी परम कारण हैं। आप खयं पूर्ण ज्ञानखरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ ॥ २७ ॥ आप खयं तो हैं जन्मरहित, परन्तु इस जगत्के जन्मदाता आप ही हैं। भाप ही अनन्त राक्तियोंके आश्रय ब्रह्म हैं। जगतका जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं--सन आपके ही खरूप हैं। परमात्मन्! आपके चरणोंमें मेरे वार-वार नमस्कार ॥ २८ ॥ प्रभो । जव आप जगत्की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोगुणको, और जब इसका प्रख्य करना चाहते हैं तत्र तमोगुणको तथा जब इसका पाछन करना चाहते हैं तब सत्त्रगुणको खीकार करते हैं। परन्तु यह सब करनेपर भी आप इन गुर्गोसे दकते नहीं, लिप्त नहीं होते । जगत्यते ! आप खयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंके संयोग-वियोगके हेत् काल हैं तथा उन तीनोंसे परे भी हैं ॥२९॥ मगवन् ! मैं ( पृथ्वी ) जल, अनि, वाय, आकाश, पश्चतन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके अधिष्ठात देवता अहङ्कार और महत्तत्व--कहाँतक कहूँ, यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपके अद्वितीय खरूपमें भ्रमके कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है ॥ ३० ॥ श्राणागत-भय-मञ्जन प्रमो ! मेरे पुत्र मौमासुरका यह पुत्र मगदत्त अत्यन्त भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरणकमछोंकी शरणमें ले आयी हूँ । प्रभो । आप इसकी रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना वह करकमछ रिखिये जो सारे जगत्के समस्त पाप-तापोंको नष्ट करने-वाळा है॥ ३१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिश्चित् ! जब पृथ्वीने मिक्तिभावसे विनम्न होकर इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति-प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्तको अभयदान दिया और भौपासुरके समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न महल्में प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवान्ने देखा कि भौमासुरने बळपूर्वक राजाओंसे सोल्ड हजार राजकुमारियाँ छोनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थीं ॥ ३३ ॥ जब उन राजकुमारियोंने अन्तः पुरमें पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्णको देखा, तब ने मोहित हो गर्यों और उन्होंने उनकी

अहैतुकी कृपा तथा अपना सीमाग्य समझकर मन-ही-मन भगवान्को अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर लिया || ३४ || उन राजकमारियोंमेंसे प्रत्येकने अलग-अलग अपने मनमें यही निश्चय किया कि 'ये श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिळाषाको पूर्ण करें । इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे अपना हृदय भगवान्के प्रति निछावर कर दिया॥ ३५॥ तब भगवान श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोंको सुन्दर-सुन्दर निर्मछ वन्नाभूषण पहनाकर पाछिकयोंसे द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल सम्पत्ति भी भेजी ॥३६॥ ऐएवतके वंशमें उत्पन्न हुए अत्यन्त वेगवान चार-चार दाँतोंत्राले सफेद रंगके चौंसठ हायी भी भगवान्ने वहाँसे द्वारका भेजे ॥ ३७ ॥

इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित देवराज इन्द्रके महलोंमें गये। वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी पत्ती इन्द्राणीके साथ सत्यभामाजी और भगत्रान् श्रीकृष्ण-की पूजा की, तब भगवान्ने अदितिके कुण्डल उन्हें दे दिये॥ ३८॥ वहाँसे छौटते समय सत्यभामाजीकी प्रेरणासे भगत्रान् श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष उखाइकर गरुडपर रख लिया और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे द्वारकामें ले आये ॥ ३९ ॥ भगत्रान्ने उसे सत्यभामाके महलके बगीचेमें लगा दिया । इससे उस बगीचेकी शोभा अत्यन्त बढ गयी । कल्पवृक्षके साथ उसके गन्ध और मकरन्दके छोभी भौरे खर्मसे द्वारकामें चले आये थे ॥ ४० ॥ परीक्षित् । देखो तो सही, जब इन्द्रको अपना काम बनाना था, तत्र तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान् श्रीकृणके चरणोंका स्पर्श करके उनसे सहायताकी भिक्षा माँगी थी, परन्तु जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं मगत्रान् श्री-कृष्णसे छड़ाई ठान छी। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोप तो उनमें धनाढ्यता-का है। धिकार है ऐसी धनाड्यताको ॥ ४१॥

तदनन्तर मगत्रान् श्रीकृष्णने एक ही मुहर्तमें अलग-अलग मवर्नोमें अलग-अलग रूप घारण करके एक ही साथ सन राजकुगारियोंका शास्त्रोक्त निधिसे पाणिप्रहण किया । सर्वशक्तिमान् अविनाशी भगवान्के छिये इसमें आश्चर्यकी कौन-सी वात है ॥ १२॥ परीक्षित् ! भगवान्-की पितयोंके अङग-अङग महलोंमें ऐसी दिव्य सामप्रियाँ भरी हुई थीं, जिनके वरात्रर जगत्में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो वात ही क्या है । उन महलोंमें रहकर मति-गतिके परेकी लील करनेवाले अविनाशी भगवान् श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दमें मम रहते हुए छक्मीजीकी अंशखरूपा उन पतियोंके साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे, जैसे कोई साधारण मनुप्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके अनुसार आचरण करता हो ॥ ५३ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्मा आदि वहे-वहे देवता भी भगवान्के वास्तविक खरूपको और उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते । उन्हीं रमारमण भगवान् श्रीकृष्णको उन स्त्रियोंने पतिके रूपमें प्राप्त किया था। अत्र नित्य-निर्न्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेमभरी मुसकराहट, मधुर चितवन, नवसमागम, प्रेमाळाप तथा भाव बढ़ानेवाळी छजासे यक्त होकर सब प्रकारसे भगवान्की सेवा करती रहती थीं ॥ ४४ ॥ उनमेंसे सभी पिनयोंके साथ सेवा करनेके छिये सैकड़ों दासियाँ रहतीं, फिर भी जब उनके महरूमें भगवान् पधारते तब वे खयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें छित्रा छातीं, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामिप्रयोंसे पूजा करतीं, चरणकमङ पखारतीं, पान लगाकार खिलाती, पाँग दवाकार यकावर दूर करती, पंखा झळतीं, इत्र-फुलेल-चन्दन आदि लगातीं, फुलेंके हार पहनातीं, केश सँवारतीं, सुळातीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान्-की सेवा करतीं ॥ ४५ ॥

#### -Z-8-26-25-

### साठवाँ अध्याय

श्रीराण-रुक्मिणी-संवाद

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् एक दिन समस्त रुक्मिणीजीके पलँगपर आराम्से वैठे हुए थे। भीष्मक-जगत्के प्रमिपता और ज्ञानदाता मगत्रान् श्रीकृष्ण

नन्दिनी श्रीहिंमणीजी स खियोंके साथ अपने पतिदेवकी

सेना कर रही थीं, उन्हें पंखा झछ रही थीं ॥ १ ॥ परीक्षित् ! जो सर्वशक्तिमान् भगवान् खेळ-खेळमें ही इस जगत्की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं—बही अजन्मा प्रमु अपनी बनायो हुई धर्म-मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यद्वंशियोंमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २ ॥ रुक्मिणीजीका महल वड़ा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चँदोवे तने हर थे, जिनमें मोतियोंकी छड़ियोंकी झालरें छटक रही थीं। मणियोंके दीवक जगमगा रहे थे ॥ ३ ॥ वेळा-चमेळीके फूछ और हार मँह-मँह महक रहे थे। फूजेंपर झुंड-के-झंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुन्दर-सुन्दर झरोखों-की जालियोंमेंसे चन्द्रमाकी ग्रस किरणें महलके मीतर छिटक रहो थों ॥ ४ ॥ उ**द्या**नमें पारिजातके उपवनकी सुगन्य लेकार मन्द-मन्द शीतल वाय चल रही थी। इरोखोंकी जालियोंमेंसे अगरके धूपका घूआँ वाहर निकल रहा था ॥ ५ ॥ ऐसे महल्नें दूधके फेनके समान कोमल और उज्ज्ञल विक्वीनोंसे युक्त सुन्दर पलँगपर मगनान् श्रीकृप्ग वड़े आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी त्रिछोकीके खामीको पतिरूपमें प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही यों ॥ ६ ॥ रुक्मिणीजीने अपनी सखीके हायसे वह चँवर ले लिया, जिसमें रत्नोंकी डाँडी लगी थी और परमरूपवती छङ्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी उसे डुला-डुलाकर भगवान्की सेवा करने लगीं ॥ ७ ॥ उनके करकमलोमें जड़ाऊ अँगूिठयाँ, कंगन और चँबर शोमा पा रहे थे। चरणोंमें मणिजटित पायजेव रुनश्चन-रुनझुन कर रहे थे । अञ्चलके नीचे छिपे हुए स्तर्नोंकी केशरकी छाळिमासे हार छाळ-छाळ जान पड्ता या और चमक रहा था । नितम्बभागमें वहुमूल्य करधनीकी छिड़ियाँ छटक रही थीं । इस प्रकार वे भगवान्के पास ही रहकार उनकी सेवामें संलग्न थीं ॥ ८॥ रुक्मिगीजीकी धुँघराली अलकें, कानोंके कुण्डल और गलेके खर्णहार अत्यन्त विरुक्षण थे । उनके मुखचन्द्रसे मुसकराहटकी अमृतवर्ग हो रही थी। ये रुक्मिणीजी अलोकिक रूपलावण्यवती लक्षीजी ही तो हैं । उन्होंने जब देखा कि भगवानने छीछाके छिये मनुष्यका-सा शरीर प्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया । भगवान् श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन हुए कि रुविमणीजी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी

हैं। तत्र उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए उनसे कहा॥ ९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजकुमारी ! वहे-वहे नरपति, जिनके पास छोकपाछोंके समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बढ़े महानुभाव और श्रीमान् हैं तथा धुन्दरता, उदारता और वलमें मी वहुत आगे वहे हुए हैं; तुमसे नित्राह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तम्हारे पिता और माई भी उन्होंके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया या । शिशुपाल आदि वड़े-बड़े वीरोंको, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक वन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया । ऐसा तुमने क्यों किया १॥ ११॥ सन्दरी ! देखो, हम जरासन्ध आदि राजाओंसे डरकर समुदकी शरणमें आ वसे हैं। बड़े-बड़े वळत्रानोंसे हमने वैर वाँध रक्खा है और प्राय: राज-सिंहासनके अधिकारसे भी हम विद्यत ही हैं ॥१२॥ सुन्दरी ! हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी छोगोंको अच्छी तरह माछम नहीं है । हमछोग छौकिक व्यवहारका मी ठीक-ठीक पाछन नहीं कारते, अनुनय-विनयके द्वारा क्षियोंको रिशाते भी नहीं । जो क्षियाँ हमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय: क्वेश-ही-क्वेश भोगना पड़ता है ॥ १३॥ सन्दरी । हम तो सदाके अकिञ्चन हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा । ऐसे ही अकिञ्चन छोगोंसे हम प्रेम भी करते हैं और वे छोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपनेको धनी समझनेवाले छोग प्राय: इमसे प्रेम नहीं करते, इमारी सेवा नहीं करते ॥ १४ ॥ जिनका धन, कुछ, ऐस्रर्य, सीन्दर्य और आय अपने समान होती हैं---उन्होंसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये। जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये॥ १५॥ विदर्भराज-कुमारी ! तुमने अपनी अदृरदर्शिताके कारण इन वार्तीकां विचार नहीं किया और विना जाने-नूझे मिक्षुकोंसे मेरी **झ्**ठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीनको वरण कर लिया || १६ || अत्र भी कुछ विगड़ा नहीं है | तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको वरण कर छो। जिसके द्वारा तुम्हारी इहछोक और परछोककी सारी आशा-अभिछाषाएँ पूरी हो सकें॥ १७॥ सुन्दरी! तुम जानती ही हो कि शिञ्चपाछ, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि नरपित और तुम्हारा वड़ा भाई रुक्मी—समी मुझसे द्वेष करते थे॥ १८॥ कल्याणी! वे सव बळ-पौरुषके मदसे अंघे हो रहे थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टोंका मान मर्दन करनेके छिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था॥ १९॥ निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम श्री, सन्तान और धनके छोछप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह-गेहसे सम्बन्धरिहत दीपशिखाके समान साक्षीमात्र हैं। हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही पूर्णकाम हैं, कृतकृत्य हैं॥ २०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! श्रीकृष्णके क्षणभरके छिये भी अलग न होनेके कारण रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सवसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गर्वकी शान्तिके छिये इतना कहकर भगवान् चुप हो गये ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिछोकेश्वर भगवान्की यह अप्रिय वाणी सुनी--जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तव वे अत्यन्त भयभीत हो गर्यी; उनका हृद्य धड्कने छगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्रमें हुबने-उतराने छगीं ॥ २२ ॥ वे अपने कमछके समान कोमळ और नखोंकी छाछिमासे कुछ-कुछ छाछ प्रतीत होनेवाले चरणोंसे घरती कुरेदने लगीं । अञ्जनसे मिले हुए काले-काले आँसू केशरसे रँगे हुए वक्ष:श्यक्को घोने छगे । मुँह नीचेको छटक गया । अत्यन्त दुःखके कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं 1२३। अत्यन्त व्यथा, भय और शोकके कारण विचारशक्ति छप्त हो गयी, वियोगकी सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुवली हो गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया। हांयका चँत्र गिर. पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत हो गयीं, केश विखर गये और वे वायु-वेगसे उखड़े हुए केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर पड़ीं ॥ २४ ॥ मगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम-पाशकी दढ़ताके कारण उनकी यह दशा हो रही है। खभावसे ही परम कारुणिक मगत्रान् श्रीकृष्णका इदय उनके प्रति करुणासे भर गया ॥२५॥ चार मुजाओंबाले वे भगवान् उसी समय पहँगसे उतर पड़े और रुक्मिणीजीको उठा छिया तथा उनके खुले हुए केशपाशोंको बाँधका अपने शीतल करकमलींसे उनका मुँह पोंछ दिया ॥ २६ ॥ मगवान्ने उनके नेत्रोंके ऑसू और शोकके ऑसुओंसे भींगे हुए स्तनोंको पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेममाव रखनेवाछी उन सती रुक्मिणीजीको बाँहोंमें भरकर छातीसे छगा छिया ॥२७॥ भगवान् श्रीकृष्ण समझाने-वुझानेमें वड़े कुराछ और अपने प्रेमी भक्तोंके एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी वृद्धि चक्करमें पड़ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं, तव उन्होंने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी-जीको समझाया ॥ २८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—विदर्भनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मानना । मुझसे रूठना नहीं । मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो । मेरी प्रिय सहचरी ! तुम्हारी प्रेमभरी वात सुननेके छिये ही मैंने हँसी-हँसीमें यह छछना की थी ॥ २९ ॥ मैं देखना चाहता था कि मेरे यों कहनेपर तुम्हारे छाछ-छाछ होठ प्रणय-कोपसे किस प्रकार फड़कने छगते हैं । तुम्हारे कटाक्षपूर्वक देखनेसे नेत्रोंमें कैसी छाछी छा जाती है और भोंहें चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर छगता है ॥ ३० ॥ मेरी परमप्रिये ! सुन्दरी ! सरके काम-धंधोंमें रात-दिन छगे रहनेवाले गृहस्थोंके छिये घरगृहस्थीमें इतना ही तो परम छाम है कि अपनी प्रिय अर्द्धाङ्गिनीके साथ हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुखसे विता छी जाती हैं ॥ ३१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार समझाया-वुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतमने केवल परिहासमें ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे ॥ ३२ ॥ परीक्षित् ! अव वे सळज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण मगवान् श्रीकृष्णका मुखारविन्द निरखती हुई उनसे कहने छर्गी—॥ ३३॥

रुष्मिणीजीने कहा-कमळनयन ! आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त भगवान्के अनुरूप में नहीं हूँ । आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें स्थित, तीनों गुणोंके खामी तया ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित आप मगवान: और कहाँ तीनों गुणोंके अनुसार खमाव रखनेवाळी गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेना कामनाओंके पीछे मटकनेवाले अज्ञानी लोग ही करते हैं ॥ ३४ ॥ मला, मैं आपके समान कव हो सकती हूँ । खामिन ! आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओंके मयसे समुद्रमें आ छिपे हैं। परन्त राजा शब्दका अर्थ प्रश्वीके राजा नहीं, तीनों गुणरूप राजा हैं। मानो आप उन्होंके भयसे अन्तःकरणरूप समुद्रमें चैतन्यघन अन्-भृतिखरूप आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते हैं, परन्तु वे राजा कौन हैं १ यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ । इनसे तो आपका वैर है हो । और प्रमो । आप राजिसहासनसे रहित हैं. यह भी ठीक ही है; क्योंकि आपके चरणोंकी सेवा करनेवार्लीने भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार समझकर दूरसे ही दुत्कार रक्खा है । फिर आपके छिये तो कहना ही क्या है ॥ ३५॥ आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम टौकिक-पुरुषों-जैसा आचरण भी नहीं करते, यह वात भी निस्तन्देह सत्य है। क्योंकि जो ऋषि-सुनि आपके पादपद्मोंका मकरन्द-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विपयोंमें उछझे हुए नरपञ्च उसका अनुमान भी नहीं छगा सकते । और हे अनन्त ! आपके मार्गपर चलनेवाले आपके मक्तोंकी भी चेष्टाएँ जब प्राय: अछौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वरोंकि आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलैकिक हों इसमें तो कहना ही क्या है १॥ ३६॥ आपने अपनेको अकिञ्चन वतलाया है; परन्तु आपकी अकिञ्चनता दिरिद्रता नहीं है । उसिका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण आप ही

सब कुछ हैं । आपके पास रखनेके छिये कुछ नहीं है । परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब छोग करते हैं, मेंट देते हैं, वे ही छोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। ( आपका यह कहना भी सर्वया उचित है कि धनाट्य छोग मेरा भजन नहीं करते; ) जो छोग अपनी धनाट्यताके अभिमानसे अंघे हो रहे हैं और इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें ही छगे हैं, वे न तो आपका मजन-सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्युके रूपमें उनके सिरार सवार हैं ॥ ३७॥ जगत्में जीवके लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ हैं-- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--उन सबके रूपमें आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों---प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और सांध्योंके फळखरूप हैं । विचारशीळ पुरुष आपको प्राप्त करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवन्! उन्हीं विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना चाहिये । जो छोग स्त्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दु:खके वशीभृत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त करने योग्य नहीं हैं ॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि मिक्षकोंने आपकी प्रशंसा की है। परन्त किन मिक्षकोंने १ उन परमशान्त संन्यासी महात्माओंने आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर छिया है। मैंने अदूरदर्शितासे नहीं, इस वातको समझते हुए आपको बरण किया है कि आप सारे जगत्के आत्मा हैं और अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं। मैंने जान-बृह्मकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये पित्याग कर दिया है कि आपकी मौंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाळा काळ अपने वेगसे उनकी आशा-अभिळाषाओं-पर पानी फेर देता है। फिर दूसरोंकी--शिश्चपाछ, दन्तवक्त्र या जरासन्थकी तो वात ही क्या है ? ॥ ३९ ॥

सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति-सङ्गत नहीं माह्म होती कि आप राजाओंसे मय-भीत होकर समुद्रमें आ बसे हैं । क्योंकि आपने केवल अपने शाङ्गियनुषके टङ्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए समस्त राजाओंको मगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनिसे वन-पशुओंको भगाकर अपना माग ले आवे || ४० || कमलनयन | आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है, उसे प्राय: कप्ट ही उठाना पड़ता है, प्राचीनकालके अङ्ग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछत्र साम्राज्य छोड्कर आपको पानेकी अभिळाषासे तपस्या करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुमरण करनेके कारण क्या किसी प्रकारका कप्र उठा रहे हैं || ४१ || आप कहते हैं कि तुम और किसी राज-कुमारका वरण कर हो। भगत्रन् ! आप समस्त गुर्णोके एकमात्र आश्रय हैं । बड़े-बड़े संत आपके चरणकमछोंकी सुगन्धका बखान करते रहते हैं । उसका आश्रय लेने-मात्रसे छोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्नेदा उन्हींमें निवास करती हैं । फिर आप बतळाइये कि अपने खार्थ और परमार्थको मळीमॉॅंति समझनेत्राळी ऐसी कौन-सी खी है, जिसे एक बार उन चरणकमळोंकी सुगन्ध सूँघनेको मिल जाय और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे छोगोंको वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयोंसे युक्त हैं ! कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती॥ ४२॥ प्रभो ! आप सारे जगत्के एकमात्र खामी हैं। आप ही इस छोक और परछोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण करनेत्राले एवं आत्मा हैं। मैने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है । मुझे अपने कर्मोंके अनुसार विभिन्न योनियोंमें भटकना पड़े, इसकी मुझको परवा नहीं है । मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करनेवालेंका मिथ्या संसारभ्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना खरूपतक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रहूँ ॥ ४३॥ अच्युत । शत्रुसृदुन । गधोंके समान धरका बोझा ढोने-वाले, वैलोंके समान गृहस्थीके व्यापारोंमें जुते रहकर कष्ट उठानेवाले, कुत्तोंके समान तिरस्कार सहनेवाले, बिछावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासोंके समान स्त्रीकी सेवा करनेवाले शिञ्चपाल आदि राजालोग, जिन्हें वरण करनेके छिये आपने मुझे संकेत किया है-उसी अभागिनी स्त्रीके पति हों, जिनके कानोंमें भगवान् शङ्कर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंकी सभामें गायी जानेवाली

आपकी छीछाकथाने प्रवेश नहीं किया है॥ ४४॥ यह मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुर्दा ही है। जगरसे चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नख और केशोंसे ढका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हुई।, खून, कीड़े, मळ-मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना वियतम पति समझकर सेवन करती है. जिसे कभी आपके चरणारविन्द्के मकरन्दकी सुगन्ध सूँघनेको नहीं मिली है || ४५ || कमलनयन | आप आत्माराम हैं । मैं सुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बार्तो-पर आपकी दृष्टि नहीं जाती । अतः आपका उदासीन रहना खाभाविक है, फिर भी आपके चरणकमछोंमें मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिळाषा है । जब आप इस संसारकी अभिवृद्धिके लिये उत्कट रजोगुण खीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुप्रह ही है ॥ ४६ ॥ मधुसुदन ! आपने कहा कि किसी अनुरूप वरको वरण कर छो ! मैं आपकी इस वातको भी झूठ नहीं मानती । क्योंकि कभी-कभी एक पुरुपके द्वारा जीती जानेपर मी काशीनरेशकी कन्या अम्वाके समान किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है ॥ ४७ ॥ कुछ्य स्त्रीका मन तो त्रिवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी और खिचता रहता है। वुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह ऐसी कुळटा श्रीको अपने पास न रक्खे । उसे अपनानेबाटा पुरुष छोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभयभ्रष्ट हो जाता है॥ ४८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—साध्यी ! राजकुमारी ! यही बार्ते धुननेके छिये तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी वञ्चना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनोंकी जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य है ॥ ४९ ॥ धुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है । तुम मुझसे जो-जो अभिज्ञाणएँ करती हो, वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त ही हैं । और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिछाषाएँ सांसारिक कामनाओंके समान वन्धनमें डाङनेवाछी नृहीं होतीं, वल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं ॥ ५० ॥ पुण्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातिवत्य भी भळीमाँति देख छिया । मैंने उछटी-सीधी

वात कह-कहकार तुम्हें विचित करना चाहा था: परन्तु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर-उघर न हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये । मैं मोक्षका खामी हूँ । छोगोंको संसार-सागरसे पार करता हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके व्रत और तपस्या करके टाम्पत्य-जीवनके विपय-सुखकी अभिळापासे मेरा भजन काते हैं, वे मेरी मायासे मोहित हैं || ५२ || मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ ] मुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो लोग केवल विपय-मुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलापा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाइते, वे वड़े मन्दभागी हैं, क्योंिक त्रिपयसुख तो नरकमें और नरकके ही समान सूकर-कृकर आदि योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु वन छोर्गोका मन तो त्रिपयोंमें ही छगा रहता है, इस-छिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पड़ता है ॥ ५३॥ गृहेम्बरी प्राणिपये ! यह वहे भानन्दकी वात है कि तुमने अवतक निरन्तर संसार-वन्धनसे मुक्त करनेवाछी मेरी सेत्रा की है । दुष्ट पुरुप ऐसा कभी नहीं कर सकते । जिन स्रियोंका चित्त दूपित कामनाओंसे भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही लगी रहनेकं कारण अनेकों प्रकारके छळ-छन्द रचती रहती हैं. उनके छिये तो ऐसा करना और भी कठिन है ॥ ५४ ॥ मानिनि । मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान प्रेम करने-वाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती। क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केनल मेरी प्रशंसा छुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए

राजाओंकी उपेशा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त सन्देश भेजा था ॥ ५५ ॥ तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्धके वित्राहोत्सत्रमें चौसर खेळते समय वळरामजीने तो उसे मार ही डाळा । किन्तु हमसे त्रियोग हो जानेकी भाराङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा दुःख सह लिया । मुझसे एक वात भी नहीं कही । तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ ॥ ५६ ॥ तुमने मेरी प्राप्तिके छिये दतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश मेजा था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दीखने लगा । उस समय तुमने अपना यह सर्शाङ्गसुन्दर शरीर किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका सङ्कल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेममान तुम्हारे ही अंदर रहे । हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करते हैं॥ ५७॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित् । जगदीयर मगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं । वे जब मनुष्योंकी-सी **ळीळा कर रहे हैं. तव उसमें दाम्पत्य-प्रेमको वढ़ानेत्राले** विनोदभरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी-रूपिणी रुक्मिणीजीके साथ विद्यार करते हैं ॥ ५८ ॥ भगवान श्रीकृष्य समस्त जगत्को शिक्षा देनेवाले और सर्वव्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसरी पित्रयोंके महलोंमें भी गृहस्थेंके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका पालन करते थे ॥ ५९ ॥

PPLEECE

## इकसठवाँ अध्याय

भगवान्की संततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका मारा जाना

श्रीश्वकदेवजी कहते हैं-परीक्षित भगवान श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हर । वे रूप, वल आदि गुणोंमें अपने पिता मगवान् श्रीकृष्णसे किसी वातमें कम न थे॥ १॥ राजकुमारियाँ देखतीं कि भगवान श्रीकृष्ण हमारे महलसे कभी वाहर नहीं जाते। सदा हमारे ही पास वने रहते हैं। इससे वे यही समझतीं कि श्रीकृष्णको मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित् ! सच पूछो तो वे अपने पति मगवान् श्रीकृष्ण- का तत्त्र---उनकी महिमा नहीं समझती थीं ॥ २ ॥ वे मन्दरियाँ अपने आत्मानन्दमें एकरस स्थित भगवान् श्रीकृष्णके कमछ-कछीके समान सुन्दर मुख, विशास वाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेमभरी मुसकान, रसमयी चितवन और मधुर वाणीसे खयं ही मोहित रहती थीं । वे अपने शृङ्गारसम्बन्धी हावभावींसे उनके मनको अपनी ओर खींचनेमें समर्थ न हो सर्की || ३ || वे सोलह हजारसे अधिक थीं । अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिस्त्री

चितवनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण चलाती थीं, जो काम-कलाके भावोंसे परिपूर्ण होते थे। परन्तु किसी भी प्रकारसे, किन्हीं साधनोंके द्वारा वे मगवान्के मन एवं इन्द्रियोंमें चन्नळता नहीं उत्पन्न कर सकीं ॥ ४ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्मा आदि बड़े-बडे देवता भी भगवानके वास्तविक खरूपको या उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते । उन्हीं रमारमण भगवान श्रीकृष्णको उन श्रियोंने पतिके रूपमें प्राप्त किया था । अब नित्य-निरन्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभित्रद्धि होती रहती थी और वे प्रेमभरी मुसकराहट, मधुर चितवन, नवसमागमकी छालसा आदिसे भगवान्की सेवा करती रहती थीं ॥५॥ उनमेंसे सभी पतियोंके साथ सेवा करनेके छिये सैकड़ों दासियाँ रहतीं। फिर भी जब उनके महलमें मगंत्रान् पथारते तव वे खयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें छित्रा छातीं, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामप्रियोंसे उनकी पूजा करतीं, चरणकमळ पखारतीं, पान छगाकर खिलातीं, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र-फुलेल, चन्दन आदि लगातीं, फूलोंके हार पहनातीं, केरा सँगारतीं, सुगतीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकार-के भोजन कराकर अपने हार्थों भगवान्की सेवा करतीं ॥ ६ ॥

परीक्षित् ! मैं कह चुका हूँ कि मगवान् श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे । उन रानियोंमें आठ पटरानियों थीं, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ । अव उनके प्रचुन्न आदि पुत्रोंका वर्णन करता हूँ ॥ अ॥ रुक्मिणीके गर्मसे दस पुत्र हुए—प्रचुन्न, चारुदेण्ग, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, महचारु, चारुचन्द्र, विचारु और दसवाँ चारु । ये अपने पिता सगवान् श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे ॥ ८-९ ॥ सत्यमामाके भी दस पुत्र थे— मानु, सुमानु, स्वर्मानु, प्रमानु, मानुमान्, चन्द्रमानु, बृहद्भानु, क्रिमानु, श्रीमानु और प्रतिमानु । जाम्बवतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र थे—साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्, शतजित्, सहन्नजित्, विजय, चित्रकेतु, वसुमान्, दिवह और कतु—ये सब श्रीकृष्णको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाग्नजिती सत्याके भी दस पुत्र हुए—वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु,

वेगवान्, वृष, आम, राङ्क, वसु और परम तेजस्वी कुन्ति ॥ १३ ॥ कालिन्दीके दस पुत्र ये थे-श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, मद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक ॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राज-कुमारी छक्षमणाके गर्मसे प्रघोष, गात्रवान्, सिंह, बछ, प्रबल, कर्ष्ट्रिंग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित-का जन्म हुआ || १५ || मित्रविन्दाके पुत्र थे--- वृक, हर्ष, अनिल, गृघ्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, विह और क्षुघि ॥ १६॥ मद्राके पुत्र थे--संप्रामजित्, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्, जय, सुभद्र, वाम, आंयु और सत्पक्त || १७ || इन पटरानियोंके अतिरिक्त भगत्रान्की रोहिणी आदि सोछह हजार एक सौ और भी पतियाँ थीं । उनके दीतिमान् और ताम्रतस आदि दस-दस पुत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नका मायावती रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीसे भी विवाह हुआ था। उसीके गर्भसे परम वलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षित् । श्रीकृष्णके पुत्रोंकी माताएँ ही सोछह हजारसे अधिक थीं। इस-छिये उनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या करोड़ोंतक पहुँच गयी ॥ १८-१९ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—परम ज्ञानी मुनीश्वर !

मगत्रान् श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुक्मीका बड़ा तिरस्कार

किया था। इसिंख्ये वह सदा इस बातकी घातमें रहता
था कि अत्रसर मिछते ही श्रीकृष्णसे उसका बदछा छूँ और
उनका काम तमाम कर डाछूँ। ऐसी स्थितिमें उसने अपनी
कल्या रुक्मत्रती अपने शत्रुके पुत्र प्रशुम्नजीको कैसे ब्याह
दी १ कृपा करके वतछाइये ! दो शत्रुओंमें—श्रीकृष्ण
और रुक्मीमें फिरसे परस्य वैवाहिक सम्बन्ध कैसे
हुआ १॥ २०॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है।
क्योंकि योगीजन भूत, भविष्य और वर्तमानकी सभी
बातें मछीमाँति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी
नहीं रहतीं; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं अथता
बीवमें किसी वस्तुकी आड़ होनेके कारण नहीं
दीखतीं॥ २१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! प्रशुप्तजी मूर्ति-मान् कामदेव थे । उनके सौन्दर्य और गुणोंपर रीझकर रुसम्बतीने स्वयंवरमें उन्होंंको वरमाला पहना दी ।
प्रद्युम्नजीने युद्धमें अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपितयोंको जीत लिया और रुसमवतीको हर लाये ॥२२॥ यद्यपि मगनान् श्रीकृष्णसे अपमानित होनेके कारण रुस्मीके हृदयकी कोधाग्नि शान्त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गाँठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुस्मिगीको प्रसन्न करनेके लिये उसने अपने मानजे प्रद्युम्नको अपनी वेग्री व्याह दी ॥ २३ ॥ परीक्षित् । दस पुत्रोंके अतिरिक्त रुक्मिगीजीके एक परम सुन्दरी बड़े-बड़े नेत्रोंबाली कन्या थी । उसका नाम था चारुमनी । कृतवर्माके पुत्र बलीने उसके साथ विवाह किया ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! इक्मीका भगवान् श्रीकृष्णके साथ पुराना बैर था । फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन्न करनेके लिये उसने अपनी पौत्री रोचनाका विवाह रुक्मिणीके पौत्र, अपने नाती (दौहित्र) अनिरुद्धके साय कर दिया । यद्यपि रुक्मीको इस बातका पता था कि इस प्रकारका विवाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूछ नहीं है, फिर भी स्नेह-बन्धनमें वैधकर उसने ऐसा कर दिया || २५ || परीक्षित् ! अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण, बल्रामजी, रुक्मिणीजी, प्रचुम्न, साम्त्र आदि द्वारकाशासी भोजकट नगरमें पन्नारे ॥ २६ ॥ जब विवाहोत्सव निर्विव्र समाप्त हो गया, तत्र किन्नुनरेश आदि घमंडी नरपितयोंन रुक्मोसे कहा कि 'तुप वजरामजीको पार्सोके खेलमें जीत छो ॥ २७ ॥ राजन् ! वल्रामजीको पासे डालने तो आते नहीं, परन्तु उन्हें खेळनेका बहुत वड़ा व्यसन है। अन होगोंके बहुकानेसे रुक्मीने बहुरामजीको बुछ-वाया और वह उनके साथ चौसर खेळने छगा ॥ २८॥ ब्रळ्रामजीन पहले सी,फिर हजार और इसके बाद दस हजार मुहरोंका दाँव लगाया । उन्हें रुक्मीने जीत लिया । रुक्मीकी जीत होनेपर कलिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर ठहाका मार-कर वळरामजीकी हँसी उड़ाने छगा। वळरामजीसे वह हँसी सहन न हुई। वे कुछ चिढ़ गये॥२९॥ इसके वाद स्क्मीने एक छाख मुहरोंका दाँव लगाया । उसे वलरामजीने जीत लिया । परन्तु रुक्मी धूर्ततासे यह कहने लगा कि भैने जीता हैं'॥ ३०॥ इसपर श्रीमान् बलरामजी क्रोधसे तिलमिला उठे । उनके हृदयमें इतना क्षोम हुआ,

मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रमें ज्ञार आ गया हो । उनके नेत्र एक तो खमावसे ही छाछ-छाछ थे, दूसरे अत्यन्त क्रोधके मारे वे और भी दहक उठे । अब उन्होंने दस करोड़ मुहरोंका दाँव रक्खा ॥ ३१ ॥ इस बार भी घतनियमके अनुसार वटरामजीकी ही जीत हुई। परन्तु र्नेमीने छछ करके कहा—'मेरी जीत है। इस विषयके विशेषज्ञ काळिङ्गनरेश आदि समासद् इसका निर्णय कर दें ॥ ३२ ॥ उस समय आकाशवाणीने कहा— 'यदि धर्मपूर्वक कहा जाय, तो वल्ररामजीने ही यह दाँव जीता हैं। स्क्मीका यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है' || ३३ || एक तो रुक्मीके सिरंदर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओंने भी उसे उमाड़ रक्खा था। इससे उसने आकाशवाणीपर कोई घ्यान न दिया और वल्रामजीकी हँसी उड़ाते हुए कहा—।३४। 'वलरामजी ! आखिर आपलोग वन-वन भटकनेवाले ग्वाले ही तो ठहरे ! आप पासा खेलना क्या जाने १ पासों और वाणोंसे तो केवल राजालोग हो खेला करते हैं, आप-जैसे नहीं? ॥ ३५ ॥ रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप और राजाओंके उपहास करनेपर वल्रामजी क्रोधसे आगत्रत्र्छा हो उठे । उन्होंने एक मुद्र १ उठाया और उस माङ्गलिक सभामें ही स्क्मीको मार डाला ॥ ३६ ॥ पहले कलिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर हँसता या, अव रंगमें मंग देखकर बहाँसे भागा; परन्त बलरामजीने दस ही कदमपर उसे पकड़ लिया और क्रोधसे उसके दाँत तोड डाले ॥ ३७॥ वटरामजीने अपने मुद्राकी चोटसे दूसरे राजाओंकी भी वाँह, जाँघ और सिर आदि तोड़-फोड़ डाले। वे खूनसे छथपथ और भयभीत होकर वहाँसे भागते वने ॥ ३८ ॥ परीक्षित् । भगवान् श्री-कृष्णने यह सोचकार कि बळरामजीका समर्थन करनेसे रुक्मिणीजी अप्रसन्न होंगी और रुक्मीके वधको बुरा वतलानेसे बल्रामजी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मीकी मृत्यपर महा-बुरा कुछ भी न कहा--।। ३९॥ इसके वाद अनिरुद्धजीका विवाह और शत्रुका वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवान्के आश्रित वल्रामजी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हिन रोचनाके साथ , अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ रथपर चढ़ाकर मोजकट नगरसे द्वारकापुरीको चले आये ॥ ४० ॥

## बासठवाँ अध्याय

ऊपा-अनिरुद्ध-मिलन

राजा परीक्षित्ने पूछा—महायोगसम्पन्न मुनीश्वर । मैंने सुना है कि यदुवंशिरोमणि अनिरुद्धजीने वाणासुर-की पुत्री ऊषासे विवाह किया था और इस प्रसङ्गमें भगवान् श्रीकृष्ण और शङ्करजीका बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह कृतान्त विस्तारसे सुनाइये॥ १॥

श्रीग्रुकदेवजीने कहा--परीक्षित् ! महात्मा बलिकी कथा तो तुम सुन ही चुके हो । उन्होंने वामनरूपघारी मगत्रान्को सारी पृथ्वीका दान कर दिया था। उनके सौ छड़के थे। उनमें सबसे वड़ा था वाणासुर ॥२॥ दैत्यराज बिलका औरस पुत्र वाणासुर भगवान् शिवकी भक्तिमें सदा रत रहता था । समाजमें उसका बड़ा आदर था । उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी । उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बातका धनी था || ३ || उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमें राज्य करता था । भगवान् शङ्करकी कृपासे इन्द्रादि देवता नौकर-चाकरकी तरह उसकी सेवा करते थे। उसके हजार भुजाएँ थीं । एक दिन जब भगवान् शङ्कर ताण्डवनृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हाथोंसे अनेकों प्रकारके वाजे वजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया । ४। सचमुच भगवान् राङ्कर वड़े ही भक्तवत्सळ और शरणा-गतरश्चक हैं । समस्त भूतोंके एकमात्र खामी प्रभुने वाणासुरसे कहा-- 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो। वाणासुरने कहा-- 'भगवन् ! आप मेरे नगरकी रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। ॥ ५ ॥

एक दिन वळ-पौरुषके घमंडमें चूर वाणासुरने अपने समीप ही स्थित भगवान् शङ्करके चरणकमळोंको सूर्यके समान चमकीले मुकुटसे छूकर प्रणाम किया और कहा—॥ ६॥ 'देवाधिदेव! आप समस्त चराचर जगत्के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगोंके मनोरय अवतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हैं॥ ७॥ भगवन्! आपने मुझे एक हजार मुजाएँ दी हैं, परन्तु वे मेरे लिये केवल

भाररूप हो रही हैं। क्योंकि त्रिलोकीमें आपको छोड़कर मुझे अपनी वरावरीका कोई वीर-योद्रा ही नहीं मिलता, जो मुझसे छड़ सके ॥ ८ ॥ आदिदेव ! एक बार मेरी बाहोंमें छड़नेके छिये इतनी ख़ुजछाहट हुई कि मैं दिग्गजोंकी ओर चला । परन्तु वे भी डरके मारे भाग खड़े हुए । उस समय मार्गमें अपनी वाहोंकी चोटसे मैंने वहुत-से पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाला था ॥ ९॥ बाणासुरकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्करने तनिक कोधसे कहा—'रे मूढ़ ! जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर-चूर कर देगा' ।१०। परीक्षित् । वाणासुरकी बुद्धि इतनी विगड़ गयी थी कि भगवान् शङ्करकी बात सुनकर उसे वड़ा हर्प हुआ और वह अपने घर छौट गया । अब वह मूर्ख भगवान् राङ्करके भादेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने छगा, जिसमें उसके बळ-वीर्यका नाश होनेवाळा था ॥ ११ ॥

परीक्षित् । वाणासुरकी एक कन्या थी, उसका नाम या कया। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन खप्नमें उसने देखा कि 'परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा समागम हो रहा है।' आश्चर्यकी वात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा या और न सुना ही था ॥ १२ ॥ खप्नमें ही उन्हें न देखकर वह बोछ **उठी---'प्राणप्यारे ! तुम कहाँ हो १**७ और उसकी नींद टूट गयी । वह. अत्यन्त विद्वलताके साथ उठ वैठी और यह देखकर कि मैं सिखयोंके बीचमें हूँ, वहुत ही छजित हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! बाणासुरके मन्त्रीका नाम था कुम्भाण्ड । उसंकी एक कन्या थी, जिसका नाम था चित्रलेखा । ऊषा और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेलियाँ थीं । चित्रलेखाने ऊपासे कौत्हल्वश पूछा—॥ १४॥ 'सुन्दरी ! राजकुमारी ! मैं देखती हूँ कि अभीतक किसीने तुम्हारा पाणिप्रहण भी नहीं किया है । फिर तुम किसे ढूँढ़ रही हो और तुम्हारे मनोरथका क्या खरूप है ११ ॥ १५॥

ऊषाने कहा—मुखी । मैंने ख़प्तमें एक बहुत ही

सुन्दर नवयुवकको देखा है । उसके शरीरका रंग सौबद्धा-साँबद्धा-सा है । नेत्र कमद्धद्धके समान हैं । शरीरपर पीछ-पीद्धा पीताम्बर फहरा रहा है । मुजाएँ छंत्री-छंबी हैं और वह ब्रियोंका चित्त चुरानेवाछा है ॥ १६॥ उसने पहले तो अपने अश्ररोंका मधुर मधु मुझे पिछाया परन्तु में उसे अधाकर पी ही न पायी थी कि वह मुझे दु:खके सागरमें डाङकर न जाने कहाँ चला गया । मैं तरसती ही रह गयी । सखी ! मैं अपने उसी प्राणबल्डमको हुँद रही हूँ ॥ १७॥

चित्रलेखाने कहा—'सखी । यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोक्तीमें कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सक्तोगी, तो में तुम्हारी विरह-व्यथा अवश्य शान्त कर दूँगी। मैं चित्र वनाती हुँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवस्छमको पहचानकर वतला दो ) फिर वह चाहे कहीं भी होगा, में उसे तुम्हारे पास छे आऊँगींग ॥ १८ ॥ यों कहका चित्रलेखाने वात-की-वातमें बहुत-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, पत्रग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योंके चित्र वना दिये ॥ १९ ॥ मनुष्योंमें उसने वृष्णिवंशी वसुदेव-जीके पिता शूर, खयं त्रसुदेवजी, वल्रामजी और मगवान् श्रीकृष्ण आदिके चित्र वनाये । प्रयुप्तका चित्र देखते ही कपा लिजत हो गयी ॥ २०॥ परीक्षित्। जत्र उसने अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो लजाके मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए उसने कहा-- भेरा वह प्राणवल्लभ यही है, यही हैंगा २१ ॥

परीक्षित् । चित्रलेखा योगिनी यी । वह जान गयी कि ये भगवान् श्रीकृष्णके पीत्र हैं । अव वह आकाश-मार्गसे रात्रिमं ही भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा छुरक्षित द्वारकापुरीमं पहुँची ॥ २२ ॥ वहाँ अनिरुद्धजी वहुत ही छुन्दर पटँगपर सो रहे थे । चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आयी और अपनी सखी जपाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥ अपने परन छुन्दर प्राणवल्डमको पाकर आनन्दकी अधिकतासे उसका मुखकमळ प्रफुल्डित हो छठा और वह अनिरुद्धजीके साथ अपने महरूमें विहार करने छगी।

परीक्षित् ! उसका अन्तः पुर इतना प्रुरिक्षत या कि उसकी ओर कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता या ।।२४॥ जनाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा या । वह बहुमूल्य वस्न, पुष्पोंके हार, इत्र-फुलेल, धृप-दीप, आसन आदि सामग्रियोंसे, सुमधुर पेय (पीनेयोग्य पदार्थ—दूध, शरवत आदि ), भोज्य (चवाकर खाने-योग्य ) और महप (निगल जानेयोग्य ) पदार्थोंसे तथा मनोहर वाणी एवं सेत्रा-ग्रुश्रूषासे अनिरुद्धजीका बड़ा सत्कार करती । ऊषाने अपने प्रेमसे उनके मनको अपने त्रशमें कर लिया । अनिरुद्धजी उस कन्याके अन्तः पुरमें छिपे रहकर अपने-आपको मूल गये । उन्हें इस बातका भी पता न चला कि मुझे यहाँ आये कितने दिन बीत गये ॥ २५-२६॥

परिक्षित् । यदुकुमार अनिरुद्धजीके सहवाससे ऊषाका कुआँरपन नए हो चुका था । उसके शरीरपर ऐसे चिद्ध प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार क्रियाया नहीं जा सकता था । कषा बहुत प्रसन्न भी रहने छगी । पहरेदारोंने समझ लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुपसे सम्बन्ध अवस्य हो गया है । उन्होंने जाकर वाणासुरसे निवेदन किया— 'राजन् ! हमछोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका जैसा रंग-दंग देख रहे हैं वह भागके कुछपर वहा छगानेवाछा है ॥ २७-२८ ॥ प्रमो ! इसमें सन्देह नहीं कि हमछोग विना कम टूटे, रात-दिन महरूका पहरा देते रहते हैं । आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी नहीं सकते । फिर भी वह कछिद्धत कैसे हो गयी ? इसका कारण हमारी समझमें नहीं आ रहा है' ॥२९॥

परीक्षित् ! पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, वागासुरके हदयमें वड़ी पीड़ा हुई । वह झटपट ऊषाके महल्में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ वैठे हुए हैं ॥३०॥ पिय परीक्षित् ! अनिरुद्ध जी खयं कामावतार प्रद्युम्न जीके पुत्र थे । त्रिभुवनमें उनके-जैसा सुन्दर और कोई न था। साँचरा-सलोना शरीर और उसपर पीताम्बर फहराता हुआ, कमलदलके समान वड़ी-बड़ी कोमल आँखें, लंबी-लंबी मुजाएँ, क्रपोलीपर घुँघराली अवकें और

कुण्डलोंकी शिलिमिलाती हुई ज्योति, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान और प्रेममरी चितवनसे मुखकी शोमा अनुठी हो रही थी ॥ ३१ ॥ अनिरुद्धजी उस समय अपनी सब ओरसे सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा कषाके साथ पासे खेल रहे थे । उनके गलेमें बसंती बेलाके बहुत सुन्दर पुणोंका हार सुशोमित हो रहा था और उस हारमें कषाके अङ्गक्ता सम्पर्क होनेसे उसके वक्षः स्थलकी केशर लगी हुई थी । उन्हें कषाके सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित—चिकत हो गया ॥ ३२ ॥ जब अनिरुद्धजीने देखा कि बाणासुर बहुत-से आक्रमण-कारी शक्षाक्षसे सुसज्जित वीर सैनिकोंके साथ महलोंमें घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देनेके लिये लोहेका एक भयङ्कर परिघ लेकर डट गये, मानो खयं कालदण्ड लेकर मृत्यु (यम) खड़ा हो ॥ ३३॥ बाणासुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकड़नेके लिये ज्यों-ज्यों उनकी ओर इपटते त्यों-त्यों वे उन्हें मार-मारकर गिराते जाते—ठीक वैसे ही, जैसे स्थरोंके दलका नायक कुत्तोंको मार डाले! अनिरुद्धजीकी चोटसे उन सैनिकोंके सिर, मुजा, जंघा आदि अङ्ग टूट-फूट गये और वे महलसे निकल भागे ॥ ३४॥ जब बली बाणासुरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका संहार कर रहा है, तब वह कोधसे तिलिमला उठा और उसने नागपाशसे उन्हें बाँध लिया। ऊषाने जब सुना कि उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, तब वह अत्यन्त शोक और विषादसे विह्वल हो गयी; उसके नेत्रोंसे आँस्की धारा बहने लगी, वह रोने लगी॥ ३५॥

# तिरसठवाँ अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णके साथ वाणासुरका युद्ध

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! बरसातके चार महीने बीत गये । परंतु अनिरुद्धजीका कहीं पता न चला । उनके घरके लोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे ॥ १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका शोणितपुर जाना, वहाँ वाणासुरके सैनिकोंको हराना और फिर नागपाशमें बाँधा जाना—यह सारा समाचार सुनाया । तत्र श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले यदवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी॥२॥ अब श्रीकृष्ण और बलरामजीके साथ उनके अनुपायी सभी यदुवंशी-प्रदुम्न, सास्यिक, गद, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानीको घेर क्रिया ॥ ३-४ ॥ जब बाणासुरने देखा कि यदुर्वशियोंकी सेना नगरके उद्यान, परकोटों, वुर्जी और सिंहद्वारींको तोड़-फोड़ रही है, तव उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी बारह अक्षीहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़ा ॥५॥ बाणासुरकी ओरसे साक्षात् भगवान् राङ्कर वृषभराज नन्दीपर सन्नार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणोंके साथ रण-भूमिमें प्रधारे और उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण तथा बळर।मजीसे युद्ध किया ॥ ६ ॥ परीक्षित् । वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो

जाते थे । भगवान् श्रीकृष्णसे शङ्करजीका और प्रयुप्तसे स्वामिकार्तिकका युद्ध हुआ ।) ७ ।। वळरामजीसे कुम्माण्ड और कूपकर्णका युद्ध हुआ । वाणासुरके पुत्रके साथ साम्ब और खयं बाणा सुरके साथ सात्यिक भिड़ गये।।८॥ ब्रह्मा आदि बहु-बहु देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण, गन्धर्व-अप्सराएँ और यक्ष विमानोंपर चढ्-चढ्कर युद्ध देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपने शार्क्वभूत्रको तीखी नोकवाले बाणोंसे शङ्करजीके अनुचरों---भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्मक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, त्रिनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड और ब्रह्मराक्षसोंको मार-मारकर खदेड दिया ॥१०-११॥ पिनाकपाणि शङ्करजीने भगवान् श्रीकृष्णपर भाँति-भाँतिके अगणित अस्त-रास्त्रोंका प्रयोग किया, परंतु भगवान् श्रीकृष्णने बिना किसी प्रकारके विस्मयके उन्हें विरोधी शस्त्रास्रोंसे शान्त कर दिया ॥ १२ ॥ भगत्रान् श्रीकृष्णने ब्रह्मास्रकी शान्तिके लिये ब्रह्मास्त्रका, वायव्यास्त्रके लिये पार्वतास्त्रका, आग्नेयास्रके छिये पर्जन्यास्रका और पाञ्चपतास्रके छिये नारायणास्त्रका प्रयोग किया ॥ १३ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णते जुम्भणास्त्रसे (जिससे मनुष्यको जँमाई-पर-जँमाई आने छगती है ) महादेवजीको मोहित कर दिया।

वे युद्धसे विश्त होकर जँमाई छेने छो, तब मगवान् श्रीकृष्ण शङ्करजीसे छुट्टी पाकर तछवार, गदा और वाणोंसे वाणासुरकी सेनाका संहार करने छो ॥१४॥ इसर प्रयुग्नने वाणोंकी बौछारसे खामिकार्तिकको घायछ कर दिया, उनके अङ्ग-अङ्गसे रक्तकी धारा वह चछी, वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूरद्वारा माग निकछे ॥ १५॥ वळरामजीने अपने मूसळकी चोटसे कुम्माण्ड और कूपकर्णको घायछ कर दिया, वे रणभूमिमें गिर पड़े । इस प्रकार अपने सेनापतियोंको हताहत देखकर वाणासुरकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी॥१६॥

जन रयपर सन्नार नाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण आदिके प्रहारसे हमारी सेना तितर-वितर और तहस-नहस हो रही है, तव उसे बड़ा क्रोध भाया। उसने चिद्कार सात्यिकको छोड़ दिया और वह भगवान् श्रीकृष्णपर भाकामण करनेके छिये दौड़ पड़ा ॥ १७ ॥ परीक्षित् । रणोनमत्त वाणासुरने अपने एक हजार हार्योसे एक साथ ही पाँच सौ धनुष खाँचकर एक-एकपर दो-दो वाण चढ़ाये ॥ १८॥ परन्तु मगवान् श्रीकृष्णने एक साथ ही उसके सारे घनुष काट डाले और सारयी, र्ष तथा घोड़ोंको भी घराशायी कर दिया एवं शह्व-ष्वनि की ॥ १९॥ कोटरानामकी एक देवी वाणासुरकी धर्ममाता थी, वह अपने उपासक पुत्रके प्राणींकी रक्षाके लिये वाल विखेरकर नंग-धड़ंग भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकर खड़ी हो गयी ॥ २०॥ मगवान् श्रीकृष्णने, इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि न पड़ जाय, अपना सुँह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तवतक वाणासुर धनुष कट जाने और रपहीन हो जानेके कारण अपने नगरमें चला गया ॥ २१॥

इधर जब मगत्रान् शङ्करके मूतगण इधर-उधर माग गये तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैरवाछा उत्रर दसों दिशाओंको जछाता हुआ-सा मगवान् श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा ॥ २२ ॥ मगत्रान् श्रीकृष्णने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबछा करनेके छिये अपना उत्रर छोड़ा । अब विष्णव और माहेश्वर दोनों उत्रर आपसमें छड़ने छगे ॥ २३ ॥ अन्तमें विष्णव उत्ररके तेजसे माहेश्वर उत्रर पीड़ित होकर चिछाने छगा और

अत्यन्त भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिळा, तब वह अत्यन्त नम्रतासे हाय जोड़कर शरणमें लेनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना करने लगा ॥ २ ॥

ज्वरते कहा--प्रभी ! आपकी शक्ति अनन्त है । आप ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम महेरवर हैं । आप सबके आत्मा और सर्वेखरूप हैं । आप अद्वितीय और केवल ज्ञानखरूप **हैं** । संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण आप ही हैं। श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारोंसे रहित खयं ब्रह्म हैं । मैं आपको प्रणामकरता हूँ ॥२५॥ काल, दैव ( अदृष्ट ), कर्म, जीव, खमाव, स्हमभूत, शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अहङ्कार, एकादश इन्द्रियाँ और पञ्च मृत-इन सबका संवात छिङ्गशरीर और बीजाङ्करन्याय-के अनुसार उससे कर्म और कर्मसे फिर छिङ्गरारीरकी उत्पत्ति—यह सब आपकी माया है। आप मायाके निषेधकी परम अविष हैं। मैं आपकी शरण प्रहण करता हूँ || २६ || प्रमो ! आप अपनी छीछासे ही अनेकों रूप घारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक-मर्यादाओंका पालन-पोषण करते हैं । साय ही उन्मार्ग-गामी और हिंसक असुरोंका संहार भी करते हैं । आपका यह अत्रतार पृथ्वीका भार उतारनेके छिये ही हुआ है ॥ २७ ॥ प्रमो ! आपके शान्त, उप्र और अत्यन्त भयानक दुस्सह तेज ज्वरसे मैं अत्यन्त सन्तप्त हो रहा हूँ । भगवन् ! देहधारी जीवोंको तमीतक ताप-सन्ताप रहता है, जबतक वे आशाके फंदोंमें फँसे रहनेके कारण आपके चरणकमर्जेकी शरण नहीं प्रहण करते ॥ २८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'त्रिशिरा ! में तुमपर प्रसन्न हूँ । अब तुम मेरे ज्वरसे निर्मय हो जाओ । संसारमें जो कोई हम दोनोंके संवादका स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय न रहेगा' ॥२९॥ मगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चळा गया । तबतक बाणासुर रथपर सवार होकर मगवान् श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके छिये फिर आ पहुँचा॥३०॥ परीक्षित् ! बाणासुरने अपने हजार हार्पोमें तरह-तरहके हियार छे स्कर्ष थे । अब वह अस्यन्त कोधमें मरकर चक्रपाणि मगवान्पर वाणोंको वर्षा करने छगा ॥३१॥

२२४

जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि वाणासुरने तो वाणोंकी श्रड़ी लगा दी है, तब वे छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे उसकी मुजाएँ काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्षकी छोटी-छोटी डालियाँ काट रहा हो ॥ ३२ ॥ जब भक्तवरसल भगवान् शङ्करने देखा कि बाणासुरकी मुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान् श्रीकृष्णके पास आये और स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥

भगवान् राङ्करने कहा-प्रमो ! आप वेदमन्त्रोंमें तात्पर्यह्मपसे छिपे हुए परमज्योतिःखरूप परमहा हैं। ग्रद्धहृदय महात्मागण आपके आकाशके समान सर्व-व्यापक और निर्विकार ( निर्लेप ) खरूपका साक्षात्कार करते हैं || ३४ || आकाश आपकी नामि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य । खर्ग सिर, दिशाएँ कान और पृथ्वी चरण है । चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहङ्कार हूँ । समुद्र आपका पेट है और इन्द्र मुजा || ३५ || घान्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेघ केश हैं और ब्रह्मा बुद्धि । प्रजापति छिङ्ग हैं और धर्म हृदय । इस प्रकार समस्त छोक और छोकान्तरोंके साथ जिसके शरीरको तुलना की जाती है, वे परमपुरुष आप ही हैं ॥ ३६ ॥ अखण्ड ज्योति:खरूप परमात्मन् ! आपका यह अवतार धर्मकी रक्षा और संसारके अम्युदय-अभिवृद्धिके लिये हुआ है । हम सब भी आपके प्रभावसे ही प्रभावान्वित होका सातों भुवनोंका पालन करते हैं ॥ ३७॥ आप सजातीय, विजातीय और खगतमेदसे रहित हैं--एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं । मायाकृत जाप्रत्, खप्त और धुषुप्ति—इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीयत्त्व मी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, खयं प्रकाश हैं। भाप सबके कारण हैं, परन्तु आपका न तो कोई कारण है और न तो आपमें कारणपना ही है। मगवन् ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी विभिन्न विषमताओंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी मायासे देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंके अनुसार मिन-भिन रूपोंमें प्रतीत होते हैं ॥ ३८॥ प्रभो ! जैसे सूर्य अपनी छाया बादर्खोसे ही दक जाता है और े उन बाद छों तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है

उसी प्रकार आप तो खयंप्रकाश हैं, परन्तु गुणोंके द्वारा मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा-मिमानी जीवोंको प्रकाशित करते हैं। वास्तवमें आप अनन्त हैं॥ ३९॥

भगवन् ! आपकी मायासे मोहित होकर छोग स्नी-पुत्र, देह-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दु:खके अपार सागरमें डूबने-उतराने छगते हैं ॥ ४०॥ संसारके मानवीं-को यह मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं करता और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता-उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है और वह खयं अपने-आपको घोखा दे रहा है॥४१॥ प्रमो ! आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्युका प्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दु:खरूप एवं तुन्छ विषयोंमें सूख-बुद्धि करके उनके पीछे भड़कता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृतको छोड़कर निष पी रहा है ॥ ४२ ॥ मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदयवाले ऋषि-मुनि सब प्रकारसे और सर्जीत्मभावसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि आप ही हमलोगोंके आत्मा, प्रियतम और ईग्नर हैं ॥ ४३ ॥ आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यके कारण हैं । आप सबमें सम, परम शान्त, सबके सुद्धर् आत्मा और इष्टदेव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत्के आधार तथा अधिष्ठान हैं । हे प्रभो ! हम सब संसारसे मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते हैं ॥ ४४ ॥ देव । यह बाणासुर मेरा परमप्रिय, कृपापात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभो ! जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रह्लादपर आपका क्रंपाप्रसाद है, वैसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर भी करें ॥ ५५ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—भगवन् ! आपकी बात मानकर—जैसा आप चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये देता हूँ । आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय किया था—मैंने इसकी मुजाएँ काटकर उसीका अनु-मोदन किया है ॥ ४६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बल्कि पुत्र है । इसल्थि मैं मी इसका वध नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्लादको वर दे दिया है कि भैं तुम्हारे वंशमें पैदा होनेवाले किसी भी दैत्यका वध नहीं करूँगा' || १७ || इसका घमंड चूर करनेके छिये ही मैंने इसकी मुजाएँ काठ दी हैं । इसकी वहुत वड़ी सेना पृथ्वीके छिये भार हो रही थी, इसीछिये मैंने उसका संहार कर दिया है || १८ || अब इसकी चार मुजाएँ वच रही हैं । ये अजर, अमर वनी रहेंगी । यह वाणासुर आपके पार्यदों मुख्य होगा । अब इसकी किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है || १९ ||

श्रीकृष्णसे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके वाणासुरने उनके पास आकर घरतीमें माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊपाके साथ रथपर बेंटाकर भगवान्के पास ले आया ॥ ५०॥ इसके वाद भगवान् श्रीकृष्णने गहादेवजीकी सम्मतिसे वक्षाळङ्कारिवभूपित ऊपा और अनिरुद्धजीको एक अक्षी- हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ॥ ५१ ॥ इधर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्ण आदिके ग्रुमागमनका समाचार सुनकर इंडियों और तोरणोंसे नगरका कोना-कोना सजा दिया गया । वड़ी-वड़ी सड़कों और चौराहोंको चन्दन-मिश्रित जलसे सींच दिया गया । नगरके नागरिकों, बन्धु-वान्धवों और वाहाणोंने आगे आकर खूब धूमधामसे भगवान्का खागत किया । उस समय शङ्ख, नगारों और ढोलोंकी तुमुल ध्वनि हो रही थी । इस प्रकार मगवान् श्रीकृष्णने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥ ५२ ॥

परीक्षित् ! जो पुरुप श्रीशङ्करजीके साथ मगत्रान् श्रीकृष्णका युद्ध शौर उनकी विजयकी कथाका प्रात:-काळ उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती ॥ ५३ ॥



### चौसठवाँ अध्याय

नृग राजाकी कथा

श्रीयुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित् ! एक दिन साम्ब, प्रशुम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घृमनेके छिये उपवनमें गये ॥ १ ॥ वहाँ बहुत देरतक खेळ खेळते हुए उन्हें प्यास लग आयी। अब वे इथर-उधर जलकी खोज करने लगे। वे एक क्एँके पास गये; उसमें जल तो था नहीं, एक वड़ा विचित्र जीव दीग्त पड़ा ॥ २ ॥ वह जीव पर्वतके समान आकारका एक गिर्गिट था । उसे देखकर उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । उनका हदय करणासे भर आया और वे उसे वाहर निकालनेका प्रयत्न करने छो ॥ ३॥ परन्तु जब ने राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिटको चमड़े और स्तकी रस्सियोंसे बाँधकर बाहर न निकाल सके, तब कुत्रहरूका उन्होंने यह आश्चर्य-मय वृत्तान्त भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन किया ॥ ४ ॥ जगत्के जीवनदाता कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण उस कूऐँपर क्षाये । उसे देखकर उन्होंने वायें हाथसे खेल-खेलमें—अनायास ही उसको वाहर निकाल लिया || ५ || भगवान् श्रीकृष्णके करकमलोंका स्पर्श होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता रहा और वह एक

खर्गीय देवताके रूपमें परिणत हो गया। अव उसके शरिरका रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था। और उसके शरीरपर अद्भुत बरू, आमूषण और पुण्येंके हार शोभा पा रहे थे। ६॥ यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण जानते थे कि इस दिन्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारणको माल्य हो जाय, इसल्यि उन्होंने उस दिन्य पुरुषके पूछा— भहाभाग ! तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुन्दर है। तुम हो कीन ! में तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई थ्रेप्र देवता हो॥ ७॥ कल्याणमूर्ते ! किस कर्मके फल्से तुम्हें इस योनिमें आना पड़ा था ? वास्तवमें तुम इसके योग्य नहीं हो। हमलोग तुम्हारा क्यान्त जानना चाहते हैं। यदि तुम हमलोगोंको वह बतलाना उचिन समझो तो अनाना परिचय अवश्य दो'॥ ८॥.

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब अनन्त-मूर्ति भगवान् श्रीकृष्णने राजा रुगसे [ क्योंकि वे ही इस रूपमें प्रकट हुए थे ] इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्यके समान जाञ्चल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान्को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने छो ॥ ९ ॥

राजा नृगने कहा-प्रमो ! मैं महाराज इस्वाकुका पुत्र राजा नृग हूँ । जब कभी किसीने आपके सामने दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवस्य ही आपके कानोंमें पड़ा होगा ॥ १० ॥ प्रमो ! आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं। भूत और भिश्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें किसी प्रकारकी वाधा नहीं डाल सकता । अतः आपसे छिपा ही क्या है ? फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पाछन करनेके छिये कहता हूँ ॥ ११ ॥ भगवन् । पृथ्वीमें जितने धृष्टिकग हैं, आकाशमें जितने तारे हैं और वर्षीमें जितनी जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ दान की थीं !! १२ !! वे सभी गौएँ दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर, सुलक्षणा और कपिला थीं । उन्हें मैंने न्यायके धनसे प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया था और ख़रोंमें चाँदी । उन्हें वस्त, हार धौर गहनोंसे सजा दिया जाता था । ऐसी गौएँ मैंने दी थीं ॥ १३ ॥ भगवन् ! मैं युवावस्थासे सम्पन श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारीको-जो सद्-गुणी, शीलसम्पन्न, कप्टमें पड़े हुए कुट्म्बबाले, दम्भरिहत तपस्ती, वेदपाठी, शिष्योंको विद्यादान करनेवाले तथा सचिरित्र होते----वल्लाभूषणसे अरुङ्गत करता और उन गौओंका दान करता ॥ १४ ॥ इस प्रकार मैंने वहुत-सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियोंके सहित कन्याएँ, तिळोंके पर्वत, चाँदी, शय्या, वस्न, रत, गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये । अनेकों यज्ञ किये और बहुत-से कुएँ, बावली आदि बनवाये ॥ १५ ॥

एक दिन किसी अप्रतिप्रही (दान न लेनेवाले) तपस्ती ब्राह्मणकी एक गाय विद्युद्धकर मेरी गौओंमें आ मिली । मुझे इस बातका विल्कुल पता न चला । इसिलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान कर दिया ॥ १६ ॥ जब उस गायको वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गायको असली खामीने कहा—'यह गौ मेरी है ।' दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा—'यह तो मेरी है, क्योंकि राजा चुगने मुझे इसका दान किया है' ॥ १७ ॥ वे दोनों ब्राह्मण आपसमें झगड़ते हुए अपनी-अपनी वात कायम करनेके लिये मेरे पास आये । एकने कहा—'यह गाय अभी-अभी आपने मुझे दी है' और

दूसरेने कहा कि 'यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा छी है। भगवन् । उन दोनों ब्राह्मणोंकी बात धुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया ॥ १८॥ मैंने धर्म-संकटमें पड़कर उन दोनोंसे बड़ी क्षतुनय-विनय की और कहा कि 'मैं बदलेमें एक लाख उत्तम गीएँ दुँगा। आपळोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९॥ मैं आप छोगोंका सेवक हूँ । मुझसे अनजानमें यह अपराध बन गया है । मुझपर आपलोग कृपा कीजिये और मुझे इस घोर कप्टसे तथा घोर नरकमें गिरनेसे बचा छीजिये ॥ २० ॥ 'राजनुः! मैं इसके बदलेमें कुछ नहीं छूँगा । यह कहकर गायका खामी चला गया। 'तुम इसके बदलेमें एक लाख ही नहीं, दस हजार गीएँ और दो तो भी मैं लेनेका नहीं ।' इस प्रकार कहकर दूसरा त्राह्मण भी चला गया ॥ २१ ॥ देवाधिदेव जग-दीश्वर ! इसके बाद आयु समाप्त होनेपर यगराजके दृत आये और मुझे यमपुरी ले गये । वहाँ यमराजने मुझसे पूछा-|| २२ || राजन् | तुम पहले अपने पापका फल भोगना चाहते हो या पुण्यका ? तुम्हारे दान और धर्मके फल्खरूप तुम्हें ऐसा तेजसी छोक प्राप्त होनेवाला है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हैं ॥ २३ ॥ भगवन् ! तत्र मैंने यमराजसे कहा-'देव ! पहले मैं अपने पापका फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराजने कहा-'तम गिर जाओ।' उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँसे गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिर-गिट हो गया हूँ ॥ २४ ॥ प्रमो ! में ब्राह्मणोंका सेवक, उदार दानी और भापका भक्त था । मुझे इस बातकी उत्कट अभिछाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जायँ । इस प्रकार आपकी कृपासे मेरे पूर्वजनमींकी स्पृति नष्ट न हुई || २५ || भगवन् ! आप परमात्मा हैं । वड़े-बड़े शुद्धं-हृदय योगीखर उपनिषदोंकी दृष्टिसे ( अमेद-दृष्टिसे ) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते रहते हैं। इन्द्रिया-तीत परमात्मन् ! साक्षात् आप मेरे नेत्रोंके सामने कैसे आ गये १ क्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके व्यसनों, दु:खद कर्मीम फॅसकर अंघा हो रहा यां । आपका दर्शन तो तब होता है, जब संसारके चकरसे छुटकारा मिछनेका समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव ! पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत् तया जीवोंके खामी हैं । अविनाशी अच्युत ! आपकी कीति पवित्र है । अन्तर्यामी नारायण ! आप ही समस्त ब्रृत्तियों और इन्द्र्योंके खामी हैं ॥ २७ ॥ प्रमो ! श्रीकृष्ण ! में अब देवताओंके लोकमें जा रहा हूँ । आप मुझे आज्ञा दीजिये । आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरणकमलोंमें ही लगा रहे ॥ २८ ॥ आप समस्त कार्यों और कारणोंके रूपमें विद्यमान हैं । आपकी शक्ति अनन्त है और आप खयं ब्रह्म हैं । आपको में नमस्कार करता है । सचिदानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव श्रीकृष्ण ! आप समस्त योगोंके खामी, योगेश्वर हैं । मैं आपको वार-बार नमस्कार करता हैं ॥ २० ॥

राजा नृगने इस प्रकार कहकर भगवान्की परिक्रमा की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम किया । फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते-देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये ॥ ३० ॥

राजा नृगके चले जानेपर ब्राह्मणोंके परम प्रेमी, धर्मके आधार देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृत्णने क्षत्रियोंको शिक्षा देनेके छिये वहाँ उपिथत अपने कुटुम्बके छोगोंसे कहा--।। ३१ ॥ 'जो छोग अग्निके समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणोंका थोड़े-से-पोड़ा धन हड़पकार नहीं पचा सकते । फिर जो अभिमानवश झुरुमूर अपनेको छोगों-का स्त्रामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हें १ ॥ ३२ ॥ में हलाहल विपक्तो विप नहीं मानता, क्गोंकि उसकी चिकित्सा होती है । वस्तुत: ब्राह्मणींका धन ही परम विप है; उसको पचा लेनेके लिये पृथ्वीमें कोई औपघ, कोई उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ हलाहल विप केवल खानेवालेका ही प्राण लेता है और आग भी जलके द्वारा बुझायी जा सकती है; परन्तु मासणके धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे कुलको समूल जला डालती है ॥ ३४॥ त्राह्मणका धन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति छिये बिना भोगा जाय तव तो वह मोगनेवाले, उसके छड़के और पौत्र—इन तीन पीढ़ियोंको ही चौपट करता है । परन्तु यदि वछ-पूर्वक हठ करके उसका उपयोग किया जाय, तत्र तो

पूर्वपुरुगेंकी दस पीड़ियाँ और आगेकी भी दस पीड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ ३५॥ जो मूर्ख राजा अपनी राजल्क्सी-के घमंडसे अंचे होकर बाह्यणोंका धन हड्यना चाहते हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझकर नरकमें जानेका रास्ता साफ कर सकते हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतनके कैसे गहरे गड्ढेमें गिरना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ जिन उदारहदय और बहुकुटुम्बी ब्राह्मणोंकी दृत्ति छीन **डी जाती है, उनके रोनेपर उनकी ऑस्की बूँदोंसे** धरतीके जितने धूळिकण भीगते हैं, उतने वर्षीतक ब्राह्मणके खत्वको छीननेत्राले उस उच्छह्वल राजा और उसके वंशजोंको कुम्भीपाक नरकमें दुःख भोगना पड़ता है ॥ ३७-३८॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी हुई ब्राह्मणोंकी वृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन लेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक विष्टाके कीड़े होते हैं॥३९॥ इसलिये में तो यही चाहता हूँ कि बाह्यणींका धन कभी मूळसे भी मेरे कोषमें न आये, क्योंकि जो छोग ब्राह्मणोंके धनकी इच्छा भी करते हैं-उसे छीननेकी बात तो अछग रही—ने इस जन्ममें अल्पायु, राष्ट्रओंसे पराजित और राज्यम्रष्ट हो जाते हैं और मृत्युके बाद भी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाले साँप ही होते हैं ॥ ४०॥ इसिंख्ये मेरे आत्मीयो ! यदि ब्राह्मण अपराध करे, तो भी उससे द्वेप मत करो । वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत-सी गालियाँ या शाप ही क्यों न दे, उसे तुमलोग सदा नमस्कार ही करो ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार में बड़ी सावधानीसे तीनों समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुमछोग भी किया करो । जो मेरी इस आज्ञाका उल्ळङ्घन करेगा, उसे में क्षमा नहीं कलँगा, दण्ड दूँगा ॥ ४२ ॥ यदि ब्राह्मणके धनका सपहरण हो जाय तो वह अपद्वत धन उस अपहरण करनेवाले-को-अनजानमें उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी-अध:पतनके गड्ढेमें डाल देता है । जैसे ब्राह्मणकी गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा नृगको नरकमें डाल दिया था ॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! समस्त छोकोंको पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकावासिर्वोक्तो इस प्रकार **उपदेश देकार अपने मह**ळमें चले गये<sup>।</sup> ॥ ४४ ॥

## पेंसठवाँ अध्याय

#### श्रीबलरामजीका व्रजगमन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! भगवान् बल-रामजीके मनमें वजके नन्दबाबा आदि खजन-सम्बन्धियों-से मिळनेकी वड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी। अब वे रयपर सवार होकर हारकासे नन्दबाबाके वजमें आये॥१॥ इघर उनके छिये बजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित थीं । उन्हें अपने बीचमें पाकर सबने वहे प्रेमसे गले कगाया । बलरामजीने माता यशोदा और नन्दबाबाको प्रणाम किया । उन छोगोंने भी आशीर्वाट देकर उनका अभिनन्दन किया ॥ २ ॥ यह कहकर कि 'बळरामजी ! तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे माई श्रीकृष्णके साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो', उनको गोदमें ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओंसे उन्हें भिगो दिया ॥ ३ ॥ इसके बाद बहे-बहे गोपोंको बलरामजीने और छोटे-छोटे गोपोंने बलरामजीको नमस्कार किया । वे अपनी आयु, मेल-जोल और सम्बन्धके अनुसार सबसे मिले-जुले ॥ ४ ॥ ग्वाळबाळोंके पास जाकर किसीसे हाय मिळाया. किसीसे मीठी-मीठी बातें कीं. किसीको खब हँस-हँसकर गले लगाया । इसके बाद जब बलराम-जीकी थकावट दूर हो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तब सब गाल उनके पास आये । इन ग्वालोंने कमलनयन भगतान श्रीकृष्णके लिये समस्त भोग, खर्ग और मोक्ष-तक त्याग रक्खा था । बळरामजीने जब उनके और उनके घरवाछोंके सम्बन्धमें कुशलप्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम-गद्गद वाणीसे उनसे प्रश्न किया ॥ ५-६ ॥ बळरामजी ! वसदेवजी आदि हमारे सव माई-बन्धु सकुशल हैं न १ अब आपलोग स्नी-पुत्र आदिके साथ रहते हैं, बाल-बन्चेदार हो गये हैं; क्या कभी आपलोगोंको हमारी याद भी आती है १ ॥ ७ ॥ यह बड़े सौभाग्यकी वात है कि पापी कंसको आपछोगोंने मार डाङा और अपने सुहद्-सम्बन्धियोंको वड़े कष्टसे बचा लिया। यह भी कम आनन्दकी बात नहीं है कि आपछोगोंने और भी बहुतसे रात्रुओंको मार डाळा या जीत ळिया और अब अत्यन्त सुरक्षित दुर्ग (किले) में आपलोग निवास करते हैं' ॥ ८॥

परीक्षित् ! भगवान् बळरामजीके दर्शनसे, उनकी प्रेमभरी चितवनसे गोपियाँ निहाल हो गयी । उन्होंने हँसकर पूछा—'क्यों वलरामजी ! नगर-नारियोंके प्राण-वल्लम श्रीकृष्ण अव सकुराल तो हैं न १ ॥ ९ ॥ क्या कमी उन्हें अपने माई-बन्धु और पिता-माताकी भी याद आती है ? क्या वे अपनी माताके दर्शनके लिये एक बार भी यहाँ आ सर्केंगे ? क्या महाबाहु श्रीकृष्ण कभी हमछोगोंकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते हैं १ ॥ १०॥ आप जानते हैं कि खजन-सम्बन्धियोंको छोड़ना बहत ही कठिन है । फिर भी हमने उनके लिये माँ-बाप, मार्ड-बन्धु, पति-पुत्र और बहिन-बेटियोंको भी छोड़ दिया। परन्तु प्रभो ! वे बात-की-बातमें हमारे सौहार्द और प्रेम-का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गये; हमलोगोंको बिल्कल ही छोड़ दिया। हम चाहतीं तो उन्हें रोक लेतीं; परन्तु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं---तुम्हारे उपकारका बदल कमी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो उनकी मीठी-मीठी बार्तोपर विश्वास न कर छेती ॥११-१२॥ एक गोपीने कहा--- 'बलरामजी ! हम तो गाँवकी गैंबार ग्वालिनें ठहरीं, उनकी बातोंमें आ गयीं। परन्तु नगरकी क्षियाँ तो बड़ी चतुर होती हैं। मला, वे चञ्चल और कृतप्त श्रीकृष्णकी बातोंमें क्यों फँसने लगीं; उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे ! दूसरी गोपीने कहा—'नहीं सखी, श्रीकृष्ण बातें बनानेमें तो एक ही हैं। ऐसी रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना ! उनकी सुन्दर मुसकराहट और प्रेमभरी चितवनसे नगर-नारियाँ मी प्रेमावेशसे व्याकुछ हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातोंमें आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी। ॥१३॥ तीसरी गोपीने कहा—'अरी गोपियो ! हमछोगोंको उसकी बातसे क्या मतलब है १ यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो । यदि उस निष्टुरका समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीकी तरह, मले ही दु:खसे क्यों न हो, कट ही जायगा ॥१४॥ अब गोपियोंके माव-नेत्रोंके सामने भगवान् श्रीकृष्णकी हँसी, प्रेममरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिङ्गन आदि मूर्तिमान् होकार नाचने छगे । वे उन बार्तोकी मध्र स्पृतिमें तन्मय होकर रोने लगीं ॥ १५॥

परीक्षित् । भगवान् वल्रामजी नाना प्रकारसे अनुनय-विनय करनेमें वड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके हृदयस्पर्शी और छुभावने सन्देश सना-सनाकर गोपियोंको सान्त्रना दी ॥१६॥ और वसन्तके दो महीने-चैत्र और वैशाख वहीं बिताये । वे रात्रिके समय गोपियोंमें रहकर उनके प्रेमकी अमिवृद्धि करते। क्यों न हो, मगवान् राम ही जो टहरे ! || १७ || उस समय कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर भीनी-भीनी त्रायु चलती रहती, पूर्ण चन्द्रमाकी चौँदनी छिटककर यसुनाजीके तटवर्ती उपवन-को उज्जब कर देती और भगवान बळराम गोपियोंके साय वहीं त्रिहार करते ॥ १८ ॥ वरुणदेवने अपनी पुत्री वारुणीदेवीको वहाँ मेज दिया या । वह एक वृक्षके खोड्रसे वह निकर्छ। उसने अपनी सुगन्त्रसे सारे वनको सुगन्त्रित कर दिया। १९ | मधुधाराकी वह सुगन्ध बायुने बळरामजीके पास पहुँचाधी, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो । उसकी महँकसे आकृष्ट होकर दस्रामजी गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके साथ उसका पान किया ॥ २० ॥ उस समय गोपियाँ वळ(मजीके चारों ओर उनके चरित्रका गान कर रही थीं और वे मतवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे। उनके नेत्र आनन्दमदसे विह्नुल हो रहे थे ॥ २१ ॥ गलेमें पुणोंका हार शोभा पा रहा था। वैजयन्तीकी माला पहने हुए आनन्दोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कानमें कुग्डल शलक रहा या। मुखारविन्दपर मुस-कराहटकी शोभा निराठी ही थी । उसपर पसीनेकी बूँदें हिमकणके समान जान पड़ती थीं ॥ २२ ॥ सर्व-शक्तिमान् बळरामजीने जलकीडा करनेके लिये यमुना-जीको पुकारा । परन्तु यमुनाजीने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उछङ्घन कर दिया; वे नहीं आयीं । तत्र वलरामजीने कोधपूर्वक अपने हलकी नोकसे उन्हें खींचा ॥ २२ ॥ और वजमें विहार करते रहे ॥ ३२ ॥

कहा--- 'पापिनी यमुने ! मेरे बुळानेपर भी तू मेरी आज्ञाका उल्लान करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है ! देख, अब मैं तुझे तेरे खेच्छाचारका फल चखाता हूँ । अभी-अभी तुझे हलकी नोकसे सी-सौ दुकाड़े किये देता हूँ। ॥२४॥ जब बळामजीन यमुनाजीको इस प्रकार डाँटा-मटकारा, तत्र वे चिकत और भयभीत होकर बळरामजीके चरणोंपर गिर पड़ीं और गिडगिडाकर प्रार्थना करने लगीं---।।२५॥ 'लोका-भिराम वळरामजी ! महावाहो ! मैं आपका पराक्रम भूळ गयी थी । जगत्पते ! अब मैं जान गयी कि आपके अंशमात्र शेषजी इस सारे जगतको धारण करते हैं।२६। भगवन् ! आप परम ऐसर्यशाली हैं । आपके वास्तविक खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है । सर्वस्तरूप भक्तवरसङ ! मैं आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी भूळ-चूक क्षमा कीजिये, मुझे छोड़ हीजियेः ॥ २७॥

अव यमुनाजीकी प्रार्थना खीकार करके भगवान् बलरामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज ह्यिनियोंके साथ कीडा करता है, वैसे ही वे गोपियोंके साथ जलकीडा करने लगे ॥ २८॥ जब वे यथेष्ट जल-विहार करके यमुनाजीसे वाहर निकले, तब लक्सी-जीने उन्हें नीळाम्बर, बहुमूल्य आमूषण और सोनेका धुन्दर हार दिया ॥ २९ ॥ बळरामजीने नीले वस पहन छिये और सोनेकी माला गलेमें हाल ली | वे अङ्गराग लगाका, मुन्दर मूपणोंसे विमृपित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इन्द्रका श्वेतवर्ण ऐरावत हाथी हो ॥ ३०॥ परीक्षित् । यमुनाजी अव भी वल्रामजीके खींचे हुए मार्गसे बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं, मानो अनन्तराक्ति भगवान् वळरामजीका यश गान कर रही हों ॥ ३१ ॥ वलरामजीका चित्त मजवासिनी गोपियोंके माधुर्यसे इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समयका कुछ घ्यान ही न रहा, बहुत-सी रात्रियाँ एक रातके समान व्यतीत हो गर्धी । इस प्रकार वळरामजी

## छाछठवाँ अध्याय

#### पौण्डुक और काशिराजका उद्धार

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् । जब मगवान् वलरामजी नन्दवावाके व्रजमें गये हुए थे, तब पीछेसे करूप देशके अज्ञानी राजा पौण्डुकने भगवान् श्रीकृष्णके पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि 'भगवान् वासुदेव मैं हूँ' || १ || मूर्खेळोग उसे वहकाया करते थे कि आप ही भगवान् वास्रदेव हैं और जगत्की रक्षाके लिये प्रय्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपनेको ही भगवान् मान बैठा ॥ २ ॥ जैसे वन्ने आपसमें खेलते समय किसी वालकको ही राजा मान लेते हैं और वह राजाकी तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मन्द्रमति अज्ञानी पौण्डूकने अचिन्त्यगति भगवान् श्रीकृष्णकी छीछा और रहस्य न जानकर द्वारकार्मे उनके पास दूत मेज दिया ॥ ३॥ पौण्ड्कका दूत द्वारका आया और राजसभामें बैठे हुए कमळनयन भगवान् श्रीकृष्णको उसने अपने राजाका यह सन्देश कह सुनाया--|| ४ || 'एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ। दूसरा कोई नहीं है। प्राणियोंपर कृपा करने के लिये मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो ॥ ५॥ यदुवंशी । तुमने मूर्खतावश मेरे चिह्न धारण कर रक्खे हैं । उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्त्रीकार न हो, तो मुझसे युद्ध करो ।। ६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रीक्षित् ! मन्दमित पौण्ड्ककी यह वहक - सुनकर उप्रसेन आदि समासद् जोर-जोरसे हैं सने छगे ॥७॥ उन छोगोंकी हैं सी समाप्त होनेके वाद भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे कहा—'तुम जाकर अपने राजासे कह देना कि 'रे मूढ़! मैं अपने चक्र आदि चिह्न यों नहीं छोडूँगा। इन्हें मैं तुझप्र छोडूँगा और केवछ तुझपर ही नहीं, तेरे उन सब साथियोंपर भी, जिनके वहकानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख! तू अपना मुँह छिपाकर—औंचे मुँह गिरकर चीछ, गीघ, बटेर आदि मांसमोजी पक्षियोंसे

घिरकर सो जायगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुर्तोंकी शरण होगा, जो तेरा मांस चींथ-चींधकर खा जायँगे ।।८-९।। परीक्षित् । भगवान्का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौण्ड्रकका दूत अपने खामीके पास गया और उसे कह सुनाया । इधर भगवान् श्रीकृष्णने भी रथपर सवार होकर काशीपर चढ़ाई कर दी । (क्योंकि वह करूषका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशि-राजके पास रहता था ) ।। १० ।।

भगवान् श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचार पाकर महारथी पौण्ड्क भी दो अक्षौहिणी सेनाके साथ शीव्र ही नगरसे बाहर निकल भाया ॥११॥ काशीका राजा पौण्ड्कका मित्र या । अतः वह भी उसकी सहायता करनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके पीछे-पीछे आया । परीक्षित् ! अत्र मगन्नान् श्रीकृष्णने पौण्ड्कको देखा ॥ १२ ॥ पौण्ड्कने भी शङ्ख, चक्र, तळवार, गदा, शार्क्सघनुष और श्रीवत्सचिह्न आदि धारण कर रक्खे थे । उसके बक्ष:स्थलपर बनावटी कौस्तुभ-मणि और वनमाला भी लटक रही थी।। १३॥ उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन एक्खे थे और रथकी ध्वजापर गरुडका चिह्न भी छगा रक्खा था। उसके सिरपर अमूल्य मुकुट था और कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे थे ।। १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा वेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंचपर अभिनय करनेके छिये आया हो। उसकी नेष-भूषा अपने समान देखकर भगवान् श्रीकृष्ण खिलखिलाकर हँसने छगे ॥ १५ ॥ अब रात्रुओंने भगवान् श्रीकृष्णपर त्रिशूळ, गदा, मुद्गर, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, तळवार, पहिरा और बाण आदि अख-शस्त्रोंसे प्रहार किया ॥१६॥ प्रलयके समय जिस प्रकार आग सभी प्रकारके प्राणियों-को जला देती है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णने भी गदा, तळवार, चन और बाण आदि रास्त्रास्त्रोंसे पौण्ड्क तथा काशिराजके हाथी, रथ, घोड़े और पैदलकी चतुरिक्गणी सेनाको तहस-नहस कर दिया ॥ १७ ॥ वह रणसूमि

भगवान्के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रय, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गघे और केंद्रोंसे पट गयी । उस समय ऐसा माछ्म हो रहा था, मानो वह भूतनाथ शङ्काकी भयङ्कर क्रीडास्थली हो । उसे देख-देखकर श्र्वीरोंका उत्साह और भी वह रहा था ॥ १८ ॥

अव भगवान् श्रीकृष्णने पौण्डूकसे कहा-'रे पौण्डूक! त्ते दृतके द्वारा कहलाया था कि मेरे चिह्न अख-राखादि छोड़ दो, सो अब में उन्हें तुझपर छोड़ रहा हूँ ॥१९॥ त्ने झूठ-मूठ मेरा नाम रख खिया है । अतः मूर्ख ! अब में तबसे उन नामेंको भी छड़ाकार रहूँगा ! रही तेरे शरणमें आनेकी वात; सो यदि में तुझसे युद्ध न कर सर्कुगा तो तेरी शरण प्रहण करूँगा ॥ २०॥ भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार पौण्डूकका तिरस्कार करके अपने तीखे वाणोंसे उसके रथको तोड़-फोड़ डाळा और चक्रसे उसका सिर वैसे ही उतार लिया, जैसे इन्द्रने अपने वज़से पहाड़की चोटियोंको उड़ा दिया था ॥२१॥ इसी प्रकार भगवान्ने अपने वाणोंसे काशिनरेशका सिर भी धड्से ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया जैसे वायु कमलका पुष्प गिरा देती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार अपने साथ डाह एखनेवाले पोण्ड्वको और उसके सखा काशिनरेशको मारकर भगत्रान् श्रीकृष्ण अपनी राजधानी द्वारकामें छीट आये । उस समय सिद्धगण भगवान्की अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे ॥ २३ ॥ परीक्षित् ! गौण्ड्क भगवान्के रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, सदा चिन्तन करता रहता था। इससे उसके सारे वन्यन कट गये । वह भगवान्का बनावटी वेप धारण किये रहता था, इससे वार-वार उसीका स्मरण होनेके कारण वह भगवान्के सारु प्यको ही प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥

इयर काशीमें राजमहरूके दरवाजेपर एक कुण्डल-गण्डित मुण्ड गिरा देखकर छोग तरह-तरहका सन्देह करने छोगे और सीचने छगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है ? ॥ २५ ॥ जब यह माछम हुआ कि यह तो काशिनरेशका ही सिर है, तब रानियाँ, राज-कुमार, राजपरिवारके छोग तथा नागरिक रो-रोकर विछाय करने छगे—'हा नाथ ! हा राजन् ! हाय-हाय ! हमारा तो सर्वनाश हो गया' ॥ २६ ॥ काशिनरेशका

पुत्र था सदक्षिण । उसने अपने पिताका अन्येष्टि-संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया कि अपने पित्रघातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उञ्चण हो सकूँगा । निदान वह अपने कुळपुरोहित और आचायोंके साथ अत्यन्त एकाप्रनासे भगवान् राङ्काको आराधना करने छगा ॥ २७-२८ ॥ काशी नगरीमें उसकी आरा-धनासे प्रसन होकर भगवान शहरने वर देनेको कहा । सुदक्षिणने यह अभीष्ट वर मौंगा कि मुझे मेरे पितृघाती-के वधका उपाय वतलाइये ॥ २९ ॥ भगवान शङ्काने कहा--- 'तुम ब्राह्मणोंके साथ निलकर यज्ञके देवता ऋत्विग्भूत दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिसे आराधना करो । इससे वह अग्नि प्रमथगणोंके साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणोंके अभक्तपर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा ।' भगवान् राङ्काश्की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिणने अनुप्रानके उपयुक्त नियम ग्रहण किये और वह भगवान् श्रीशृष्णके लिये अभिचार (मारणका पुरथरण ) करने लगा ॥ ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञकुण्डसे अति मीपण अग्नि मूर्तिमान् होकर प्रकट हुआ । उसके केश और दाड़ी-मूँछ तपे हुए ताँचेके समान लाल-लाल थे । आँखोंसे अंगारे वरस रहे थे ॥३२॥ उप्र दाड़ों और टेढ़ी भृद्युटियोंके कारण उसके मुखसे बूरता टपक रही थी । यह अपनी जीभसे मुँहके दोनों कोने चाट रहा था | शरीर नंग-धड़ंग था । हाथमें त्रिशूळ लिये हुए था, जिसे वह वार-वार धुमाता जाता था और उसमेंसे अग्निकी छपटें निकल रही थीं ॥२३॥ ताड्के पेड्के समान वडी-वडी टाँगें थीं। वह अपने वेगसे भरतीको कँपाता हुआ और व्याळाओंसे दसों दिशाओंको दग्व करता हुआ द्वारकाकी और दौड़ा और वात-की-वातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा । उसके साथ बहुत से भूत भी थे ॥ ३४ ॥ उस अगिचारकी आगकी विल्द्युळ पास भागी हुई देख द्वारकाशासी धैसे ही हर गये, जैसे जंगलमें आग लगनेपर हरिन खर जाते हैं || ३५ || ने लोग सयमीत होकर मगवान्के पास दौड़े हुए आये; मगत्रान् उस समय समामें चौसर खेट रहे थे । उन छोगोंने मगवान्से प्रार्थना की-तीनों छोकोंके एकमात्र सामी | द्वारका नगरी इस आगसे भस्म होना चाहती है । आप हमारी रक्षा कीजिये। आपके सिना इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ शरणागतनत्मळ भगनान्ने देखा कि हमारे खजन भयमीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर निकळताभरे खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; तब उन्होंने हँसकर कहा—डरो मत, मैं तुमळोगोंकी रक्षा करूँगा ॥ ३०॥

परीक्षित्। मगवान् सबके वाहर-भीतरकी जानने-वाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकारके लिये अपने पास ही विराजमान चक्रसुदर्शनको आज्ञा दी॥ ३८॥ मगवान् मुकुन्दका प्यारा अख सुदर्शन-चक्र कोटि-कोटि स्योंके समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्निके समान जाज्वल्यमान है। उसके तेजसे आकाश, दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अमिचार-अग्निको कुचल डाला ॥ ३९॥ मगवान् श्रीकृष्णके अस्त्र सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप आगका

मुँह टूट-फ्रट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शिक कुण्ठित हो गयी और वह वहाँसे छीटकर काशी आ गयी तथा उसने ऋत्विज आचार्योंके साथ सुदक्षिणको जलकर मस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अमिचार उसीके विनाशका कारण हुआ।। ४०॥ कृत्याके पीछे-पीछे सुदर्शनचक्र भी काशी पहुँचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी-बड़ी अटारियों, समामवन, बाजार, नगरदार, द्वारोंके शिखर, चहारदीवारियों, खजाने, हाथी, बोड़े, रथ और अन्नोंके गोदामसे सुसिजित थी। भगवान् श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रने सारी काशीको जलकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानन्दमयी छीला करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास छीट आया॥ ४१-४२॥

जो मनुष्य पुण्यकीर्तिभगवान् श्रीकृष्णके इस चरित्र-को एकाप्रताके साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है ॥ ४३ ॥

# सङ्सठवाँ अध्याय

द्विविद्का उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवान् बळरामजी सर्व-शक्तिमान् एवं सृष्टि-प्रलयकी सीमासे परे, अनन्त हैं। उनका खरूप, गुण, लील आदि मन, बुद्धि और वाणीके विषय नहीं हैं। उनकी एक-एक लील लोक-मर्यादासे किल्चण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुळ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हों मैं फिर सुनना चाहता हूँ॥ १॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परिक्षित् ! द्विविद नामका एक वानर था । वह भौमासुरका सखा, सुप्रीवका मन्त्री और मैन्दका शक्तिशाछी माई था ॥ २ ॥ जब उसने सुना कि श्रीकृष्णने भौमासुरको मार डाला, तब वह अपने मित्रको मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके लिये राष्ट्र-विच्लव करनेपर उताक हो गया । वह वानर बड़े-बड़े नगरों, गाँवों, खानों और अहीरोंकी बस्तियोंमें आग लगाकर उनहें जलाने लगा ॥ ३ ॥ कभी वह बड़े-बड़े पहाड़ोंको उखाड़कर उनसे प्रान्त-के-प्रान्त चकनाच्यर कर देता

और विशेष करके ऐसा काम वह सानर्त (काठियावाड़) देशमें ही करता था । क्योंकि उसके मित्रको मारनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण उसी देशमें निवास करते थे ॥ ४ ॥ द्विविद वानरमें दस हजार हाथियोंका वल था। कमी-कभी वह दुष्ट समुद्रमें खड़ा हो जाता और हार्योसे इतना जल उछालता कि समुद्रतटके देश दूव जाते।५। वह दुष्ट वहे-बहे ऋषि-मुनियोंके आश्रमेंकी सुन्दर-सुन्दर छता-वनस्पतियोंको तोड्-मरोड्कर चौपट कर देता और उनके यज्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डोंमें मछ-मूत्र डालकर अग्नियोंको दूषित कर देता ॥ ६ ॥ जैसे मृङ्गी नामका कीड़ा दूसरे कीड़ोंको ले जाकर अपने निल्में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर खियों और पुरुषोंको ले जाकर पहाड़ोंकी घाटियों तथा गुफाओंमें डाळ देता। फिर बाहरसे बड़ी-बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुँह बंद कर देता ॥ ७॥ इस प्रकार वह देशवासियोंका तो तिरस्कार करता ही, कुळीन ख्रियोंको भी दृषित कर देता था

एक दिन वह दुष्ट सुङ्ख्ति संगीत सुनकार रैवतक पर्वतपर गया || ८ ||

वहाँ उसने देखा कि यदुवंशशिरोमणि बळरामजी मुन्दर-मुन्दर युवतियोंके झंडमें विराजमान हैं। उनका एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है और वक्षः स्थलपर कमलोंकी माला लटक रही है ॥ ९ ॥ वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे ये और उनके नेत्र भानन्दोन्मादसे विह्वल हो रहे थे । उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त गजराज हो ॥ १०॥ वह दुष्ट वानर वृक्षोंकी शाखाओंपर चढ़ जाता और उन्हें झक्झोर देता । कमी स्त्रियोंके सामने आकर किल्कारी भी मारने लगता ॥ ११ ॥ युनती क्षियाँ खमानसे ही चन्नल और हास-परिहासमें रुचि रखनेत्राठी होती हैं । बळामजीकी खियाँ उस वानरकी दिठाई देखकर हँसने छगीं ॥ १२ ॥ अत्र वह वानर भगवान् वल्रामजीके सामने ही उन क्रियोंकी अवहेलना करने छगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौंहें मटकाता, फिर कभी-कभी गरज-तरजकर मुँह वनाता, धुड़कता ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणि वलरामजी उसकी यह चेष्टा देखकार क्रोधित हो गये । उन्होंने उसपर पत्यरका एक टुकड़ा फेंका । परन्तु द्विविदने उससे अपनेको बचा लिया और अपटकर मचकलश उठा लिया तया बळरामजीकी अवहेळना करने छगा । उस धूर्तने मघुकलशको तो पोड़ ही डाला, स्रियोंके वस्र भी पाड़ डाले और अब बह दुष्ट हँस-हँसकर बल्रामजीको क्रोधित करने लगा ॥ १४-१५ ॥ परीक्षित् ! जब इस प्रकार बलवान् और मदोन्मत्त द्विविद बल्हामजीको नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने छगा, तव उन्होंने उसकी दिठाई देखकार और उसके द्वारा उसके सताये हुए देशोंकी दुर्दशापर विचार करके उस शत्रुको मार डाळनेकी इच्छासे क्रोधपूर्वक अपना इल-मूसल उठाया । दिनिद भी वड़ा वलवान् या । उसने अपने एक ही हायसे शालका पेड़ उखाड़ लिया और वहे वेगसे दौड़कर वलरामजीके सिर-पर उसे दे मारा । भगवान् वलराम पर्वतकी तरह अविचल खंडे रहे । उन्होंने अपने हायसे उस वृक्षको सिरपर गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन्द नामक मूस्छसे उसपर प्रहार किया । मूसल लगनेसे द्विविदका मस्तक

फट गया और उससे खूनकी धारा बहने छगी। उस समय उसकी ऐसी शोमा हुई, मानो किसी पर्वतसे गेरूका सोता वह रहा हो । परन्तु द्विविदने अपने सिर फटनेकी कोई परवा नहीं की । उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पत्तेका कर दिया और फिर उससे बळरामजीपर बढ़े जोरका प्रहार किया। बटरामजीने उस वृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये । इसके बाद द्विनिदने बड़े क्रोधसे दूसरा वृक्ष चळाया, परन्तु मगवान् वळरामजीने उसे भी शतधा छिन-भिन्न कर दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा । एक वृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाइता और उससे प्रहार करनेकी चेष्टा करता । इस तरह सब भोरसे वृक्ष उखाड़-उखाड़कर छड़ते-छड़ते उसने सारे वनको ही वृक्षहीन कर दिया ॥ २२ ॥ वृक्ष न रहे, तब द्विविदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा बह्र बहुत चिढ़कर वटरामजीके उत्पर बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा करने छगा । परन्तु भगवान् वङरामजीने अपने मूसछसे उन समी चट्टानोंको खेळ-खेळमें ही चकनाचूर कर दिया ॥ २३ ॥ अन्तर्मे कपिराज द्विविद अपनी ताडके समान छंबी बाँहोंसे घूँसा बाँधकर वळरामजीकी ओर इपटा और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ अब यदुवंशिरोगेण वळरामजीने हळ और मूसल अलग रख दिये तथा कृद होकर दोनों हार्योसे उसके जन्नुस्थान ( हँसजी ) पर प्रहार किया । इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरतीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ परीक्षित् ! आँघी शानेपर जैसे जलमें डोंगी डगमगाने छगती है, वैसे ही उसके गिरनेसे बड़े-वहे वक्षों और चोटियोंके साथ सारा पर्वत हिल गया ॥ २६ ॥ आकाशमें देवताळोग 'जय-जय', सिद्ध लोग 'नमो नमः' और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 'साधु-साधु'के नारे छगाने और वछरामजीपर फ्रब्वेंकी वर्षा करने छने ॥ २७ ॥ परीक्षित् । द्विविदने जगत्में बङ्ग उपद्रव मचा रनखा या, अतः भगवान् बळरामजीने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारका पुरीमें कैट आये। उस समय सभी पुरनन-परिजन भगवान् बल्रामकी प्रशंसा कर रहे थे ॥ २८ ॥

### अड्सठवाँ अध्याय

#### कौरवोंपर बलरामजीका कोप और साम्बका विवाह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! जाम्बवती-नन्दन साम्ब अकेले ही बहुत बहु-बहु वीरोंपर विजय प्राप्त करनेवाले थे । वे खयंवरमें स्थित दुर्योघनकी कन्या ळक्ष्मणाको हर छाये ॥ १ ॥ इससे कौरवींको बड़ा क्रोध हुआ, वे बोले---'यह बालक बहुत ढीठ है। देखो तो सही, इसने हमछोगोंको नीचा दिखाकर बळपूर्वक हमारी कन्याका अपहरण कर लिया । वह तो इसे चाहती भी न थी || २ || अतः इस ढीठको पकडुकर बाँध छो । यदि यदुवंशीलोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ छेंगे १ वे छोग हमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई धन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं ॥३॥ यदि वे छोग अपने इस छड्केके बंदी होनेका समाचार धुनकर यहाँ आर्येगे, तो हमछोग उनका सारा घमंड चूर-चूर कर देंगे और उन छोगोंके मिजाज वैसे ही ठंडे हो जायँगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि **उपायोंसे वशमें की हुई इन्द्रियाँ || ४ || ऐसा विचार** करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि वीरोंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ोंकी अनुमति छी तथा साम्बको पकड़ लेनेकी तैयारी की ॥ ५ ॥

जब महारथी साम्बने देखा कि धृतराष्ट्रके पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर सिंहके समान अकेले ही रणभूमिमें डट गये ॥ ६ ॥ इधर कर्णको मुखिया बनाकर कौरववीर धनुष चढ़ाये हुए साम्बके पास आ पहुँचे और कोधमें भरकर उनको पकड़ लेनेकी इच्छासे 'खड़ा रह ! खड़ा रह ! इस प्रकार ठलकारते हुए वाणोंकी वर्षा करने छो ॥ ७ ॥ परीक्षित् ! यदुनन्दन साम्ब अचिन्त्यैश्वर्यशाली मगवान् श्रीकृष्णके पुत्र थे । कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिढ़ गये, जैसे सिंह तुच्छ हरिनोंका पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है ॥ ८ ॥ साम्बने अपने सुन्दर धनुषका टंकार करके कर्ण आदि छः वीरोंपर, जो अलग-अलग छः रथोंपर सवार थे, छः-छः बाणोंसे एक साथ अलग-अलग ग्रहार किया ॥ ९ ॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके चार-चार घोड़ोंपर, एक-एक उनके सारिथयोंपर और एक-

एक उन महान् धनुष्धारी रथी वीरोंपर छोड़ा। साम्बके इस अद्भुत हस्ताळाघवको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त-कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने छो॥ १०॥ इसके बाद उन छहों वीरोंने एक साथ मिळकर साम्बको रथहीन कर दिया। चार वीरोंने एक-एक बाणसे उनके चार घोड़ोंको मारा, एकने सारथीको और एकने साम्बका धनुष काट डाळा॥ ११॥ इस प्रकार कौरवोंने युद्धमें बड़ी किटनाई और कप्टसे साम्बको रथहीन करके बाँध ळिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या ळहमणाको लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर छोट आये॥ १२॥

परीक्षित् ! नारदजीसे यह समाचार मुनकर यहुवंशियोंको वड़ा क्रोध आया । वे महाराज उप्रसेनकी
आज्ञासे कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने छो ॥१३॥
बळरामजी कढ़ हप्रधान किछ्युगके सारे पाप-तापको मिटानेवाले हैं । उन्होंने कुरुवंशियों और यहुवंशियोंके छड़ाई-झगड़ेको ठीक न समझा । यद्यपि यहुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर
चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शान्त कर दिया और खयं
सूर्यके समान तेजस्ती रथपर सवार होकर हिस्तिनापुर
गये । उनके बीचमें वळरामजीकी ऐसी शोभा हो
रही थी, मानो चन्द्रमा प्रहोंसे घिरे हुए हों ॥१४-१५॥
हिस्तिनापुर पहुँचकर वळरामजी नगरके बाहर एक छपवनमें ठहर गये और कौरवळोग क्या करना चाहते हैं,
इस बातका पता छगानेके छिये उन्होंने उद्धवजीको घृतराष्ट्रके पास मेजा ॥१६॥

उद्धवजीने कौरवोंकी समामें जाकर घृतराष्ट्र, मीष्म-पितामह, द्रोणाचार्य, बाह्णीक और दुर्योधनकी विधिपूर्वक अम्यर्थना-वन्दना की और निवेदन किया कि 'बळरामजी पचारे हैं' ॥ १७॥ अपने परम हितेबी और प्रियतम बळरामजीका आगमन सुनकर कौरवोंकी प्रसन्तताकी सीमा न रही । वे उद्धवजीका विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हार्थोमें माङ्गळिक सामग्री लेकर बळरामजीकी अगवानी करने चले ॥ १८॥ फिर अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब छोग बळरामजीसे मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया । उनमें जो छोग भगवान बळ-रामजीका प्रमाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन छोगोंने परस्पर एक-दूसरेका कुशळ-मङ्गळ पूछा और यह सनकर कि सब माई-बन्धु सकुशल हैं, बल्रामजीने वड़ी धीरता और गम्भीरताके साथ यह वात कही-।। २०॥ 'सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उप्रसेनने तुमलोगोंको एक आजा दी है। उसे तुमलोग एकाप्रता और सावधानीके साथ सुनो और अविलम्ब उसका पालन करो ॥ २१ ॥ उप्र-सेनजीने कहा है—हम जानते हैं कि तुमछोगोंन कइयोंने मिछकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा दिया और वंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिये सह लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर फूट न पहे, एकता वनी रहे। ( अत: अव झगड़ा मत बढ़ाओ, साम्बको उसकी नवनधूके साय हमारे पास मेज दो)'॥२२॥

परीक्षित् ! वळरामजीकी वाणी वीरता, शूरता और वळ-पौरुपके उत्कर्षसे परिपूर्ण और उनकी शक्तिके अनुरूप थी । यह वात सुनकर कुरुवंशी कोधसे तिछ-मिला उठे । वे कहने लगे---।। २३।। 'अहो, यह तो वहे आश्चर्यकी वात है! सचमुच कालकी चालको कोई टाल नहीं सकता । तमी तो आज पैरोंकी जूती उस सिरपर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुरसे सुशो-मित है ॥ २४ ॥ इन यदुर्वशियोंके साथ किसी प्रकार इमलोगोंने विवाह-सम्बन्ध कर लिया । ये हमारे साय सोने-बैठने और एक पंक्तिमें खाने छगे। हमछोगोंने ही इन्हें राजसिंहासन देकर राजा वनाया और अपने बरा-बर बना लिया ॥ २५ ॥ ये यदुवंशी चँबर, पंखा, शङ्क, श्वेतस्त्रत्र, मुकुट, राजसिंहासन और राजोचित शय्याका डपयोग-उपमोग इसिंख्ये कर रहे हैं कि हमने जान-बृझ-कर इस विषयमें उपेक्षा कर रक्खी है ॥ २६ ॥ वस-बस, अब हो चुका । यदुवंशियोंके पास अव राजचिह रहनेकी आवस्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिये । जैसे साँपको दूध पिछाना पिछानेवालेके छिये ही घातक है, वैसे ही हमारे दिये हुए राजिचहोंको लेकर ये यदुवंशी इमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो मला हमारे ही कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई

और अब ये निर्ळेज होकर हमींपर हुकुम चळाने चले हैं। शोक है! शोक है! ॥ २७॥ जैसे सिंहका प्रास कभी मेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर जान-बूझकर न छोड़ दें, न दे दें तो खयं देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपमोग कैसे कर सकते हैं ? ॥ २८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! अपनी कुलीनता, बान्धवों-परिवारवालों ( भीष्मादि ) के बळ और धनसम्पत्तिके घमंडमें चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान् वलरामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर छैट गये ॥ २९ ॥ वळरामजीने कौरवोंकी दुष्टता-अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने । अब उनका चेहरा क्रीधसे तमतमा उठा । उस समय उनकी ओर देखातक नहीं जाता था । वे बार-बार जोर-जोरसे हँसकर कहने लगे---॥३०॥ 'सच है, जिन दुर्होंको अपनी कुळीनता, वल-पौरुष और धनका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं चाहते । उनको दमन करनेका, रास्तेपर ठानेका उपाय समझाना-बुझाना नहीं, बल्कि दण्ड देना है--ठीक वैसे ही, जैसे प्राओंको ठीक करनेके लिये इंडेका प्रयोग आवस्यक होता है ॥ ३१ ॥ मळा, देखो तो सही---सारे यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोधसे मरकर छड़ाईके छिये तैयार हो रहे थे । मैं उन्हें शनै:-शनै: समझा-बुझाकर इन छोगोंको शान्त करनेके छिये, सुछह करने-के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं ! इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, कळह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार-वार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ वक गये हैं॥ ३३॥ ठीक है, माई ! ठीक है। पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही क्या, त्रिलोकीके खामी इन्द्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञाका पाळन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं; वे तो केवल मोज, वृष्णि और अन्यकवंशी यादर्वीके ही खामी हैं । ॥ ३८ ॥ क्यों १ जो सुधर्मासमाको अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओंके वृक्ष पारिजातको उखाङ्कर हे आते और उसका उप-भोग करते हैं; वे भगवान् श्रीकृष्ण भी राजसिंहासनके अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है ! ॥ ३५ ॥ सारे

जगत्की खामिनी भगवती छक्ष्मी खयं जिनके चरण-कमळोंकी उपासना करती हैं, वे छक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चँवर आदि राजोचित सामग्रियोंको नहीं रख सकते ॥ ३६ ॥ ठीक है माई ! जिनके चरणकमळोंकी घूळ संत पुरुषोंके द्वारा सेवित गङ्गा आदि तीर्योंको भी तीर्थ बनानेवाळी है, सारे छोकपाछ अपने-अपने श्रेष्ठ मुकुटपर जिनके चरणकमळोंकी घूळ धारण करते हैं; ब्रह्मा, शङ्कर, मैं और छक्मीजी जिनकी कछा-की भी कछा हैं और जिनके चरणोंकी भूछ सदा-सर्वदा धारण करते हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णके छिये मछा; राजिंसहासन कहाँ रक्खा है ! ॥ ३७ ॥ बेचारे यदुवंशी तो कौरवोंका दिया हुआ पृथ्वीका एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब ! इमछोग जूती हैं और ये कुरुवंशी खयं सिर हैं ॥ ३८ ॥ ये कोग ऐमार्यसे उन्मत्त, धमंडी कौरव पागळ-सरीखे हो रहे हैं । इनकी एक-एक बात कटुतासे मरी और बेसिर-पैरकी है। मेरे-जैसा पुरुष---जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके होश ठिकाने छा सकता है---भळा, इनकी बातोंको कैसे सहन कर सकता है १॥ ३९ ॥ आज मैं सारी प्रध्वीको कौरवहीन कर डाळूँगा। इस प्रकार कहते-कहते बल्रामजी क्रोधसे ऐसे भर गये, मानो त्रिलोकीको भस्म कर देंगे । वे अपना हल लेकर खड़े हो गये ॥ ४० ॥ उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोट करके हस्तिनापुर-को उखाड़ लिया और उसे डुबानेके लिये बड़े क्रोधसे गङ्गाजीकी ओर खींचने छगे ॥ ४१ ॥

हलसे खोंचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार कॉंपने लगा, मानो जलमें कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवोंने देखा कि हमारा नगर तो गृङ्गाजीमें गिर रहा है, तब वे घबड़ा उठे॥ ४२॥ फिर उन लोगोंने लक्ष्मणाके साथ साम्बको आगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये कुटुम्बके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान् उन्हीं मगवान् बल्रामजीकी शरणमें गये॥ ४३॥ और कहने लगे—'लोकामिराम बल्रामजी! आप सारे जगद्-के आधार शेषजी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रमो! हमलोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी हैं; इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये॥ ४४॥ आप जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और प्रख्यके एकमात्र कारण हैं और खयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान् प्रमो । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि आप खिळाड़ी हैं और ये सब-के-सब छोक आपके खिछौने हैं ॥४५॥ अनन्त ! आपके सहम्न-सहस्र सिर हैं और आप खेळ-खेळमें ही इस भूमण्डळको अपने सिरपर रक्खे रहते हैं। जब प्रलयका समय आता है, तब आप सारे जगतको अपने भीतर ळीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीयरूपसे शयन करते हैं ॥ ४६ ॥ मगवन् ! आप जगत्की स्थिति और पाळनके छिये विशुद्ध सत्त्वमय रारीर प्रहण किये हुए हैं। आपका यह क्रोध द्रेष या मत्सरके कारण नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंको शिक्षा देनेके छिये है ॥ ४७ ॥ समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले सर्वप्राणिखरूप अविनाशी भगवन् ! आपको इम नमस्कार करते हैं । समस्त विश्वके रचयिता देव ! हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । हम आपकी शरणमें हैं । आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजियेगा १८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! कौरवोंका नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त वबराहटमें पड़े हुए थे । जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान् बळरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तुति-प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गये और 'डरो मत' ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित् ! दुर्योधन अपनी पुत्री छक्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार घोड़े, सूर्यके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार रथ और सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दासियाँ दीं ॥ ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान् बळराम-जीने यह सब दहेज स्त्रीकार किया और नवदम्पति ळक्ष्मणा तथा साम्बके साथ कौरवोंका अभिनन्दन करके द्वारकाकी यात्रा की ॥ ५२ ॥ खीकार अब बल्रामजी द्वारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जाननेके छिये उत्सुक बन्धु-बान्धर्वोसे मिले। उन्होंने यदुवंशियोंकी भरी सभामें अपना वह सारा चरित्र कह घुनाया, जो हस्तिनापुरमें उन्होंने कौरवोंके साय किया था ॥ ५३ ॥ परीक्षित् ! यह हस्तिनापुर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान् बळराम आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा और गङ्गाजीकी ओर जीके पराक्रमकी सूचना दे रहा है ॥ ५४ ॥

#### उनहत्तरवाँ अध्याय

#### देवर्षि नारदजीका भगवान्की गृहचर्या देखना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- (परीक्षित् ! जब देवर्षि नारदने सुना कि भगवान् श्रीकृष्णने नरकासुर (भौमासुर) को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मनमें मगवानकी रहन-सहन देखनेकी वड़ी अमिलाषा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने लगे—अहो, यह कितने आश्चर्यकी वात है कि मगवान श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोटह हजार महर्जोमें अलग-अलग सोलह हजार राजकुमारियोंका पाणिप्रहण किया ॥ २ ॥ देवर्पि नारद इस उत्झकतासे प्रेरित होकर भगवान्की छीछा देखनेके छिये द्वारका आ पहुँचे । वहाँके उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-विरंगे पुष्पोंसे छदे वृक्षोंसे परिपूर्ण थे, उनपर तरह-तरहके पक्षी चहक रहे थे और भीरे गुझार कर रहे थे ॥ ३ ॥ निर्मल जलसे मरे सरोवरोंमें नीले, लाल और सफेद रंगके माँति-माँतिके कमछ खिले हुए थे। कुमुद (कोई) और नवजात कमछोंकी मानो मीड़ ही छगी हुई थी। उनमें इंस और सारस कद्भव कर रहे थे॥ ४॥ द्वारकापुरीमें स्फटिकमणि और चाँदीके नौ छाख महछ थे। वे फर्श आदिमें जड़ी हुई महामरकतमणि (पन्ने) की प्रमासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी बहत-सी सामप्रियाँ शोभायमान थीं ॥५॥ उसके राज-पय ( बड़ी-बड़ी सड़कें ), गलियाँ, चौराहे और वाजार वहृत ही सुन्दर-सुन्दर थे। घुड़साठ आदि पशुओंके रहनेके स्थान, सभा-मत्रन और देव-मन्दिरोंके कारण उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा था । उसकी सड़कों, चौक, गछी और दरवाजोंपर छिड़काव किया गया था । छोटी-छोटी इंडियाँ और वहे-बहे झंडे जगह-जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तोंपर घूप नहीं आ पाती थी ॥ ६ ॥

उसी द्वारका नगरीमें भगवान् श्रीकृष्णका बहुत ही

मुन्दर अन्तः पुर या । बड़े-बड़े छोकागळ उसकी प्रजा-प्रशंसा किया करते थे । उसका निर्माण करनेमें विश्वकर्माने अपना सारा कळा-कौराळ, सारी कारीगरी लगा दी थी।। ७॥ उस अन्तःपुर (रनिवास) में भगवान्की रानियोंके सोल्ह हजारसे अधिक महल शोभायमान थे, उनमेंसे एक वडे भवनमें देवर्षि नारद-जीने प्रवेश किया ॥ ८॥ उस महल्में मूँगोंके खंमे, वैद्येके उत्तम-उत्तम छञ्जे तथा इन्द्रनील-मणिकी दीवारे जगमगा रही थीं और वहाँकी गर्चे भी ऐसी इन्द्रनीट मणियोंसे वनी हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होतीं ॥ ९ ॥ विश्वकर्माने बहुत-से ऐसे चॅंदोवे बना रक्खे थे, जिनमें मोतीकी छड़ियोंकी झाछरें **छटक रही थीं । हाथीदाँतके वने हुए आसन और** प्लॅंग थे, जिनमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी ॥ १०॥ बहत-सी दासियाँ गलेमें सोनेका हार पहने और सुन्दर वहोंसे सुसज्जित होकर तथा वहुत-से सेवक भी जामा-पगड़ी और सुन्दर-सुन्दर वस पहने तया जड़ाऊ कुण्डल धारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे और महरूकी ज्ञोमा बढ़ा रहे थे ॥ ११ ॥ अनेकों रत्न-प्रदीप अपनी जगमगाहटसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे । अगरकी धूप देनेके कारण झरोखोंसे घूआँ निकल रहा था। उसे देखकर रंग-विरंगे मणिमय छजींपर बैठे हुए मोर बादलोंके भ्रमसे कूक-कूककार नाचने लगते ॥ १२ ॥ देवर्षि नारदजीने देखा कि मगत्रान् श्रीकृष्ण उस महळ-की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ बैठे हुए हैं । और वे अपने हाथों भगवान्को सोनेकी डाँडीवाले चँवरसे हवा कर रही हैं । यद्यपि उस महलमें रुक्मिणीजीके समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भूषात्राली सहस्रों दासियाँ भी हर समय विद्यमान रहती यीं ॥ १३ ॥ नारदजीको देखते ही समस्त धार्मिकोंके मुकुटमणि भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके प्ळॅंगसे सहसा उठ खड़े हुए । उन्होंने देवर्षि नारदके युगळचरणोंमें मुक्टयुक्त सिरसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसनपर बैठाया ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! इसमें सन्देह नहीं कि मगवान् श्रीकृष्ण चराचर जगत्के परम गुरु हैं और उनके चरणोंका घोवन गङ्गाजळ सारे जगत्को पवित्र करनेवाळा है फिर भी वे परमभक्तवस्तळ और संतोंके परम आदर्श, उनके खामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है। वे ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव मानते हैं । उनका यह नाम उनके गुणके अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान् श्रीक्रणाने खयं ही नारदजीके पाँव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिरपर धारण किया ॥ १५ ॥ नर-शिरोमणि नरके सखा सर्वदर्शी पुराणपुरुष भगवान् नारायणने शास्त्रोक्त विधिसे देवर्षिशिरोमणि भगवान् नारदकी पूजा की । इसके बाद अमृतसे भी भीठे किन्तु थोड़े शब्दोंमें उनका खागत-सत्कार किया और फिर कहा-- 'प्रभो ! आप तो खयं समप्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यरा, श्री और ऐसर्यसे पूर्ण हैं । आपकी हम क्या सेवा करें ११ ॥ १६ ॥

देवर्षि नारदने कहा-भगवन् ! आप छोकोंके एकमात्र खामी हैं। आपके छिये यह कोई नयी बात नहीं है कि आप अपने भक्तोंसे प्रेम करते हैं और दुष्टोंको दण्ड देते हैं। परमयशस्त्री प्रमो ! आपने जगत्की स्थिति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोंका कल्याण करनेके छिये हवेच्छासे अवतार प्रहण किया है। भगवन् ! यह बात हम मलीभाँति जानते हैं ॥ १७ ॥ यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मुझे आपके चरणकमलोंके दर्शन हुए हैं। आपके ये -चरणकमळ सम्पूर्ण जनताको परम साम्य, मोक्ष देनेमें समर्थ हैं । जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे ब्रह्मा, शङ्कर आदि सदा-सर्वदा अपने हृदयमें उनका चिन्तन करते रहते हैं। वास्तवमें वे श्रीचरण ही संसाररूप कुएँमें गिरे हुए छोगोंके बाहर निकलनेके छिये अवलम्बन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके उन चरणकमलोंकी स्मृति सर्वदा बनी रहे

और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानमें तन्मय रहूँ ॥ १८॥

परीक्षित् । इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके **छिये उनकी दूसरी पत्नीके मह**ळमें गये ॥ १९ ॥ वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया और उद्भवजीके साथ चौसर खेळ रहे हैं। वहाँ भी भगनान्ने खड़े होकर उनका खागत किया, आसनपर बैठाया और विविध सामग्रियोंद्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी अर्चा-पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भगवान्ने नारद-जीसे अनजानकी तरह पूछा-- 'आप यहाँ कब पधारे ! आप तो परिपूर्ण आत्माराम—आप्तकाम हैं और इमलेग हैं अपूर्ण । ऐसी अवस्थामें भळा इम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं ॥ २१॥ फिर मी ब्रह्मखरूप नारदजी ! आप कुछ-न-कुछ आज्ञा अवस्य कीजिये और **ह**में सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीनिये। नारदजी यह सब देख-सुनकर चिकत और विस्पित हो रहे थे। वे वहाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महल्में चले गये ॥२२॥ उस महर्ज्ये भी देवर्षि नारदने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने नन्हे-नन्हे बचोंको दुलार रहे हैं। वहाँसे फिर दूसरे महलमें गये तो क्या देखते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण स्नानकी तैयारी कर रहे हैं॥ २३॥ ( इस प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न महर्छोंमें भगवान्को भिन्त-भिन्न कार्य करते देखा । ) कहीं वे यज्ञकुण्डोंमें हवन कर रहे हैं तो कहीं पश्चमहायज्ञोंसे देवता आदिकी आराधना कर रहे हैं। कहीं ब्राह्मणोंको भोजन करा रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष खयं भोजन कर रहे हैं ॥ २४ ॥ कहीं सन्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं। कहीं हार्थोमें ढाळ-तलवार लेकर उनको चलानेके पैंतरे वदल रहे हैं ॥२५॥ कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथपर सवार होकर. श्रीकृष्ण विचरण कर रहे हैं । कहीं पछंगपर सो रहे हैं, तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २६ ॥ किसी महलमें उद्भव आदि मन्त्रियोंके साथ किसी गम्भीर विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमोत्तम वाराङ्गनाओंसे घिरकार जलकीडा कर रहे हैं ॥ २७ ॥ कहीं श्रेष्ठ बाह्मणोंको वसाभूषणसे सुसन्नित गौओंका

दान कर रहे हैं, तो कहीं मङ्गलमय इतिहास-पुराणोंका श्रवण कर रहे हैं ॥ २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके महलमें अपनी प्राणप्रियाके साथ हास्य-विनोदकी बार्ते करके हुँस रहे हैं, तो कहीं भर्मका सेवन कर रहे हैं। कहीं अर्थका सेवन कर रहे हैं-धन-संप्रह और धनवृद्धिके कार्यमें टमे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूछ ग्रहस्थोचित विषयोंका उपभोग कर रहे हैं ॥ २९ ॥ कहीं एकान्तमें बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनोंको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा-शुश्रुषा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि नार्दने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी बात कर रहे हैं, तो किसीके साथ सन्विकी । कहीं भगत्रान् वळरामजीके साथ वैठकर सत्पुरुपीके कल्याणके वारेमें विचार कर रहे हैं ॥ ३१॥ कहीं उचित समयपर पत्र और कन्याओंका उनके सदश परनी और वरोंके साय बड़ी धूमधामसे विधिवत् विवाह कर रहे हैं।।३२॥ कहीं घरसे कन्याओंको विदा कर रहे हैं, तो कहीं व्यक्तिकी तैयारीमें छगे हुए हैं । योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके इन विराट् उत्सर्वोको देखकर सभी छोग विस्मित-चिकित हो जाते थे ॥ ३३ ॥ कहीं वड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा अपनी कछारूप देवताओंका यजन-पूजन और कहीं कूएँ, वगीचे तया मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्मका आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहाँ श्रेष्ठ यादवेंसे घिरे हए सिन्ध्देशीय घोड़ेपर चढ़कर मृगया कर रहे हैं और उसमें यज्ञके लिये मेध्य पशुओंका ही यथ कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ और कहीं प्रजामें तथा अन्तःपुरके महलोंमें वेप बद्छकर छिपे रूपसे सबका अभिप्राय जाननेके छिपे विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान् योगेश्वर जो हैं॥ ३६॥

परीक्षित् ! इस प्रकार मनुष्यकी-सी छीछा करते हुए ह्यीकेश भगवान् श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहा—॥३७॥ धोगेखर ! आरमदेव ! आपकी योगमाया ब्रह्माजी भादि बड़े-बड़े मायावियोंके छिये भी अगम्य है । परन्तु हम आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं; क्योंकि आपके चरणकमछोंकी सेवा करनेसे वह खयं ही हमारे सामने

प्रकट हो गयी है ॥ ३८ ॥ देवताओं के भी आराध्यदेव भगवन् ! चौदहों भुवन आपके ध्रयरासे परिपूर्ण हो रहे हैं । अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी व्रिभुवन-पावनी कीळाका गान करता हुआ उन डोकों में विचरण करूँ ॥ ३९ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवर्षि नारदजी ! मैं ही धर्मका उपदेशक, पालन करनेवाला और उसका अनुष्ठान करनेवालां और उसका अनुष्ठान करनेवालांका अनुमोदनकर्ता भी हूँ । इसलिये संसारको धर्मकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करता हूँ । मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहित मत होना ॥ ४० ॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-इस प्रकार श्रीकृष्ण गृहस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मीका आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पत्नीके महत्रमें अलग-अलग देखा ॥ ४१॥ भगवान् श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त है । उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर देवर्षि नारदके विस्मय और कौत्हलकी सीमा न रही॥४२॥ द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्ण गृहस्यकी मौति ऐसा आचरण करते थे, मानो धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषायोंने उनकी बड़ी श्रद्धा हो । उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत सम्मान किया । वे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्का स्मरण करते हुए वहाँसे चले गये ॥ ४३ ॥ राजन् ! मगत्रान् नारायण सारे जगत्के कल्याणके छिये अपनी अचिन्य महाशक्ति योगमायाको खीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्योंकी-सी छीछा करते हैं । द्वारकापुरीमें सोळह हजारसे भी अधिक पत्तियाँ अपनी सळज एवं प्रेमभरी चितवन तथा मन्द-मन्द मुसकानसे उनकी सेवा करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे ॥ ४४ ॥ भगवान श्रीकृष्णने जो छीछाएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित्! वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रजयके परम कारण हैं । जो उनकी छीछाओंका गान, श्रवण और गान-श्रवण करनेवार्लेका अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गखरूप मगत्रान् श्रीकृष्णके चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ४५ ॥

#### सत्तरवाँ अध्याय

भगवान् श्रीकृणकी नित्यचर्या और उनके पास जरासन्धके केंदी राजाओंके दूतका आना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित् ! जब सबेरा होने छगता, कुक्कुट ( मुरगे ) बोछने छगते, तब वे श्रीकृष्ण-पतियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी सुजा डाळ रखी है, उनके विछोहकी भाराङ्कासे व्याकुळ हो जातीं और उन मुरगोंको कोसने छगतीं ॥ १ ॥ उस समय पारिजातको सगन्धसे सवासित भीनी-भीनी वास बहने लगती । भौरे तालखरसे अपने सङ्गीतकी तान छेड़ देते । पक्षियोंकी नींद उचट जाती और वे बंदीजनोंकी भाँति भगवान् श्रीकृष्णको जगानेके छिये मध्र खरसे कळरव करने छगते ॥ २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके मुजपारासे वैधी रहनेपर भी आलिङ्गन छूट जानेकी आशङ्कासे अत्यन्त सुद्दावने और पवित्र त्राह्ममुद्दूर्तको भी असहा समझने छगती थीं ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें ही उठ जाते और हाय-मुँह धोकर अपने मायातीतं आत्मखरूपका ध्यान करने छगते। उस समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिळ उठता या ॥४॥ परीक्षित् । भगवान्का वह आत्मखरूप सजातीय, विजातीय और खगतभेदसे रहित एक, अखण्ड है। क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण होनेवाळा अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है । और यही कारण है कि वह अतिनाशी सत्य है। जैसे चन्द्रमा-सूर्य आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्र-इन्द्रिय चन्द्रमा-सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म-खरूप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खयंप्रकाश है । इसका कारण यह है कि अपने खरूपमें ही सदा-सर्वदा और कालकी सीमाके परे भी एकरस स्थित रहनेके कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसीसे प्रकारय-प्रकाशकमाव उसमें नहीं है। जगत्की **ध्यिति**, स्थिति और नाराकी न्कारणभूता ब्रह्मराक्ति, विष्णुराक्ति और रुद्रशक्तियोंके द्वारा केवळ इस बातका अनुमान हो सकता है कि वह खरूप एकरस सत्तारूप ंऔर आनन्दखरूप है। उसीको समझानेके छिये 'ब्रह्म' ंनांमसे कहा जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण अपने उसी आत्मखरूपका प्रतिदिन ध्यान करते ॥ ५ ॥ इसके बाद

वे विधिपूर्वक निर्मे और पवित्र जरूमें स्नान करते। फिर गुद्ध घोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्यकर्म सन्ध्या-वन्दंन आदि करते । इसके बाद इवन करते और मीन होकर गायत्रीका जप करते । क्यों न हो, वे संस्पुरुषोंके पात्र आदर्श जो हैं ॥ ६ ॥ इसके बाद सूर्योदय होनेके समय सूर्योपस्थान करते और अपने कळाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोंका तर्पण करते । फिर कुळके बंद्रे-बूढ़ों और ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करते । इसके बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुधार, पहले-पहळ ब्यायी हुई, बछड़ोंवाळी सीधी-शान्त गौओंका दान करते । उस समय उन्हें सुन्दर वस्त्र और मोतियोंकी माला पहना दी जाती । सींगमें सोना और ख़ुरोंमें चाँदी मढ़ दी जाती । 'वे ब्राह्मणोंको वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ इसं प्रकार दान करते ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुळके बहे-बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करते ॥ १० ॥ परीक्षित् ! यद्यपि भगवान्के शरीरका सहज सौन्दर्य ही मनुष्य-छोकका अछङ्कार है, फिर भी वे अपने पीताम्बरादि दिन्य वस्न, कौस्तुभादि आमूषण, पुष्पोंके हार और चन्दनादि दिव्य अङ्गरागसे अपनेको आमूषित करते ॥ ११ ॥ इसके बाद वे घी . और दर्पणमें अपना मुखारविन्द देखते; गाय, बैछ, ब्राह्मण और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते । फिर पुरवासी और अन्तः पुरमें रहनेवाले चारों वर्णोंके लेगोंकी अभिकाषाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ( ग्रामवासी ) प्रजाकी कामनापूर्ति कंरके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर खयं बहुत ही आनन्दित होते ॥ १२ ॥ वे पुष्पमाला, ताम्बूल, चन्दन और अङ्गराग आदि वस्तुएँ पहले ब्राह्मण, खजन-सम्बन्धी, मन्त्री और रानियोंको बाँट देते; और उनसे बची हुई खर्य अपने काममें काते ॥ १३ ॥ भगवान् यह सब करते होते, तबतक दारुक नामका सारयी सुप्रीव आदि घोडोंसे जुता हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके मगवान्के सामने खड़ा हो जाता ॥ १४ ॥ इसके वाद मगवान् श्रीकृष्ण सात्यिक और उद्धंवजीके साथ अपने हाथसे सारयीका हाथ पकड़कर रथपर सवार होते—ठीक वैसे हो जैसे मुवनमास्कर मगवान् सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ होते हैं ॥ १५ ॥ उस समय रिवासकी ब्रियों लज्जा एवं प्रेमसे मरी चितवनसे उन्हें निहारने लगतों और वड़े काष्टसे उन्हें विदा करतीं। भगवान् मुस्कराकर उनके चित्तको चुराते हुर महलसे निकलते॥ १६॥

परीक्षित् ! तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण समस्त यदुर्वशियोंके सःय संधर्मा नामकी समामें प्रवेश करते। उस सभाकी ऐसी महिमा है कि जो छोग उस समार्मे जा बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा, मृत्यु—ये छः कर्मियाँ नहीं सतातीं ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण सब रानियोंसे अलग-अलग विदा होकर एक ही रूपमें सुधर्मा-सभामें प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ट सिंहासनपर विराज जाते। उनकी अङ्गकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित होती रहतीं । उस समय यदुवंशी वीरोंके वीचमें यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा होती, जैसे आकाशमें तारोंसे विरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैं॥ १८॥ परीक्षित् ! सभामें विदृपकडोग विभिन्न प्रकारके हास्य-विनोदसे, नटाचार्य अभिनयसे और नर्तकियाँ कळापूर्ण नृत्योंसे अछग-अछग अपनी टोलियोंके साथ भगवानकी सेत्रा करती ॥ १९॥ उस समय मृदङ्ग, बीणा, पखावज, बाँसरी, झाँझ और शङ्घ वजने छगते और मृत, मागभ तथा वंदीजन नाचते-गाते और भगवान्की स्तृति करते ॥ २० ॥ कोई-कोई व्याख्याकुराछ नाहाण वहाँ वंठकर वेदमन्त्रोंकी व्याख्या करते और कोई पूर्वकाछीन पवित्रकीतिं नरपतियोंके चरित्र कह-कहकर चनाते॥ २१॥

एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसभाके द्वारपर एक नया मनुष्य आया । द्वारपार्ळीने भगवान्को उसके आनेकी सूचना देकर उसे समाभवनमें उपस्थित किया ॥ २२ ॥ उस मनुष्यने प्रमेश्वर भगवान्

श्रीकृष्णको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओंका, जिन्होंने जरासन्थके दिग्विजयके समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया या और वलपूर्वक कैंद कर लिये गये थे, जिनकी संख्या वीस हजार थी, जरासन्थके वंदी वननेका दुःख श्रीकृष्णके सामने निवेदन किया-॥ २३-२४॥ 'सिबदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो आपकी शरणमें आता है, उसके सारे मय आप नष्ट कर देते हैं । प्रभो ! हमारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है । हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे भयभीत होकर आपकी शरणमें आये हैं ॥ २५॥ भगवन् । अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निपिद्ध कर्मोंमें फँसे हुए हैं कि वे आपके वतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म. आपकी उपासनासे त्रिमुख हो गये हैं और अपने जीवन एवं जीवनसम्बन्धी आशा-अभिछाषाओंमें भ्रम-मटक रहे हैं। पत्तु आप वहे वल्तान् हैं। आप कालकपसे सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशाखताका तुरंत समूळ उच्छेद कार डाळते हैं । हम आपके उस कालरूपको नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ आप खयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत्में अपने ज्ञान, वरु आदि कळाओंके साथ इसिलये अवतार प्रहण किया है कि संतोंकी एवा करें और दुर्होंको दण्ड दें । ऐसी अवस्थामें प्रभो ! जरासन्य आदि कोई दूसरे राजा आपकी इन्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझमें नहीं आती । यदि यह कहा जाय कि जरासन्य हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूपमें—उसे निमित्त बनाकर हमारे अञ्चम कर्म ही हमें दु:ख पहुँचा रहे हैं; तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब हमछोग आपके अपने हैं, तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं १ इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्रेशसे मुक्त कीजिये ॥ २७ ॥ प्रमो ! हम जानते हैं कि राजापनेका प्रख प्रारम्भके अधीन एवं विषयसाध्य हैं । और सच कहें तो खप्न-मुखके समान अत्यन्त तुन्छ और असद् हैं । साथ ही उस द्वालको भोगनेवाका यह शरीर भी एक प्रकारसे मुद्दी ही है और इसके पीछे सदा-सर्वदा सेंकड़ों प्रकारके भय छगे रहते हैं । परन्त हम तो इसीके द्वारा जगत्के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अन्त:करणके निष्काम भाव और निस्सङ्कल्प स्थितिसे प्राप्त होनेवाले आत्म-सुखका परित्याग कर दिया है । सचमुच हम अत्यन्त अज्ञानी हैं और आपकी मायाके फंदेमें फँसकर क्लेश-पर-क्लेश भोगते जा रहे हैं || २८ || भगवन् ! आपके चरणकमळ शरणागत पुरुषोंके समस्त शोक और मोहोंको नप्ट कर देनेवाले हैं । इसिंछये आप ही जरासन्धरूप कर्मोंके वन्धनसे हमें छुड़ाइये । प्रभी ! यह अकेश ही दस हजार हाथियोंकी शक्ति रखता है और हमलोगोंको उसी प्रकार वंदी वनाये हुए है, जैसे सिंह भेड़ोंको घेर रक्खे ॥ २९ ॥ चक्रपाणे ! आपने अठारह बार जरासन्वसे युद्ध किया और सत्रह बार उसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया । परन्तु एक बार उसने आपको जीत लिया । हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल्र-पौरुष अनन्त है । फिर भी मनुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका अभिनय किया । परन्तु इसीसे उसका घमंड वढ़ गया है। हे अजित ! अब वह यह जानकर हमलोगोंको और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं । अत्र आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये' ॥ ३०॥

दूतने कहा—भगवन् । जरासन्थके वंदी नरपितयोंने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है । वे आपके चरणकमछोंकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते हैं । आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण कीजिये ॥ ३१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! राजाओंका दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परमतेजली देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । उनकी सुनहरी जटाएँ चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा माद्धम हो रहा था, मानो साक्षात् भगवान् सूर्य ही उदय हो गये हों॥ ३२॥ ब्रह्मा आदि समस्त छोकपाछोंके एकमात्र खामी भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों और सेवकोंके साथ हिपत होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वन्दना करने छगे॥ ३३॥ जव

देवर्षि नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तब मगवान्ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धांसे
उनको सन्तुष्ट करते हुए वे मधुर वाणीसे बोले—॥ ३४॥
'देवर्षे ! इस समय तीनों छोकोंमें कुशल-मङ्गल तो है
न ! आप तीनों छोकोंमें विचरण करते रहते हैं, इससे
हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार
मिल्ल जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके द्वारा रचे हुए तीनों
छोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते
हों । अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि
युधिष्टिर आदि पाण्डव इस समय क्या करना चाहते
हैं १९॥ ३६॥

देवर्षि नारदजीने कहा-सर्वव्यापक अनन्त ! आप विश्वके निर्माता हैं और इतने वड़े मायावी हैं कि वड़े-वड़े मायावी ब्रह्माजी आदि भी आपकी मायाका पार नहीं पा सकते । प्रमो ! आप सबके घट-घटमें अपनी अचिन्त्य शक्तिसे व्याप्त रहते हैं - ठीक वैसे ही; जैसे अग्नि छकड़ियोंमें अपनेको छिपाये रखता है। छोगोंकी दृष्टि सत्त्व आदि गुर्णोपर ही शटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते । मैंने एक वार नहीं, अनेकों वार आपकी माया देखी है। इसक्रिये आप जो यों अनजान वनकर पाण्डवोंका समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौत्हल नहीं हो रहा है ॥ ३७॥ भगवन् ! आप अपनी मायासे ही इस जगत्की रचना और संहार करते हैं और आपकी मायाके कारण ही यह असत्य होनेपर भी सत्यके समान प्रतीत होता है। आप कव क्या करना चाहते हैं, यह वात मलीमाँति कौन समझ सकता है । आपका खरूप सर्वथा अचिन्तनीय है । मैं तो केवल वार-बार आपको नमस्कार करता हूँ॥ ३८॥ शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाळी वासनाओंमें फँसकर जीव जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ । वास्तवमें उसीके हितके छिये आप नाना प्रकारके ळीळावतार प्रहण करके अपने पवित्र यशका दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीरसे मुक्त हो सके । इसिक्ये मैं आपकी शरणमें हूँ ॥ ३९॥ प्रमो ! आप खयं परमस हैं तथापि मनुष्योंकी-सी

**ळीळाका नाटच करते हुए** मुझसे पूछ रहे हैं । इसळिये आपके फ़फेरे माई और प्रेमी भक्त राजा युधिप्रिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ॥ ४०॥ इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मछोकमें किसीको जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्टिरको यहीं प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी प्राप्तिके ट्रिये आपकी भाराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलापाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१ ॥ मगवन् ! उस श्रेष्ट यज्ञमें आपका दर्शन करनेके लिये बडे-बडे देशता और यशस्त्री नरपतिगण एकत्र होंगे॥ ४२॥ प्रमो ! आप खयं त्रिज्ञानानन्द्घन त्रहा हैं । आपके श्रवण, कीर्तन और घ्यान करनेमात्रसे अन्त्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥४३॥ त्रिमुवनमङ्गळ ! आपक्षी निर्मेख कीर्ति समस्त दिशाओंमें द्या रही हैं तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमें न्याप्त हो रही हैं; ठीक बैसे ही, जैसे आपकी चरणामृतधारा

खर्गमें मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती और मर्त्यलोकमें गङ्गाके नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर रही है ॥ ४४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! समामें जितने यदुत्रंशी बैठे थे, वे सत्र इस वातके छिये अत्यन्त उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढाई करके उसे जीत छिया जाय । अतः उन्हें नारदजीकी वात पसंद न आयी । तव ब्रह्मा आदिके शासक भगवान श्रीकृष्णने तनिक मुसकराकर वड़ी मीठी वाणीमें उद्धव-जीसे कहा--- | १५ ||

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'उद्धव ! तुम मेरे हितेषी सहद हो । ग्रुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके तत्त्वको मली-भाँति समझनेत्राले हो, इसीलिये हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अव तुम्हीं वताओ कि इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये। तुम्हारी बातपर हमारी श्रदा है। इसलिये हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम करेंगेंग ॥४६॥ जत्र उद्भवजीने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वज्ञ होनेपर भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तव वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके वोले ॥ ४७॥

### इकहत्तरवाँ अध्याय

श्रीकृष्णभगवानुका इन्द्रप्रस्थ पधारना

श्रीकृष्णके वचन सुनकर महामति उद्भवजीने देविपं नारट, सभासट् और भगवान् श्रीकृष्णके मतपर विचार किया और फिर ने कहने छगे ॥ १॥

उद्भवजीने कहा-भगवन् ! देवर्षि नारदजीने आप-को यह सलाह दी है कि फुफेरे माई पाण्डवोंके राजसूय यज्ञमें सम्मिष्टित होकर उनकी सहायता करनी चाहिये। उनका यह कथन ठीक ही हैं और साप ही यह भी ठीक है कि रारणागतोंकी रक्षा अवस्यकर्तन्य है ॥२॥ प्रभो ! जब हम इस दृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय यञ्ज वही कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ले तब हम इस निर्णयपर विना किसी दुविधाके पहुँच जाते हैं कि पाण्डवोंके यज्ञ और शरणागतोंकी

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् रक्षा दोनों कामोंके लिये जरासन्थको जीतना आवश्यक है ॥ ३ ॥ प्रमो ! केवल जरासन्धको जीत लेनेसे ही हमारा महान् उद्देश्य सफल हो जायगा, साथ ही उससे वंदी राजाओंकी मुक्ति और उसके कारण आपको स्रयशकी भी प्राप्ति हो जायगी ॥ ४ ॥ राजा जरासन्ध बड़-बड़े छोगोंके भी दाँत खड़े कर देता है; क्योंकि दस हजार हाथियोंका वठ उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही वली हैं ॥ ५ ॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक वीर जीत ले. यही सबसे अच्छा है । सौ अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासन्ध वहत वड़ा ब्राह्मणमक्त है । यदि ब्राह्मण उससे किसी वातकी याचना करते हैं,

तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता ॥ ६ ॥ इसिंखेये भीमसेन ब्राह्मणके वेशमें जायँ और उससे युद्धकी मिक्षा माँगें । भगवन् ! इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी उपिथितिमें भीमसेन और जरासन्धका द्वन्द्रयुद्ध हो, तो भीमसेन उसे मार डार्टेंगे ॥ ७ ॥ प्रमो ! आप सर्व-शक्तिमान्, रूपरहित कालखरूप हैं । विश्वकी सृष्टि और प्रख्य आपकी ही शक्तिसे होता है । ब्रह्मा और शङ्कर तो उसमें निमित्तमात्र हैं । ( इसी प्रकार जरासन्ध-का वध तो होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवळ उसमें निमित्तमात्र बनेंगे ) || ८ || जब इस प्रकार आप जरासन्धका वध कर डालेंगे, तब कैदमें पड़े हुए राजाओं-की रानियाँ अपने महलोंमें आपकी इस विशुद्ध लीलाका ेगान करेंगी कि आपने उनके शत्रुका नाश कर दिया और उनके प्राणपतियोंको छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही, जैसे गोपियाँ शङ्खनूड्से छुड़ानेकी छीळाका, आपके शरणागत मुनिगण गजेन्द्र और जानकी जीके उद्धारकी छीळाका तथा इमलोग आपके माता-पिताको कंसके कारागारसे छुड़ानेकी छीछाका गान करते हैं ॥ ९ ॥ इसछिये प्रमो ! जरासन्धका वध खयं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियोंके पुण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके पाप-परिणामसे सिचदानन्द खरूप श्रीकृष्ण । आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञका होना ही पसंद करते हैं ( इसिक्टिये पहले आप वहीं पधारिये ) || १० ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! उद्धवजीकी यह सलाह सत्र प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी। देत्रिष नारद, यदुवंशके बहे-त्रूढ़े और खयं भगवान् श्रीकृष्णने भी उनकी वातका समर्थन किया ॥ ११ ॥ अत्र अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने वसुदेव आदि गुरुजनोंसे अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्थ जानेकी तैयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने यदुराज उप्रसेन और वल्रामजीसे आज्ञा लेकर बाल-त्रचोंके साथ रानियों और उनके सब सामानको आगे चला दिया और फिर दारुकके लाये हुए गरुड्ण्वज रथपर-खयं सवार हुए ॥ १३ ॥ इसके बाद रथों, हाथियों, घुड्सवारों और पैदलोंकी बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस

समय मृदङ्ग, नगारे, ढोल, राङ्ख और न(सिंगोंकी ऊँची ष्वनिसे दसों दिशाएँ गूँज उठीं ॥ ११॥ सतीशिरोमणि रुक्मिणीजी आदि सहस्रों श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी सन्तानों-के साथ सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण, चन्दन, अङ्गराग और पुष्पोंके हार आदिसे सज-घजकर डोल्गिं, रथों और सोनेकी बनी हुई पाछिकयोंमें चढ़का अपने पितदेव भगवान् श्रीकृष्णके पीछे-पीछे चर्छी । पैदल सिपाही हायोंमें ढाल-तळवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चळ रहे थे॥१५॥ इसी प्रकार अनुचरोंकी क्षियाँ और वाराङ्गनाएँ मछीमाँति श्रृङ्गार करके खस आदिकी झोपड़ियों, माँति-माँतिके तंबुओं, कनातों, कम्बलों और ओढ़ने-बिछाने आदिकी सामप्रियोंको बैळों, मैंसों, गर्घो और खचरोंपर लादकर तथा खर्य पाळकी, ऊँट, छकड़ों और इियनियोंपर सवार होकर चर्छी ॥ १६ ॥ जैसे मगरमच्छों और लहरोंकी उछल-कूदसे क्षुन्य समुद्रकी शोभा होती है. ठीक वैसे ही अत्यन्त कोलाहलसे परिपूर्ण, फहराती हुई बड़ी-बड़ी पताकाओं, छत्रों, चँवरों, श्रेष्ठ अस्त-शस्त्रों, वस्नाभूषणों, मुकुटों, कत्रचों और दिनके समय उनपर पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगत्रान् श्रीकृष्णकी सेना अत्यन्त शोमायमान हुई ॥ १७ ॥ देवर्षि नारदजी भगवान् श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयको सनकर बहुत प्रसन्न हुए । भगनान्के दर्शनसे उनका हृदय और समस्त इन्द्रियाँ परमानन्दमें मग्न हो गयीं। विदा होनेके समय भगवान् श्रीकृष्णने उनका नाना प्रकारकी सामप्रियोंसे पूजन किया । अब देवर्षि नारदने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमार्गसे प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने जरासन्धके बंदी नरपतियोंके दूतको अपनी मधुर वाणीसे आश्वासन देते हुए कहा—'दूत ! तुम अपने राजाओंसे जाकर कहना—'डरो मत।' तुम छोगोंका कल्याण हो। मैं जरासन्धको मरवा डाख्रँगा ॥ १९ ॥ भगवान्की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चळा गया और नरपतियोंको मगत्रान् श्रीकृष्णका सन्देश ज्यों-का-त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागारसे छूटनेके लिये शीव्र-से-शीव्र भगत्रान्के ग्रुभ दर्शनकी बाट जोहने छगे ॥ २०॥

परीक्षित् ! अव मगवान् श्रीकृष्ण आनर्त, सौवीर,

मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें पड़नेत्राले पर्वत, नदी, नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ तथा खानोंको पार करते हुए आगे बड़ने छगे ॥ २१ ॥ मगत्रान् मुकुन्द मार्गमें दपद्वती एवं सरस्रती नदी पार करके पाञ्चाळ और मत्त्य देशोंमें होते हुए इन्द्रप्रस्य जा पहुँचे ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन अत्यन्त दुर्छभ है। जन्न अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको यह समाचार मिला कि भगवान् श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब उनका रोम-रोम आनन्दसे खिछ उठा । वे अपने आचार्यों और खजन-सम्बन्धियोंके साथ मगवान्की अगवानी करनेके छिये नगरसे वाहर आये ॥ २३ ॥ मङ्गल-गीत गाये जाने छगे, वाजे बजने छगे, बहुत-से ब्राह्मण मिलकर कॅंचे खरसे वेदमन्त्रोंका उचारण करने छगे । इस प्रकार वे बड़े आदरसे ह्वधीकेश मगवानुका खागत करनेके लिये चले, जैसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राणसे मिलने जा रही हों ॥ २४ ॥ मगवान् श्रीकृष्णको देख-कर राजा युधिप्टिरका हृद्य स्नेहातिरेकसे गर्गर हो गया । उन्हें बहुत दिनोंपर अपने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्णको देखनेका सीमाग्य प्राप्त हुआ या । अतः वे - उन्हें वार-वार अपने हृदयसे लगाने लगे ॥ २५ ॥ भगवान् श्रीकृष्णका श्रीविप्रह भगवती छक्षी जीका पवित्र और एकमात्र निवासस्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों मुजाओंसे उसका आलिइन करके समस्त पाप-तार्पोसे छूटकारा पा गये । वे सर्वतोभावेन परमानन्दके समुद्रमें मग्न हो गये । नेत्रोंमें आँस् छलक आये, अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया, उन्हें इस विश्व-प्रपञ्चके भ्रमका तनिक भी स्मरण न रहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर भीमसेनने मुसकराकर अपने ममेरे माई श्रीकृष्णका आलिङ्गन किया। इससे उन्हें वड़ा आनन्द मिछा । उस समय उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्पृति-सी हो गयी । नकुल, सहदेव और अर्जुनने भी अपने परम प्रियतम और हितैपी भगवान् श्रीकृष्णका वहे आनन्दसे आलिङ्गन प्राप्त किया । उस समय उनके नेत्रोंमें आँसुओंकी वाद-सी आ गयी थी ॥ २०॥ अर्जुनने पुनः भगवान श्रीकृष्णका आछिह्नन किया, नकुछ और सहदेवने अभिवादन किया और खयं भगवान् श्रीकृष्णने

ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धोंको यथायोग्य नमस्कार किया ॥ २८ ॥ कुरु, सृद्धय और केक्य देशके नर-पितयोंने मगनान् श्रीकृष्णका सम्मान किया और मगनान् श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सन्कार किया । स्त, मगम, वंदीजन और ब्राह्मण मगनान्की स्तृति करने छगे तथा गन्धर्व, नट, विद्वक आदि मृदङ्ग, शङ्क, नगारे, वीणा, ढोळ और नरसिंगे वजा-वजाकर कमळनयन मगनान् श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके छिये नाचने-गाने छगे ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार परमयशस्त्री मगनान् श्रीकृष्णने अपने सुदृद्द-सजनोंके साथ सन्न प्रकारसे सुसज्जित इन्द्रप्रस्थ नगरमें प्रवेश किया । उस समय छोग आपसमें मगनान् श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते चळ रहे थे ॥ ३१ ॥

इन्द्रप्रस्य नगरकी सङ्कें और गलियाँ मतवाले हाथियोंके मदसे तथा सुगन्धित जलसे सींच दी गयी थीं । जगह-जगह रंग-विरंगी झंडियाँ लगा दी गयी थीं । समहले तोरन बाँधे हुए ये और सोनेके जलभरे कलश स्थान-स्थानपर शोभा पा रहे थे । नगरके नर-नारी नहा-घोकर तथा नये वस्न, आभूपण, पुष्पीके हार, इत्र-फुलेल आदिसे सज-भजकर घूम रहे थे ॥ ३२ ॥ घर-घरमें ठौर-ठौरपर दीपक जलाये गये थे, जिनसे दीपावलीकी-सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखोंसे धूपका घूआँ निकलता हुआ वहुत ही मला माल्म होता था। सभी वरोंके ऊपर पताकाएँ फहरा रही वीं तथा सोनेके कल्या और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे। भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकारके महलोंसे परिपूर्ण पाण्डवोंकी राजधानी इन्द्रप्रस्य नगरको देखते हुए आगे वढ़ रहे थे ॥ ३३॥ जव युवतियोंने धुना कि मानव-नेत्रोंके पानपात्र अर्थात् अत्यन्त दर्शनीय भगवान् श्रीकृष्ण राजपयपर आ रहे हैं, तब उनके दर्शनकी उत्सुकताके आवेगसे उनकी चोटियों और साड़ियोंकी गाँठें ढीछी पड़ गर्यों । उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही दिया, सेजपर सोये हुए अपने पतियोंको भी छोड़ दिया और भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके छिये राजपथपर दौड़ आर्यी ॥ ३४ ॥ सड़कपर हायी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाकी भीड़ छग रही थी । उन क्षियोंने अटारियोंपर चढ़कर रानियोंके सहित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन किया, उनके ऊपर-पुष्पोंकी वर्ष की और मन-ही-मन आलिङ्गन किया तथा प्रेममरी मुसकान एवं चितवनसे उनका मुखागत किया ॥ ३५॥ नगरकी खियाँ राजपथ-पर चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीकृष्ण-की पित्नियोंको देखकर आपसमें कहने लगीं—'सखी! इन बड़मागिनी रानियोंने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, जिसके कारण पुरुषिरोरोमणि मगवान् श्रीकृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासर्र्ण कटाक्षसे उनकी ओर देखकर उनके नेत्रोंको परम आनन्द प्रदान करते हैं ॥ ३६॥ इसी प्रकार मगवान् श्रीकृष्ण राजप्यसे चल रहे थे। स्थान-स्थानपर बहुत-से निष्पाप धनी-मानी और शिल्पजीवी नागरिकोंने अनेकों माङ्गलिक वस्तुएँ ला-लाकर उनकी पूजा-अर्चा और खागत-सत्कार किया ॥ ३७॥

अन्तः पुरकी स्तियाँ भगवान् श्रीकृष्णको देखकर प्रेम और आनन्दसे भर गर्यो । उन्होंने अपने प्रेमिब्रह्ड और आनन्दसे खिले नेत्रोंके द्वारा भगवान्का खागत किया और श्रीकृष्ण उनका खागत-सत्कार खीकार करते हुए राजमहल्में प्थारे ॥ ३८ ॥ जब कुन्तीने अपने त्रिमुवन-पित मतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका इदय प्रेमसे भर आया । वे पलंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू द्रीपदीके साथ आगे गर्यो और भगवान् श्रीकृष्णको इदयसे लगा लिया ॥ ३९ ॥ देवदेवेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको राजमहल्के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदरभाव और

भानन्दके उद्रेक्से आत्मविस्मृत हो गये; उन्हें इस वातकी भी सुधि न रही कि किस क्रमसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ मगवान् श्रीकृष्णने अपनी भूआ कुन्ती और गुरुजनोंकी पत्नियोंका अमिनादन किया । उनकी बहन समद्रा और द्रौपदीने भगशनको नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी सास कुन्तीकी प्रेरणासे द्रीपदीने वस्त्र, आभूषण, माळा आदिके द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या—भगवान् श्रीकृष्णकी इन पट्यानियोंका तथा वहाँ आयी हुई श्रीकृष्णकी **अ**न्यान्य रानिर्योका भी यथायोग्य सत्कार किया ॥४२-४३॥ धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णको उनकी सेना, सेवक, मन्त्री और पत्नियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ **उन्हें** नित्य नयी-नयी घुखकी सामप्रियाँ प्राप्त हों ॥ १९॥ अर्जुनके साथ रहकर भगवान् श्रीकृष्णने खाण्डव वनका दाह करवाकर अग्निको उस किया था और मयासरको उससे बचाया था । परीश्चित् ! उस मयासुरने ही धर्मराज युधिष्ठिरके लिये मगत्रान्की आज्ञासे एक दिव्य सभा तैयार कर दी ॥ ४५ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरको आनन्दित करनेके छिये कई महीनोंतक इन्द्रप्रस्थमें ही रहे | वे समय-समयपर अर्जुनके साथ रथपर सवार होकर विहार करनेके छिये इधर-उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े-बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवाके छिये साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥



# बहत्तरवाँ अध्याय

पाण्डवींके राजसूययक्षका आयोजन और जरासन्धका उद्घार

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत-से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुळके वड़े-वूढ़ों, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुटुम्बियोंके साथ राजसभामें वैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान् श्रीकृष्णको सम्बोधित करके यह वात कही ॥ १-२॥ धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—गोविन्द! में सर्वश्रेष्ठ राजस्य यज्ञके द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूतिखरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ। प्रभो! आप कृपा करके मेरा यह सङ्गल्प पूरा कीजिये॥३॥ कमळनाम! आपके चरणकमळोंकी पाढुकाएँ समस्त अमङ्गळोंको नष्ट करनेवाळी हैं। जो लोग निरन्तर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तवमें वे ही पवित्रात्मा हैं | वे जन्म-मृत्युके चकरसे छटकारा पा जाते हैं। और यदि वे सांशारिक विषयोंकी अमिलाषा करें, तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। पत्नु जो आपके चरणकमर्लोकी शरण प्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक मोग भी नहीं मिछते ॥ ४ ॥ देशताओंके भी आराध्यदेव ! मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरणकमलोंकी सेवाका प्रमाव देखें। प्रमो । कुरुवंशी और सञ्जयवंशी नरपतियोंमें जो छोग आयका मजन करते हैं, और जो नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताको दिख्छा दीजिये ॥ ५ ॥ प्रमो ! आप सबके आत्मा, समदर्शी और खयं आत्मानन्दके साक्षात्कार हैं, खयं ब्रह्म हैं। आपमें 'यह में हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया'-इस प्रकारका मेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावनाके अनुसार फल मिलता ही हैं—ठीक वैसे ही, वैसे करम्बक्षकी सेवा करनेवालेको । उस फलमें जो न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवाके अनुरूप ही होती हैं। इससे आपमें जिपमता या निर्दयता आदि दोष नहीं वाते ॥ ६ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-शत्रु-विजयी धर्मराज ! भापका निश्रय बहुत ही उत्तम है। राजस्य यह करनेसे समस्त लोकोंमें आपको मङ्गलमयी कीर्तिका होगा ॥ ७ ॥ राजन् ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, हमें---श्रीर कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है ॥ ८ ॥ महाराज ! पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, सारी पृथ्वीको अपने बरामें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान की जिये ॥ ९ ॥ महाराज ! आपके चारों माई त्रायु, इन्द्र भादि लोक-पाछोंके अंशसे पैदा हुए हैं । वे सब-के-सब बड़े बीर हैं । आप तो परम मनम्बी और संयमी हैं ही । आपळोगोंने अपने सद्गुणोंसे मुझे अपने वशमें कर लिया है । जिन छोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको नशमें नहीं किया है. वे मुझे अपने वशमें नहीं कर सकते ॥ १० ॥ संसारमें कोई बढ़े-से-वड़ा देवता भी तेज, यश, ठक्मी, सौन्दर्य

और ऐश्वर्य आदिके दारा मेरे मक्तका तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्मावना हो क्या है १॥ ११॥

थी गुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । भगवान्की बात सुनकार महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे भर गया । उनका मुखकमळ प्रकुल्ळित हो गया । अब उन्होंने अपने भाइयोंको दिग्विजय करनेका आदेश दिया । भगवान् श्रीकृष्णनं पाण्डवोंमें आनी शक्तिका सुखार करके उनको अलन्त प्रमावशाङी बना दिया था ॥ १२ ॥ धर्मराज युधिष्टिरने सञ्जयवंशी बीरोंके साथ सहदेवको दक्षिण दिशामें दिश्विय करनेके छिये मेजा । नकुछको मल्य-देशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, अर्जुनको केकयदेशीय त्रीरोंके साथ उत्तरमें और भीनसेनको मद्देशीय वीरोंके साथ पूर्व दिशामें दिग्विजय करनेका आदेश दिया ॥१३॥ परीक्षित् ! उन मीमसेन आदि बीरोंने अपने बळ-पौरूषसे सत्र ओरके नर्पतियोंको जीत लिया और यद्य करनेके किये उद्यन महाराज युधिष्ठितको बहुत-सा धन काकर दिया ॥ १४ ॥ जब महाराज युत्रिष्ठिरने यह सुना कि क्षवतक जरासन्धपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिन्तामें पड़ गये । उस समय भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें वही उपाय कह सुनाया, जो उद्भवजीने बतलाया था। १५। परीश्चित् । इसके बाद भीनसेन, अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण-ये तीनों ही ब्राह्मणका वेष धारण करके गिरिवज गये । वही जरासन्थकी राजधानी थी ॥ १६॥ राजा जरासन्य ब्राह्मणोंका भक्त और गृहस्थोचित धर्मोंका पाठन कारनेवाला था । उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय बाह्मणका वेष घारण करके अतिथि-अभ्यागतोंके सन्कारके समय जरासन्त्रके पास गये और उससे इस प्रकार याचना की-- || १७ || 'राजन् ! आपका कल्पाण हो । हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूरसे आ रहे हैं। अवस्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही आये हैं । इसलिये हम आपसे जो कुल चाहते हैं, वह आप हमें अवस्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते। दुष्ट पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नहीं कर सकते । खदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शिक क्विये पराया कौन है १ ॥ १९ ॥ जो पुरुष खयं समर्प होकर भी इस नाशवान् शरीरसें ऐसे अविनाशी यशका संप्रह नहीं करता, जिसका बड़े-बड़े सत्पुरुष भी गान करें; सच पूछिये तो उसकी जितनी निन्दा की जाय, योड़ी है। उसका जीवन शोक करनेयोग्य है।।२०॥ राजन् ! आप तो जानते ही होंगे—राजा हरिश्चन्द्र, रिन्तिदेव, केवछ अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह करनेवाले महात्मा मुद्रछ, शिबि, बिछ, व्याध और कपोत आदि बहुत-से व्यक्ति अतिथिको अपना सर्वख देकर इस नाशवान् शरीरके द्वारा अविनाशी पदको प्राप्त हो चुके हैं। इसिछये आप भी हमछोगोंको निराश मत कीजिये।। २१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रीक्षित् ! जरासन्धने उन लोगोंकी आवाज, सूरत-शकल और कलाइयोंपर पड़े हुए धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रगड़के चिह्नोंको देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने छगा कि मैंने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवस्य है ॥ २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया कि 'ये क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे ब्राह्मणका वेष बनाकर आये हैं । जब ये मिक्षा मॉॅंगनेपर ही उतारू हो गये हैं, तब चाहे जो कुछ माँग लें, मैं इन्हें दूँगा। याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्यारा और दुस्त्यज शरीर देनेमें भी मुझे हिचिकचाहट न होगी ॥ २३ ॥ विष्णुभगत्रान्ने ब्राह्मणका वेष धारण करके बिकता धन, रेश्वर्य--सव कुछ छीन छिया; फिर भी बलिकी पत्रित्र कीर्ति सव ओर फैळी हुई है और आज भी छोग बढ़े आदरसे उसका गान करते हैं ॥ २४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुमगवान्ने देवराज इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी वलिसे छीनकर उन्हें छौटानेके छिये ही ब्राह्मणरूप धारण किया था । दैत्यराज विक्रे यह बात माख्य हो गयी थी और शुक्राचार्यने उन्हें रोका भी; परन्तु उन्होंने पृथ्वीका दान कर ही दिया ॥ २५ ॥ मेरा तो यह पका निश्चय है कि यह शरीर नाशवान् है । इस शरीरसे जो विपुछ यरा नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके छिये ही जीवन नहीं घारण करता, उसका जीना व्यर्थ हैंग ।।२६।। परीक्षित् ! सन्त्रमुच जरासन्धकी बुद्धि वदी उदार थी । उपर्युक्त विचार करके छसने बाह्मण-वेषधारी श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनसे कहा-- 'ब्राह्मणो ! आपळोग मन-

चाही वस्तु माँग छें, आप चाहें तो मैं आप छोगोंको अपना सिर भी दे सकता हूँ' || २७ ||

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-राजेन्द्र! हमलोग अनके इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं; क्षत्रिय हैं; हम आपके पास युद्धके लिये आये हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें इन्द्रयुद्धकी मिश्ना दीजिये ॥ २८ ॥ देखो, ये पाण्डुपुत्र भीमसेन हैं और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनोंका ममेरा भाई तथा आपका पुराना रात्रु कृष्ण हूँ' || २९ || जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासन्ध ठठाकर हँसने छगा। और चिढ़कर बोळा-- 'अरे मूर्खों । यदि तुम्हें युद्धकी ही इच्छा है तो छो मैं तुम्हारी प्रार्थना खीकार करता हूँ || ३० || परन्तु कृष्ण ! तुम तो बड़े डरपोक हो | युद्धमें तुम घबरा जाते हो । यहाँतक कि मेरे डासे तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्रकी शरण छी है । इसिछिये मैं तुम्हारे साथ नहीं छड़ँगा।३१। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्थामें मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बळवान् भी नहीं है। इसिंखिये यह भी मेरे जोड़का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं ठड़ँगा । रहे भीमसेन, ये अवस्य ही मेरे समान बळवान् और मेरे जोड़के हैं' ॥ ३२॥ जरासन्धने यह कहकर भीमसेनको एक बहुत बड़ी गदा दे दी और खयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर निकल आया ॥ ३३ ॥ अव दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़ेमें आकर एक दूसरेसे भिड़ गये और अपनी वज़के समान कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोट करने छंगे ॥ ३४ ॥ वे दार्थे-बार्थे तरह-तरहके पैंतरे बदछते हुए ऐसे शोमाय-मान हो रहे थे--मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंचपर युद्धका अभिनय कर रहे हों ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! जब एककी गदा दूसरेकी गदासे टकराती, तब ऐसा माछम होता मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंके दाँत आएसमें भिड़कर चटचटा रहे हों, या बड़े जोरसे विजली तड़क रही हो ॥ १६ ॥ जन दो हाथी क्रोधमें मरकर छड़ने छगते हें और आक्षकी खालियाँ तोइ-तोचकर एक-हुसरेपर प्रहार करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वे डाळियाँ चूर-चूर हो जाती हैं; वैसे ही जब जरासन्ध और भीमसेन बड़े वेगसे गदा चळा-चळाकार एक-दूसरेके कंघों, कमरों, पैरों, हाथों, जाँघों और हँसलियोंपर चोट करने लगे. तव उनकी गदाएँ उनके अङ्गेंसे टकरा-टकराकर चक्रनाचूर होने लगीं ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो गर्यी, तत्र दोनों वीर क्रोधमें भरकर अपने घूँसोंसे एक-दूसरेको कुचछ डाछनेकी चेष्टा करने छगे। उनके घूँसे ऐसी चोट करते, मानो लोहेका घन गिर रहा हो। एक-दूसरेपर खुळकर चोट करते हुए दो हाथियोंकी तरह उनके थणड़ों और चूँसोंका कठोर राष्ट्र विजलीकी कड़कड़ाह्टके समान जान पड़ता था ॥३८॥ परीक्षित् । जरासन्ध और भीमसेन दोनोंकी गदा-युद्धमें कुश्लता, बख और उत्साह समान थे। दोनोंकी शक्ति तनिक मी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहनेपर भी दोनोंमेंसे किसीकी जीत या हार न हुई।३९। दोनों बीर रातके समय मित्रके समान रहते और दिनमें छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और छड़ते। महाराज ! इस प्रकार उनके छड़ते-छड़ते सत्ताईस दिन बीत गये ।४०।

प्रिय परीक्षित् ! अट्टाईसर्वे दिन भीमसेनने अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णसे कहा—'श्रीकृष्ण ! में युद्धमें जरा-सन्वको जीत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ भगतान् श्रीकृष्ण जरासन्यके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्यके शरीरके दो दुकड़ोंने जोड़कर इसे जीवनदान दिया है । इस-छिये उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सम्बार

किया और जरासन्धके वधका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ परीक्षित् ! मगवान्का ज्ञान अन्नाध है । अव उन्होंने उसकी मृत्युका उपाय जानकर एक वृक्षकी डाळीको बीचोत्रीचसे चीर दिया और इशारेसे भीमसेनको दिखाया ॥ ४३ ॥ वीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाळी मीमसेनने भगवान् श्रीकृष्णका अभिप्राय समझ छिया और जरासन्धके पैर पकड़कर उसे धरतीपर दे मारा ॥४४॥ फिर उसके एक पैरको अपने पैरके नीचे दवाया और दूसरेको अपने दोनों हाथोंसे पकड़ छिया। इसके बाद भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर डाळा, जैसे गजराज बृक्षकी डाळी चीर डाले ॥ ४५ ॥ छोगोंने देखा कि जरासन्धके शरीरके दो टुकड़े हो गये हैं, और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, जाँघ, अण्डकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंशा, मुजा, नेत्र, मौंह और कान अलग-अलग हो गये हैं॥ ४६॥ मगधराज जरासन्धकी मृत्यु हो जानेपर वहाँकी प्रजा बड़े जोरसे 'हाय-हाय!' पुकारने छगी । भगत्रान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भीमसेन-का आछिङ्गन करके उनका सत्कार किया ॥ ४७ ॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णके खरूप और विचारोंको कोई समझ नहीं सकता । त्रास्तवमें वे ही समस्त प्राणियोंके जीवनदाता हैं । उन्होंने जरासन्धके राजसिंहा-सनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया और जरासन्धने जिन राजाओंको केंद्री वना रमखा या, उन्हें कारागारसे मुक्त कर दिया ॥ ४८ ॥

## तिहत्तरवाँ अध्याय

जरासन्थके जेलसे छूटे हुए राजाओंको विदाई थोर भगवान्का इन्द्रप्रस्थ लौट थाना

श्रीशुकर्वजी कहते हैं—परीक्षित् ! जरासन्धने अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर पहाड़ोंकी घाटीमें एक किलेके भीतर केंद्र कर रक्खा था। मगवान् श्रीकृष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे निकले, तब उनके शरीर और वस्त्र मेले हो रहे थे ॥१॥ वे भूखसे दुर्वछ हो रहे थे और उनके मुँह स्ख गये थे। जेलमें वंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अझ ढीला पड़ गया था। वहाँसे निकलते हो उन नरपतियों- ने देखा कि सामने भगवान् श्रीहृष्ण खड़े हैं। वर्षा-काळीन मेघके समान उनका साँवळा-सळोना शरीर है और उसपर पीले रंगका रेशमी वस्न फहरा रहा है॥२॥ चार मुजाएँ हैं—जिनमें गदा, शङ्क, चक्र और कमळ सुशोमित हैं। वस:स्थळपर सुनहरी रेखा—श्रीवत्सका चिह्न है और कमळके भीतरी भागके समान कोमळ, रतनारे नेत्र हैं। सुन्दर बदन प्रसन्नताका सदन है। कानोंमें मकराकृति कुण्डळ शिळमिळा रहे हैं। सुन्दर मुकुट, मोतियोंका हार, कड़े, करधनी और बाज्बंद अपने-अपने स्थानपर शोभा पा रहे हैं। ३-४॥ गलेमें कौरतुममणि जगमगा रही है और वनमाळा छटक रही है। भगवान् श्रीकृष्णको देखकर उन राजाओंकी ऐसी स्थिति हो गयी, मानो वे नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हैं। जीमसे चाट रहे हैं, नासिकासे सूँघ रहे हैं और बाहुओंसे आछिद्गन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान्के दर्शनसे ही घुछ चुके थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे ही घुछ चुके थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया॥ ५-६॥ भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओंको इतना अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका क्छेश बिल्कुछ जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान् श्रीकृष्णकी रतुति करने छगे॥ ७॥

राजाओंने कहा-शरणागतोंके सारे दुःख और भय हर लेनेवाले देवदेवेश्वर ! सिंद्रानन्दखरूप अविनाशी श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म-मृत्युरूप घोर संसार-चक्रसे भी छुड़ा दीजिये; क्योंकि इम संसारमें दु:खका कटु अनुमन करके उससे जब गये हैं और आपकी शरणमें आये हैं। प्रभो ! अब आप इमारी रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ मधुसूद्व ! हमारे खामी ! हम मगधराज जरासन्धका कोई दोष नहीं देखते । सगवन् ! यह तो आपका बहुत वड़ा अतुप्रह् है कि हम राजा कहलानेवाले लोग राज्यलक्ष्मीसे च्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा अपने राज्य-ऐम्बर्यके मदसे उन्मत्त हो जाता है, उसको सन्चे सुखकी-कल्याणकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंको ही अचल मान बैठता है ॥ १०॥ जैसे मूर्खलोग मृगतृष्णाके जलको ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इन्द्रियळोळुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशीळ मायाको सत्य वस्तु मान लेते हैं ॥ ११ ॥ भगवन् ! पहले इमलोग धन-सम्पत्तिके नशेमें चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी होड़ करते थे और अपनी ही प्रजाका नाश करते रहते थे । सचमुच हमारा जीवन अत्यन्त-क्रूरतासे भरा हुआ

था और हमलोग इतने अधिक मतत्राले हो रहे थे कि आप मृत्युरूपसे हमारे सामने खड़े हैं, इस बातकी मी हम तनिक परवा नहीं करते थे ॥ १२ ॥ सिद्धानन्द-खरूप श्रीकृष्ण ! कालकी गति बड़ी गहन है। वह इतना बल्यान है कि किसीके टाले टलता नहीं। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम-छोगोंको श्रीहीन, निर्धन कर दिया है । आपकी अहैतुक अनुकम्त्रासे हमारा घमंड चूर-चूर हो गया । अब हम आपके चरणकमर्लोका स्मरण करते हैं ॥ १३॥ विमो ! यह शरीर दिन-दिन क्षीण होता जा रहा है । रोगोंकी तो यह जन्मभूमि ही है । अब हमें इस शरीरसे मोगे जानेवाले राज्यकी अभिळाषा नहीं है। क्योंकि हम समझ गये हैं कि वह मृगतृष्णाके जड़के समान सर्वेगा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्मके फल खर्गीद लोकोंकी भी, जो मरनेके वाद मिछते हैं, इच्छा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवळ सुननेमें ही आकर्षक जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ अब हमें कृपा काके आप वह उपाय वतछाइये, जिससे आपके चरणकमछोंकी विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति वनी रहे । चाहे हमें संसारकी किसी भी योनिमें जन्म क्यों न लेना पड़े ॥१५॥ प्रणाम करनेवाळोंके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीहृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविन्दके प्रति हमारा बार-बार नमस्कार है।। १६॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कारांगारसे मुक्त राजाओंने जब इस प्रकार करुणावरुणाख्य मगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की, तब शरणागतरक्षक प्रमुने बड़ी मधुर वाणीसे उनसे कहा ॥ १७ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—नत्पतियो ! तुमलोगोंने जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें तुम लोगोंकी निश्चय ही सुदृढ़ मिक्त होगी । यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका खामी हूँ ॥ १८॥ नत्पतियो ! तुम लोगोंने जो निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है । तुमलोगोंने मुझसे जो कुल कहा है, वह विल्कुल ठीक है । क्योंकि मैं देखता हूँ, धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके मदसे चूर होकर बहुत-से लोग उच्लुहुल

और मतवाले हो जाते हैं ॥ १९ ॥ हैहय, नहुप, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवतां, दैत्य और नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे. पदसे च्यत हो गये || २० || तुमछोग यह समझ छो कि शरीर और इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसल्ये उनका नाश भी अवश्यम्मात्री है। -अतः उनमें आसक्ति मत करो। वड़ी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर यज्ञोंके द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करो ॥ २१॥ तमलोग अपनी वंश-परम्पराकी रक्षाके छिये, भोगके छिये नहीं, सन्तान उत्पन्न करी और प्रारम्बके अनुसार जन्म-मृत्यु, स्रख-दु:ख, लाभ-हानि-जो कुछ भी प्राप्त हों, उन्हें समानमावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझमें लगाकार जीवन विताओ ॥ २२ ॥ देह और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही रमण करो और भजन तथा आश्रमके योग्य व्रतींका पालन करते रही । अपना मन मलीभाँति मुझमें छगाकर अन्तमें तुमलोग मुझ ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मुक्तेश्वर मगनान् श्रीकृष्णने राजाओंको यह आदेश देकर उन्हें रनान आदि करानेके छिये बहुत-से छी-पुरुप नियुक्त कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित् । जरासन्थके पुत्र सहदेवसे उनको राजोवित वस्त-आमूषण, माछा-चन्दन आदि दिख्याकर उनका खूब सम्मान करवाया ॥ २५ ॥ जब ने रनान करके वस्तामूपणसे सुसज्जित हो चुके, तब मगनान्ने उन्हें उत्तम-उत्तग पदार्थोका मोजन करवाया और पान आदि तिविध प्रकारके राजोवित मोग दिख्नाये ॥ २६ ॥ मगनान् श्रीकृष्णने इस प्रकार उन वंदी राजाओंको सम्मानित किया । अब ने समस्त करेकोंसे छुटकारा पाकर तथा कानोंमें झिर्डामळाते हुए

सुन्दर-सुन्दर कुण्डल पहनकर ऐसे शोमायमान हुए, जैसे वर्पाऋतुका अन्त हो जानेपर तारे ॥ २७ ॥ फिर मगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सुवर्ण और मिणयोंसे भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ोंसे युक्त रथोंपर चढ़ाया, मधुर वाणीसे तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशोंको मेज दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि मगवान् श्रीकृष्णने उन राजाओंको महान् कप्टसे मुक्त किया । अब वे जगत्पति मगवान् श्रीकृष्णके रूप, गुण और लीलाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानीको चले गये ॥ २९ ॥ वहाँ जाकर उन लोगोंने अपनी-अपनी प्रजासे परमपुरुष मगवान् श्रीकृष्णकी अद्धत कृपा और लीला कहा सुनायी और फिर बढ़ी सावधानीसे मगवान्के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे ॥ ३० ॥

परीक्षित् । इस प्रकार मगत्रान् श्रीकृष्ण भीमसेनके द्वारा जरासन्यका वध करवाकर भीमसेन और अर्जुनके साथ जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्द्र-प्रस्थके किये चले। उन विजयी वीरोंने इन्द्रप्रस्थके पास पहुँचकर अपने-अपने शङ्ख बजाये, जिससे उनके इष्टमित्रोंको सुख और शत्रुओंको वड़ा दुःख हुआ ॥ ३१-३२ ॥ इन्द्रप्रश्यनिवासियोंका मन उस शह्य-ध्वनिको सुनकर खिल उठा । उन्होंने समझ लिया कि जरासन्व मर गया और अब राजा युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ कारनेका संकल्प एक प्रकारसे पूरा हो गया ॥ ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन और मगवान् श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिरकी वन्दना की और वह सब कृत्य कह सुनाया, जो उन्हें जरासन्वके वयके लिये करना पड़ा था ॥ ३४ ॥ धर्मराज युविष्ठिर मगत्रान् श्रीकृष्णके इस परम अनुप्रहकी बात सुनकर प्रेमसे मर गये, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओंको वूँदें टएकने छगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके ॥ ३५॥

## चौहत्तरवाँ अध्याय

भगवान्की अभ्रपूजा और शिशुपालका उद्घार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । धर्मराज श्रीकृष्णकी अहुत महिगा सुनकर बहुत प्रसन हुए और युधिष्टिर जरासन्यका वध और सर्वशक्तिमान् भगवान् उनसे बोळे॥ १॥

धर्मराज , युधिष्ठिरने कहा-सिंदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! त्रिलोक्तीके खामी त्रह्मा, शङ्कर आदि और इन्द्रादि छोकपाछ--सत्र आपकी आज्ञा पानेके छिये तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो वड़ी श्रद्धासे उसको शिरोधार्य करते हैं ॥ २ ॥ अनन्त ! हमलोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं अपनेको भूपति और नरपति । ऐसी स्थितिमें हैं तो हम दण्डके पात्र, परन्तु आप हमारी आज्ञा खीकार करते हैं और उसका पाङन करते हैं। सर्वशक्तिमान् कमङनयन मगवान्के छिये यह मनुष्य-छीळाका अभिनयमात्र है ॥ ३ ॥ जैसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजर्मे घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी मी प्रकारके कर्गींसे न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास ही । क्योंकि आप सजातीय, विजातीय और खगतभेदसे रहित खयं परम्रहा परमाग्मा हैं ॥ ४॥ किसीसे पराजित न होनेवाले माधव ! 'यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा -इस प्रकारकी विकारयुक्त भेदबुद्धि तो पशुओंकी होती है। जो आपके अनन्य सक्त हैं, उनके चित्तमें ऐसे पागळपनके विचार कमी नहीं आते । फिर आपमें तो होंगे ही कहाँसे ? (इसिक्टिये आप जो कुछ कर रहे हैं, वह खीळा-ही-छीळा है ) || ५ ||

श्रीशुक्तेवजी कहते हैं—परिक्षित् ! इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमतिसे यज्ञके योग्य समय आनेपर यज्ञके कर्मोंमें निपुण वेदवादी ब्राह्मणोंको ऋतिज, आचार्य आदिके रूपमें वरण किया ॥ ६ ॥ उनके नाम ये हैं— श्रीकृष्णहेंपायन व्यासदेन, भरद्दाज, धुमन्तु, गौतम, असित, वसिष्ठ, च्यनन, कण्य, मैत्रेय, कन्य, त्रित, विश्वामित्र, वामदेन, धुमति, जैमिनि, कृतु, पैछ, पराशर, गर्म, वैशम्यायन, अधर्म, कर्यप, धौम्य, परश्चराम, श्रुकाचार्य, आसुरि, बीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन और अकृतवण ॥ ७——९ ॥ इनके अतिरिक्त धर्मराजने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योजन आदि पुत्रों और महामित निद्धर आदिको भी बुळनाया ॥ १० ॥ राजन् । राजस्य यज्ञका दर्शन करनेके लिये देशके सन राजा, उनके

इसके वाद ऋतिज ब्राह्मणोंने सोनेके हलेंसे यज्ञभूमिको जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको शास्त्रानुसार यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२ ॥ प्राचीन कालमें जैसे वरुणदेवके यज्ञमें सब-के-सब यज्ञ्यात्र सोनेके बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिरके यज्ञमें भी थे। पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिरके यज्ञमें निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, राङ्करजी, इन्द्रादि छोक्रपाल, अपने गणोंके साथ सिद्ध और गन्धर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किलर, चारण, बड़े-बड़े राजा और रानियाँ—ये सभी उपस्थित हुए ॥ १३—१५ ॥ सबने बिना किसी प्रकारके कौत्रहलके यह बात मान ली कि राजस्य यज्ञ करना युधिष्ठिरके योग्य ही है। क्योंकि मगवान् श्रीकृष्णके भक्तके छिये ऐसा करना कोई बहुन बड़ी बात नहीं है । उस समय देवताओंके समान तेजसी याजकोंने धर्मराज युधिष्ठिरसे विधिपूर्वक राजस्य यह कराया; ठीक वैसे ही, जैसे पूर्वकालमें देवताओंने वरुणसे करवाया था ॥ १६॥ सोमळतासे रस निकाळनेके दिन महाराज युधिष्ठिरने अपने परम भाष्यवान् याजकों और यज्ञकर्मकी भूछ-चूककां निरीक्षण करनेवाले सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन किया॥ १७॥

अब समासद् छोग इस विषयपर विचार करने छगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा—अप्रपूजा होनी चाहिये। जितनी मित, उतने मत। इसिल्यें सर्वसम्मितिसे कोई निर्णय न हो स्का। ऐसी स्थितिमें सहदेवने कहा—॥ १८॥ 'यदुवंशशिरोमिंग मक्तवसल भगत्रान् श्रीकृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अप्रपूजाके पात्र हैं; क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमें हैं; और देश, काल, धन आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबके रूपमें मी ये ही हैं ॥ १९॥ यह सारा विश्व श्रीकृष्णका ही रूप है। समस्त यह भी श्रीकृष्ण-खरूप ही हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ही अप्नि, आहुति और मन्त्रोंके रूपमें हैं। ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग—ये दोनों भी श्रीकृष्णकी प्राप्तिके ही हेतु हैं॥ २०॥

समासदो ! मैं कहाँतक वर्णन करूँ, मगवान् श्रीकृष्ण वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, विजातीय और खगत-भेद नाममात्रका भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् उन्हींका खरूप है । वे अपने-आपर्मे ही स्थित और जन्म, अस्तिल, वृद्धि आदि छः मात्र-विकारोंसे रहित हैं। वे अपने आत्मखरूप सङ्कल्पसे ही जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं ॥२१॥ सारा जगत् श्रीकृष्णके ही अनुप्रहसे अनेकों प्रकारके कर्मका अनुष्टान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप प्रत्पार्योका सम्पादन करता है ॥ २२ ॥ इसिलिये सत्रसे महान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही अप्रपूजा होनी चाहिये । इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी तया अपनी भी पूजा हो जाती है ॥ २३ ॥ जो अपने दान-धर्मको अनन्त मात्रसे युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थोंके अन्तरात्मा, भेदभावरहित, परम शान्त और परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्णको ही दान करे ॥ २४ ॥ परीक्षित् ! सहदेव भगवानकी महिमा और उनके प्रभावको जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गये। उस समय धर्मराज युविष्टिरकी यज्ञसमामें जितने सत्पुरुप उपस्थित थे, सबने एक खरसे 'बहुन ठीक, बहुत ठीक' कहकर सहदेवकी वातका समर्थन किया॥२५॥ धर्मराज युधिष्ठिर-ने ब्राह्मणोंकी यह आज्ञा सुनकर तथा समासदोंका अभिप्राय जानकर वड़े आनन्दसे प्रेमोद्रेकसे बिह्नल होकर भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा की ॥ २६ ॥ अपनी पत्नी, माई, मन्त्री और कुटुम्बियोंके साथ धर्मराज युधिप्टिरने वड़े प्रेम और आनन्दसे मगत्रान्के पाँव पखारे तथा उनके चरणकमछों-का छोकपावन जळ अपने सिरपर धारण किया ॥२७॥ उन्होंने भगवान्को पीछे-पीले रेशभी वस्न और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किये । उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनन्दके आँधुओंसे इस प्रकार भर गये कि वे मगत्रान्को मलीमाँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८॥ यज्ञसमामें उपस्थित सभी छोग भगत्रान् श्रीकृष्णको इस प्रकार पृजित, सल्कृत देखकर हाय जोड़े हुए 'नमो नम: ! जय-जय !' इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हें नमस्तार करने छगे । उस समय आकाशसे खयं ही

पुष्पोंकी वर्षा होने लगी ॥ २९ ॥

परीक्षित् ! अपने आसनपर वैठा हुआ शिशुपाछ यह सत्र देख-पुन रहा था । भगवान् श्रीकृष्णके गुण सनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया । वह भरी समामें हाथ उठाकर वड़ी असिहण्युता किन्त निर्मयताके साथ मगवान्को सुना-सुनाकर अस्पन्त कठोर वार्ते कहने छगा--।। ३० ॥ 'समासदो ! श्रुतियोंका यह कहना सर्वथा सत्य है कि काछ ही ईखर है । लाख चेद्या करनेपर भी वह अपना काम करा ही लेता है-इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ वर्चों और मूखोंकी वातसे बड़े-बड़े वयोबुद्ध और ज्ञानवृद्धोंकी वृद्धि भी चकरा गयी है ॥ ३१ ॥ पर मैं मानता हूँ कि आपछोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय करनेमं सर्वया समर्थ हैं। इसिंखेये सदसस्पतियो । आप-छोग वाळक सहदेवकी यह वात ठीक न मार्ने कि 'कृष्ण ही अप्रपूजाके योग्य हैंग ॥ ३२ ॥ यहाँ वड़-बड़े तपसी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोंको शान्त करनेवाले, परमज्ञानी परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपियत हैं--जिनकी पूजा बड़े-बड़े छोकपाल भी करते हैं ॥३३॥ यज्ञकी भूळ-चूक वतळानेवाले उन सदसस्पतियों-को छोड़कार यह कुळकळङ्क ग्वाला मला, अप्रपूजा-का अधिकारी कैसे हो सकता है ? क्या कौआ कभी यज्ञके पुरोखाराका अधिकारी हो सकता है १॥३४॥ न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम । कुछ भी इसका ऊँचा नहीं है। सारे घमोंसे यह बाहर है। वेद और लोकमर्यादाओंका उल्लङ्घन करके मनमाना आचरण करता है । इसमें कोई गुण भी नहीं है । ऐसी स्थितिमें यह अग्रपूजाका पात्र कैसे हो सकता है १॥ ३५ ॥ आपटोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको शाप दे रखा है। इसिंछये सत्पुरुषोंने इस वंशका ही वहिष्कार कर दिया है । ये सत्र सर्त्रदा व्यर्थ मघुपानमें आसक्त रहते हैं। फिर ये अप्रयूजाके योग्य कैसे हो सकते हैं । १६ ॥ इन सवने ब्रह्मर्षियोंके द्वारा सेवित मथुरा आदि देशोंका परित्याग कर दिया और ब्रह्म-वर्चसके विरोधी ( वेदचर्चारहित ) समुद्रमें किला बना-कर रहने लगे। वहाँसे जब ये वाहर निकलते हैं, तो डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सताते हैं'॥ ३७॥ परीक्षित् । सच पूछो तो शिशुपालका सारा श्रम नष्ट हो चुका था। इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी-कड़ी बातें भगवान् श्रीकृष्णको सुनायों। परन्तु जैसे सिंह कभी सियारकी 'हुआँ-हुआँ' पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों-का कुछ भी उत्तर न दिया॥ ३८॥ परन्तु समासदोंके लिये भगवान्की निन्दा सुनना असहा था। उनमेंसे कई अपने-अपने कान बंद करके कोधसे शिशुपालको गाली देते हुए बाहर चले गये॥ ३९॥ परीक्षित् । जो भगवान्की या भगवत्परायण मत्तोंकी निन्दा सुनकर वहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने शुभकमोंसे च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है॥ ४०॥

परीक्षित् । अब शिज्ञपालको मार डालनेके लिये पाण्डव, मत्स्य, केकय और सुख्जयवंशी नरपति क्रोधित होकर हार्थोमें हथियार ले उठ खड़े हुए ॥४१॥ परन्तु शिशुपाळको इससे कोई घबड़ाहट न हुई । उसने बिना किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाछ-तछवार उठा छी और वह भरी समामें श्रीकृष्णके पक्षपाती राजाओंको छलकारने छगा ॥ ४२ ॥ उन छोगोंको छड़ते-झगइते देख भगवान् श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए । उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओंको शान्त किया और खयं क्रोध कारके अपने ऊपर झपटते शिशुपाडका सिर छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे काट लिया ॥ ४३ ॥ शिशुपालके मारे जानेपर वहाँ वड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके **छिये वहाँसे भाग खड़े हुए || ४४ || जैसे आ**काशसे गिरा हुआ छुक धरतीमें समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियोंके देखते-देखते शिशुपाछके शरीरसे एक ज्योति निकलकर भगवान् श्रीकृष्णमें समा गयी ॥ ४५॥ परीक्षित् ! शिज्यपाळके अन्तःकरणमें लगातार तीन जन्मसे वैरमावकी अभिवृद्धि हो रही थी । और इस प्रकार, वैरभावसे ही सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया—पार्धद हो गया । सच है—मृत्युके बाद होनेवाछी गतिमें मान ही कारण है ॥ ४६ ॥ शिक्रुपालकी सद्गति होनेके बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिरने सदस्य और ऋतिजोंको पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिष्र्वक यज्ञान्त-स्नान—अवसृथ-स्नान किया ॥ ४० ॥

परीक्षित् ! इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरका राजस्य यज्ञ पूर्ण किया और अपने संगे-सम्बन्धो और सुद्धदोंकी प्रार्थनासे कुछ महीनोंतक वहीं रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा युधिष्ठिरकी इच्छा न होनेपर भी सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मन्त्रियोंके साथ इन्द्रप्रस्थसे द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ ४९ ॥ परीक्षित् ! में यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवें स्कन्धमें) सुना चुका हूँ कि वैकुण्ठशासी जय और विजयको सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा था ॥ ५० ॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूयका यज्ञान्त-स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी सभामें देवराज इन्द्रके समान शोभायमान होने छगे ॥ ५१॥ राजा युधिष्ठिरने देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान् श्रीकृष्ण एवं राजसूय यज्ञकी प्रशंसा करते हुए बड़े आनंन्दसे अपने-अपने छोकको चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित् ! सब तो मुखी हुए, परन्तु दुर्योधनसे पाण्डवींकी यह उज्ज्वल राजलक्षीका उत्कर्ष सहन न हुआ । क्योंकि वह खभावसे ही पापी, कळह-प्रेमी और कुरुकुछका नाश करनेके छिये एक महान् रोग था।। ५३॥

परीक्षित् ! जो पुरुष भगवान् श्रीकृष्णकी इस छीछाका—शिञ्चपाछत्रघ, जरासन्ववध, बंदी राजाओंकी मुक्ति और यज्ञानुष्ठानका कीर्तन करेगा, वह समस्त पापोंसे छूट जायगा !! ५४ !!

## पचहत्तरवाँ अध्याय

राजसूय यक्षको पूर्ति और दुर्योधनका अपमान

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! अजातशत्रु जितने मनुष्य, नरपित, ऋषि, मुनि और देवता आदि धर्मराज युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमहोत्सवको देखकर, आये थे, वे सब आनन्दित हुए । परन्तु दुर्योधनको

बड़ा दुःख, बड़ी पीड़ा हुई; यह बात मैंने आपके मुखसे धुनी हैं । भगवन् ! आप कृपा करके इसका कारण बतलाइये ॥ १-२ ॥

श्रीग्रुकदेवजी महाराजने कहा-प्रीक्षित् ! तुम्हारे दादा युविष्टिर वहे महात्मा थे । उनके प्रेमवन्धनसे वैभक्त सभी बन्ध-बान्धवींने राजसूय यज्ञमें विभिन्न सेवाकार्य खीकार किया था॥ ३॥ भीगसेन भोजना-ल्यकी देख-रेख करते थे । दुर्योचन कीपाध्यक्ष थे । सहदेव अभ्यागतोंके खागत-सःकारमें नियुक्त थे शौर नकुछ त्रिविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम देखते घे ॥ ४ ॥ वर्जुन गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूपा करते थे और खयं भगवान् श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियोंके पाँव पखारनेका काम करते थे। देवी हौपदी भोजन परसनेका काम करती और उदारशिरोमणि कर्ण ख़ुले हाथों दान दिया करते थे ॥ ५ ॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार सात्यिक, विकर्ण, हार्दिन्य, विदुर, भृश्धिया आदि बाहीकके पुत्र और सन्तर्दन आदि राजन्य यज्ञमं विभिन्न कर्मोमें नियक्त थे । ने सब-के सब वैसा ही काम करते थे, जिससे नहाराज राजिएस्का प्रिय और हित हो ॥६-७॥

परीक्षित् ! जब ऋत्विज, सदस्य और बहुत पुरुपों-का तथा अपने इध-नित्र एवं बन्ध-बान्धवींका सुमधुर वाणी, विविच प्रकारकी पृजा-सामग्री और दक्षिणा आदि-से भद्यभाति सन्तार हो चुका तथा शिशुपाठ भक्त-बासक मनवानका चारणोंगे सुमा गया, तब धर्मराज युधिष्टिर गृहाजीमें यहान्त-स्नान करने गये॥ ८॥ उस समय जब वे अवस्थ-स्नान बरने छंगे, तत्र मृदङ्ग, शान, डोड, नीवत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह-तरहके बाज बजने छगे॥ ९॥ नर्तिकयां आनन्दसे द्युम-स्रूपकार नाचने छन्। झुंड-के-झुंड गर्वये गाने छने और वीणा, बेंग्नुरी तथा बाँस-पेंजीरे वजने खो। इनकी तुमुळ घ्वति सारे आकाशमें गूँज गयी ॥ १० ॥ सोने-के हार पहने हुए पद, सुझय, कम्बोज, कुरु, केक्य और कोसल देशके नरपति रंग-विरंगी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त और खूत्र सजे-धजे गजराजों, रथों, बीड़ों तथा मुसजित बीर सैनिकोंके साथ महाराज युधिष्टिरको आगे करके पृथ्वीको कँपाते हुए चल रहे थे ॥ ११-१२ ॥

यज्ञके सदस्य, ऋत्विज और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद-मन्त्रोंका केंचे खरसे उचारण करते हुए चले। देवता, ऋणि, पितर, गन्धर्व आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे॥ १३॥ इन्द्रप्रस्थके नर-नारी इत्र-फुलेछ, पुष्पोंके हार, रंग-विरंगे वस्त्र और बहुसूल्य आसूपणोंसे सज-अजकर एक-दूसरेपर जछ, तेछ, दूध, मक्खन आदि रस डाळकर मिगो देठे, एक-दूसरेके शरीरमें छगा देते और इस प्रकार कीडा करते हुए चछने छगे॥ १४॥ वाराङ्गनाएँ पुरुषोंको तेछ, गोरस, सुगन्थित जछ, हुल्दी और गाड़ी केसर मछ देतीं और पुरुप भी उन्हें उन्हीं वस्तुओंसे सरावोर कर देते।॥१५॥

उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये जैसे उत्तम-उत्तम विमानींपर चढ़कर आकाशमें बहुत-सी देवियाँ भाषी थीं, वेसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्रस्थकी बहुत-सी राजमहिलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पालकियोंपर सवार होकर आयी थीं । पाण्डवींके नमेरे माई श्रीकृष्ण और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरह-तरहके रंग शादि डाल रहे थे । इससे रानियोंके मुख लजीली मसकराहटसे खिछ उठते थे और उनकी वड़ी शोमा होती थी ॥ १६॥ उन छोगोंके रंग आदि डाल्नेसे रानियोंके वस भीग गये थे । इससे उनके शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्ग----वश्व:स्थल, जंघाऔर कटिमाग कुल-कुल दीख-से रहे थे । वे भी पिचकारी और पात्रोमें रंग भर-भरकर अपने देशों और उनके सखाओंपर उड़ेल रही थीं। प्रेमभरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और ज्ड़ोंके बन्धन ढीले पड़ गये ये तथा उनमें गुँधे हुए फ्रुट गिरते जा रहे थे । परीक्षित् ! उनका यह रुचिर और पत्रित्र विहार देखकर मिलन अन्तःकरणवाले पुरुपोंका चित्त चञ्चल हो उटता था, काम-मोहित हो जाता या ॥ १७॥

चक्तवर्ती राजा युषिष्ठिर द्रीपदी आदि रानियोंके साथ सुन्दर घोड़ोंसे युक्त एवं सोनेके हारोंसे सुसजित रथपर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो खयं राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि कियाओंके साथ मूर्तिमान् होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८॥ ऋत्विजोंने पत्नी-संयाज (एक प्रकारका यज्ञकर्म) तथा यज्ञान्त-स्नान-

सम्बन्धी कर्म करवाकर द्रौपदीके साथ सम्राट् युधिष्ठिर-को आचमन करवाया और इसके वाद गङ्गास्नान ॥१९॥ उस समय मनुष्योंकी दुन्दुभियोंके साथ ही देवताओंकी दुन्दुमियाँ भी बजने छगीं । बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, पितरं और मनुष्य पुष्पोंकी वर्षा करने छगे ॥ २० ॥ महाराज युधिष्ठिरके स्नान कर लेनेके बाद सभी वर्णी एवं आश्रमोंके छोगोंने गङ्गाजीमें स्नान किया; क्योंकि इस स्नानसे बहे-से-बहा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ २१॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने नयी रेशमी घोती और दुपद्य घारण किया तथा विविध प्रकारके आभूषणोंसे अपनेको सजा छिया। फिर ऋत्विज, सदस्य, ब्राह्मण आदिको वस्त्राभूषण दे-देकर उनकी पूजा की ॥२२॥ महाराज युधिष्ठिर भगत्रत्परायण थे, उन्हें सबमें भगवान्के ही दर्शन होते । इसिछये वे भाई-बन्धु, कुटुम्बी, नरपति, इष्ट-मित्र, हितैषी और सभी छोगोंकी बार-बार पूजा करते || २३ || उस समय सभी छोग जड़ाऊ कुण्डल, पुष्पोंके हार, पगड़ी, लंबी अँगरखी, दुपट्टा तथा मणियोंके बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके समान शोभायमान हो रहे थे। क्षियोंके मुखोंकी भी दोनों कानोंके कर्णफूछ और घुँघराछी अडकोंसे वड़ी शोमा हो रही थी तथा उसके कटिभागमें सोनेकी करधनियाँ तो बहुत ही मछी माछूम हो रही थीं ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! राजसूय यहमें जितने छोग आये थे-परम शीखवान् ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ छोकपाछ—इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिरने की । इसके बाद वे छोग धर्मगुजसे अनुमति लेकर अपने-अपने निवासस्थान-को चले गये ॥ २५-२६॥ परीक्षित् ! जैसे मनुष्य अमृत-पान करते-करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब छोग भगवद्भक्त राजिष युधिष्ठिरके राजसूय महायज्ञ-की प्रशंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७ ॥ इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिरने वड़े प्रेमसे अपने हितैथी सुदृद्-सम्बन्धियों, भाई-बन्धुओं और भगवान् श्रीकृष्णको भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोहकी कल्पनासे ही बड़ा दु:ख होता था ॥ २८॥ परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको द्वारकापुरी मेज दिया और खयं राजा युधिष्ठिरकी अभिलाषा पूर्ण करने-

के लिये, उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं रह गये ॥२९॥ इस प्रकार धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिर मनोरशोंके महान् समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन है, भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे अनायास ही पार कर गये और उनकी सारी चिन्ता मिट गयी ॥ ३०॥

एक दिनकी बात है, भगत्रान्के प्रमप्रेमी महाराज युधिष्टिरके अन्तःपुरकी सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय यज्ञद्वारा प्राप्त महत्त्वको देखका दुर्योधनका मन डाह्से जङने छगा ॥ ३१॥ परीक्षित् । पाण्डवोंके छिये मय दानवने जो महल बना दिये थे, उनमें नरपति, दैत्य-पति और सुरवियोंकी विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौन्दर्य स्थान-स्थानपर शोभायमान था । उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं। उस राजमवनमें उन दिनों भगवान श्रीकृष्णकी सहस्रों रानियाँ निवास करती थीं। नितम्बके भारी भारके कारण जब वे उस राजमवनमें धीरे-धीरे चलने लगती थीं, तब उनके पायजेवोंकी झनकार चारों ओर फैल जाती थी । उनका कटिमाग बहुत ही सुन्दर था तथा उनके वक्ष:स्रब्णर लगी हुई केसरकी लालिमासे मोतियोंके धुन्दर रवेत हार भी लाल-लाल जान पड़ते थे। कुण्डलेंकी और घुँघराली अलकोंकी चब्रलतासे उनके मुखकी शोभा और भी वढ़ जाती थी । यह सव देखकर दुर्योधनके हृदयमें वड़ी जलन होती । परीक्षित् ! सच पूछो तो दुर्योधन-का चित्त द्रौपदीमें आसक्त था और यही उसकी जलन-का मुख्य कारण भी था ॥ ३२-३३॥

एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम हितिषी भगवान् श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी समामें खर्णसिंहा-सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे। उनकी मोग-सामग्री, उनकी राज्यछ्क्ष्मी ब्रह्माजीके ऐखर्यके समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे॥ ३४-३५॥ उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुःशासन आदि माइयोंके साथ वहाँ आयां। उसके सिरपर मुकुट, गलेमें माला और हाथमें तल्वार थी। परीक्षित्। वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकोंको झिड़क रहाथा॥ ३६॥ उस समामें मयदानवने ऐसी माया फैला रक्खी थी कि

दुर्योधनने उससे मोहित हो स्थलको जल समझकर अपने त्रक समेट लिये और जलको स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियाँ तथा दूसरे नरपित हँसने लगे । यद्यपि युधिष्ठर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे परीक्षित् । उन्हें इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन प्राप्त हो चुका था ॥ ३८ ॥ इससे दुर्योधन लिंडजत हो गया, उसका रोम-रोम कोधसे जलने लगा । अत्र वह अपना मुँह लडकाकर चुपचाप समामवनसे निकलकर हिस्तिना-

पुर चला गया । इस घटनाको देखकर सत्पुरुषोंमें हाहा-कार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिरका मन भी कुछ खिल-सा हो गया । परीक्षित् । यह सब होनेपर भी मगवान् श्रीकृष्ण चुप थे । उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर जाय; और सच पूछो, तो उन्हींकी दृष्टिसे दुर्योधनको वह भ्रम हुआ था ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान् राजस्य-यज्ञमें दुर्योधनको ढाह क्यों हुआ ? जलन क्यों हुई ? सो वह सब मैंने तुम्हें वतला दिया ॥ ४० ॥

- A Company of A ----

## छिहत्तरवाँ अध्याय

#### शाल्वके साथ याद्वींका युद्ध

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं--ारीक्षित् । अव मनुष्य-की-सी छीला करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो । इसमें यह वताया जायगा कि सौभनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान्के हाथसे मारा गया ॥ १ ॥ शाल्व शिशुपालका सखा था और रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर वारातमें शिञ्जपालकी ओरसे आया हुआ था । उस समय यदु-वंशियोंने युद्धमें जरासन्य आदिके साथ-साय शालको भी जीत लिया था ॥ २ ॥ उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्वने यह प्रतिज्ञा की थी कि भें पृथ्वीसे यदुर्वशियोंको मिटाका छोडूँगा, सत्र छोग मेरा वछ-पैहिप देखना' ॥ ३ ॥ परीक्षित् । मूढ़ शाल्यने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव मगवान पञ्चपतिकी आराधना प्रारम्भ की । वह उन दिनों दिनमें केवल . एक बार मुईाभर राख फॉॅंक ढिया करता था ॥ ४ ॥ यों तो पार्वतीपति भगवान् शहर भाशुतोष हैं, भौढर-दानी हैं, फिर भी वे शाल्यका घोर सङ्गल्य जानकर एक वर्षके बाद प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने शरणागत शाल्यसे वर माँगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ उस समय शास्त्रने यह वर माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिये जो देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंसे तोड़ा न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाय और यदुवंशियोंके लिये अत्यन्त भयदूर

हों। । ६ ॥ भगवान् शङ्करने कह दिया 'तयास्तु !' इसके बाद उनकी आज्ञासे निपिश्वयोंके नगर जीतनेवाले मय दानवने छोहेका सौभनामक निमान बनाया और शाल्वको दे दिया ॥ ७ ॥ वह निमान क्या था एक नगर ही था । वह इतना अन्धकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यन्त किंटन था । चळानेवाळा उसे जहाँ छे जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा करते ही चळा जाता था । शाल्वने वह विमान प्राप्त करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवोंद्वारा किये हुए नैरको सदा स्मरण रखता था ॥ ८ ॥

परीक्षित् । शास्त्रने अपनी बहुत बड़ी सेनासे द्वारकाको चारों ओरसे घर छिया और फिर उसके फछ-फूछसे छदे हुए उपवन और उचानोंको उजाड़ने और नगरद्वारों, फाटकों, राजमहळों, अटारियों, दीवारों और नागरिकोंके मनोविनोदके स्थानोंको नष्ट-प्रष्ट करने छगा। उस श्रेष्ठ विमानसे शखोंकी झड़ी छग गयी॥९-१०॥ बड़ी-बड़ी चहानें, बृक्ष, बज्र, सर्प और ओछे बरसने छगे। बड़े जोरका बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूळ-ही-धूळ छा गयी॥ ११॥ परीक्षित् । प्राचीन काळमें जैसे त्रिपुरासुरने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर राज्या था, वैसे ही शास्त्रके विमानने द्वारकापुरीको अत्यन्त पीड़ित कर दिया। बहाँके नर-नारियोंको कहीं एक क्षणके छिये भी शान्ति न मिळती थी॥ १२॥

परमयशस्त्री वीर भगवान् प्रद्युम्नने देखा—हमारी प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथपर सवार होकर सक्तो ढाढ्स वँधाया और कहा कि 'डरो मत' ॥१३॥ उनके पीछे-पीछे सात्यिक, चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयोंके साथ अकूर, कृतवर्मा, भानुविन्द, गद, शुक, सारण आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े धनुष घारण करके निकले। ये सब-के-सब महार्यी थे। सबने कवच पहन रक्खे थे और सबकी रक्षाके लिये बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ-साथ चल रही थी ॥ १४-१५ ॥ इसके बाद प्राचीन कालमें जैसे देवताओंके साथ अधुरोंका घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शास्त्रके सैनिकों और यदुवंशियोंका युद्ध होने छगा । उसे देख-कर छोगोंके रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥ १६॥ प्रचुम्न-जीने अपने दिव्य अस्त्रोंसे क्षणभरमें ही सौभपति शाल्य-की सारी माया काट डाछी; ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणोंसे रात्रिका अन्यकार मिटा देते हैं ॥ १७॥ प्रद्युम्नजीके वार्णोमें सोनेके पंख एवं छोहेके फड छगे हुए थे। उनकी गाँठें जान नहीं पड़ती 🖟 थीं । उन्होंने ऐसे ही पचीस वाणोंसे शाल्वके सेना-पतिको घायळ कर दिया ॥ १८ ॥ परममनस्त्री प्रद्युम्न-जीने सेनापतिके साथ ही शास्त्रको भी सौ बाण मारे, फिर प्रत्येक सैनिकको एक-एक और सार्थियोंको दस-दस तथा वाहनोंको तीन-तीन बाणोंसे घायछ किया || १९ || महामना प्रशुम्नजीके इस अद्भुत और महान् कर्मको देखकर अपने एवं पराये—सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने छगे ॥ २०॥ परीक्षित् ! मय दानवका वनाया हुआ शाल्यका वह त्रिमान अत्यन्त मायामय था । वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपोंमें दीखता तो कभी एक रूपमें, कभी दीखता तो कभी न भी दीखता । यदुवंशियोंको इस बातका पता ही न चळता कि वह इस समय कहाँ है ॥ २१ ॥ वह कभी पृथ्वीपर आ जाता तो कभी आकाशमें उड़ने लगता। सभी पहाइकी चोटीपर चढ़ जाता, तो सभी जलमें तैरने लगता। वह अलात-चक्रके समान--मानो कोई दुमुँही छुकारियोंकी बनेठी भाँज रहा हो-- घूमता रहता था, एक क्षणके लिये भी कहीं ठहरता न

था ॥ २२ ॥ शाल्य अपने विमान और सैनिकोंके साथ जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वहीं-वहीं यदुवंशी सेनापित वाणोंकी झड़ी लगा देते थे ॥ २३ ॥ उनके बाण सूर्य और अग्निके समान जलते हुए तथा विषेले साँपकी तरह असहा होते थे । उनसे शाल्यका नगराकार विमान और सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी, यहाँतक कि यदुवंशियोंके बाणोंसे शाल्य खयं मूर्जित हो गया ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! शाब्वके सेनापतियोंने भी यदुवंशियोंपर खूब शस्त्रोंकी वर्षा कर रक्खी थी, इससे वे अत्यन्त पीड़ित थे; परन्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोंड़ा नहीं । वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजयकी प्राप्ति होगी ॥ २५ ॥ परीक्षित् । शाल्त्रके मन्त्रीका नाम था धुमान् , जिसे पहले प्रद्युम्न-जीने पन्नीस बाण मारे थे । वह बहुत वळी था । उसने झपटकर प्रद्युम्न जीपर अपनी फौछादी गदासे बड़े जोरसे प्रहार किया और 'मार छिया, मार छिया' कहकर गरजने छगा || २६ || परीक्षित् ! गदाकी चोटसे श्रृद्मन प्रयुग्नजीका वक्षः स्थल फट-सा गया । दारुकका पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारियवर्षके अनुसार उन्हें रणभूमिसे हटा ले गया ॥ २७ ॥ दो घड़ीमें प्रयुम्नजीकी मूर्जी टूटी । तत्र उन्होंने सारथीसे कहा--'सारथे ! तूने यह वहुत बुरा किया । हाय, हाय!त् मुझे रणभूमिसे हटा छाया १॥ २८॥ स्त ! हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंशका कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो ! यह कळ्ड्रका टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सृत ! तू कायर है, नपुंसक है ॥ २९॥ वतला तो सही, अब में अपने ताऊ वळरामजी और पिता श्रीकृष्णके सामने जाकर क्या कहूँगा ? अब तो सब लोग यही कहेंगे न, कि मैं युद्धसे भग गया १ उनके वृद्धनेपर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सक्रूँगा ॥३०॥ मेरी मामियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ पूछेंगी कि कहो, बीर ! तुम नपुंसक कैसे हो गये १ दूसरोंने युद्धमें तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया ! स्त ! अवस्य ही तुमने मुझे रणभूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है !' ॥३१॥ सारथीने कहा-आयुष्मन् ! गैने जो कुछ किया है, सारथीका धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ खामी ! युद्धका ऐसा धर्म है कि सङ्कट पड़नेपर सारथी रथीकी रक्षा कर छे और रथी सारथीकी ॥ ३२॥ इस धर्मको समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमिसे

हटाया है। शत्रुने आपपर गदाका प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गये थे, बड़े सङ्गटमें थे; इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा॥ ३३॥

#### 

#### सतहत्तरवाँ अध्याय

शाल्ब-उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । अब प्रशुप्तजीने हाथ-मुँह धीकर कत्रच पहन धनुप धारण किया और सारधी-से कहा कि 'मुझे वीर गुमान्के पास फिरसे ले चलेंगा १॥ उस समय गुमान् यादवसेनाकी तहस-नहस कर रहा या । प्रगुप्तजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२॥ चार वाणोंसे उसके चार घोड़े और एक-एक बाणसे सारथी, धनुप, ध्वजा और उसका सिर काट डाला ॥ ३॥ इधर गद, सात्यिक, साम्ब आदि यदुवंशी बीर भी शाब्य-की सेनाका संहार करने लगे । सौम विमानपर चढ़े हुए सैनिकोंकी गरदनें कट जातीं और वे समुद्धमें गिर पड़ते ॥ ४॥ इस प्रकार यदुवंशी और शाल्वके सैनिक एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे । बड़ा ही धमासान और मयद्भर युद्ध हुआ और वह लगातार सत्ताईस दिनोंतक चलता रहा ॥ ५॥

उन दिनों भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरके वुलानेसे इन्द्रप्रस्य गये हुए थे। राजस्य यज्ञ हो चुका था और शिश्चपालकी भी मृत्यु हो गयी थी॥६॥ वहाँ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि वड़े भयङ्कर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों, कुन्ती और पाण्डवोंसे अनुमति लेकर द्वारकाके लिये प्रस्थान किया॥ ७॥ वे मन-ही-मन कहने लेगे कि 'मैं पूज्य माई वल्रामजीके साथ यहाँ चला आया। अब शिश्चपालके पक्षपाती क्षत्रिय अवस्य ही द्वारकापर आक्रमण कर रहे हैं॥ ८॥ भगवान् श्रीकृष्णने द्वारकामें पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवोंपर वड़ी विपत्ति आयी है। तब उन्होंने बल्रामजीको नगरकी रक्षांके लिये नियुक्त कर दिया और सौभपति शास्त्रको देखकर अपने

सार्यी दारुकसे कहा ॥ ९ ॥ 'दारुक ! तुम शीव्र-से-शीघ्र मेरा रथ शाल्यके पास छे चछो । देखो, यह शाल्य वड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना ।। १०॥ भगवान्की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और उसे शालकी ओर ले चला। मगवान्के रथकी ध्वजा गरुड-चिह्नसे चिह्नित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा शाल्यकी सेनाके छोगोंने युद्धभूमिमें प्रवेश करते ही भगवानको पहचान लिया ॥ ११ ॥ परीक्षित् ! अवतक शास्त्रकी सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी । मगत्रान् श्रीकृष्णको देखते ही उसने उनके सारयीपर एक बहुत बड़ी शक्ति चळायी । वह शक्ति वड़ा मयहूर शब्द करती हुई आकाशमें बढ़े वेगसे चल रही थी और बहुत बढ़े लक्के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाशसे दिशाएँ चमक उठी थीं । उसे सारयोकी ओर आते देख भगवान श्रीकृष्णने अपने वाणोंसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये ॥ १२-१३ ॥ इसके वाद उन्होंने शालको सोवह बाण मारे और उसके निमानको भी जो आकाशमें घुम रहा था, असंस्य वाणोंसे चलनी कर दिया-ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे आकाशको भर देता है ॥ १४ ॥ शास्त्रने मगवान् श्रीकृष्णकी वार्यी मुजार्मे. जिसमें शाईश्वत्य शोभायमान या, वाण भारा, इससे शार्क्षधत्व मगत्रान्के हायसे छुटकर गिर पड़ा । यह एक अद्भुत घटना घट गयी ॥ १५ ॥ जो छोग आकाश या प्रथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोरसे 'हाय-हाया प्रकार उठे । तब शास्त्रने गरजकर भगवान् श्री-क्रप्णसे यों कहा-॥ १६॥ भूढ़ ! त्ने हमलोगोंके देखते-देखते हमारे माई और सखा शिशुपालकी पत्नीको हर लिया तथा भरी समामें, जन कि हमारा मित्र शिञ्चपाळ असावधान था, त्ने उसे मार डाळा ॥ १७॥

मैं जानता हूँ कि त् अपनेको अजेय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे वाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई छौटकर नहीं आता'।। १८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा- रि मन्द ! तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत सवार है । शूरवीर व्यर्थकी वकवाद नहीं करते, वे अपनी बीरता ही दिखळाया करते हैं ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीकृष्णने क्रोधित हो अपनी अत्यन्त वेगवती और भयङ्कर गदासे शाल्वके जन्नुस्थान ( हँसळी ) पर प्रहार किया । इससे वह खून उगळता हुआ कॉंपने छगा ॥ २० ॥ इधर जब गदा भगवान्के पास लौट भायी, तब शाल्व अन्तर्धान हो गया । इसके वाद दो घड़ी बीतते-त्रीतते एक मनुष्यने भगवान्के पास पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोछा--- 'मुझे आपकी माता देवकीजीने मेजा है ॥ २१ ॥ उन्होंने कहा है कि अपने अत्यन्त प्रेम \_ रखनेवाले महाबाह पिताके प्रति श्रीकृष्ण ! शाल्य तुम्हारे पिताको उसी प्रकार बॉॅंधकर ले गया है, जैसे कोई कसाई पश्चको बॉंधकर ले जाय। ११२२। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान् श्री-कृष्ण मनुष्य-से बन गये। उनके मुँहपर कुछ उदासी छा गयी । वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त करुणा और स्नेह्से कहने छगे---।। २३ ॥ 'अहो ! मेरे भाई बळरामजीको तो देवता । अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता । वे सदा-सर्वदा सात्रधान रहते हैं । शाब्त्रका बल-पौरुष तो अत्यन्त 'अल्प है । फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँधकर ले गया १ सचमुच, प्रारम्भ बहुत बळवान् हैं ॥ २४ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्य वसुदेवजीके समान एक मायारचित मनुष्य लेकर वहाँ भा पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने लगा---।।२५॥ मूर्ख ! देख, यही तुझे पैदा करनेत्राटा तेरा वाप है, जिसके छिये तू जी रहा है। तेरे देखते-देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ । कुछ बछ-पौरुष हो, तो इसे न्नचा' ॥२६॥ मायावी शाल्वने इस प्रकार मगत्रान्को

फटकारकर मायारचित वसुदेवका सिर तळवारसे काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्य विमानपर जा वैठा ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण खयंसिद्ध ज्ञानखरूप और महानुमाव हैं । वे यह घटना देखकर दो घड़ीके लिये अपने खजन वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषोंके समान शोकमें हुव गये । परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो शास्त्रकी फैलायी हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने वतलायी थी ॥ २८ ॥ मगवान् श्रीकृष्णने युद्धभूमिमें सचेत होकर देखा—न वहाँ दृत है और न पिताका वह शरीर; जैसे खप्नमें एक दृश्य दीखकर छन्न हो गया हो ! उधर देखा तो शास्त्र विमानपर चढ़कर आकाशमें विचर रहा है । तब वे उसका वध करनेके लिये उद्यत हो गये ॥ २९ ॥

प्रिय परीक्षित् ! इस प्रकारकी बात पूर्वापरका वि चार न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं । अवश्य ही वे इस बातको भूल जाते हैं कि श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा कहना उन्हीं वचनोंके विपरीत है ॥३०॥ कहाँ अज्ञानियोंमें रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण—जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखण्डित है, एकरस है । (भला, उनमें वैसे मार्वोक्ती सम्भावना ही कहाँ है १ ) ॥३१॥ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवा करके आस्मविद्याका मलीभाँति सम्पादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदिमें आत्मबुद्धिरूप अनादि अज्ञानको मिटा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । उन संतोंके परम गतिखरूप भगवान् श्रीकृष्णमें मला, मोह कैसे हो सकता है १॥ ३२॥

अव शाल्य मगत्रान् श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और वेगसे शक्षोंकी वर्षा करने छगा था। अमोघशक्ति मगत्रान् श्रीकृष्णने भी अपने बाणोंसे शाल्यको घायछ कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिरकी मणिको छिन्न-भिन्न कर दिया। साथ ही गदाकी चोटसे उसके त्रिमानको भी जर्जर कर दिया॥ ३३॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके हाथोंसे चळायी हुई गदासे वह विमान चूर-चूर होकर समुद्रमें गिर पड़ा। गिरनेके पहले ही शाल्व हाथमें गदा लेकर धरतीपर कूद पड़ा और सावधान होकर वहे वेगसे भगवान् श्रीकृष्णकी ओर झपटा ॥ ३१ ॥ शाल्वको आक्रमण करते देख उन्होंने मालेसे गदाके साथ उसका हाथ काट गिराया । फिर उसे मार डाळनेके लिये उन्होंने प्रख्यकाळीन स्पर्यके समान तेजस्ती और अत्यन्त अद्मुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया । उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो स्पर्यके साथ उदयाचळ शोभायमान हो ॥ ३५ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने उस चक्रसे परम मायावी शाल्वका कुण्डळ-किरीटमहित सिर घड्से अळग

कर दिया; ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्रने कन्नसे चूत्रासुरका सिर काट ढाळा या। उस समय शाल्त्रके सैनिक अत्यन्त दुःखसे 'हाय-हाय' चिल्ळा छटे।। ३६॥ परीक्षित् ! जब पापी शाल्त मर गया और उसका तिमान भी गदाके प्रहारसे चूर-चूर हो गया, तब देवताळोग आकाशमें दुन्दुमियाँ बजाने छने। ठीक इसी समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिक्नुपाळ आदिका वदला छेनेके छिये अत्यन्त क्रोवित होकर आ पहुँचा॥ ३७॥

#### अठहत्तरवाँ अध्याय

द्न्तवक्त्र और विदूरथका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें वलरामजीके हाथसे स्तजीका वध

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित ! शिशुपाल, शाल्य और पौण्ड्कके मारे जानेपर उनकी मित्रताका ऋण चुकानेके लिये मूर्ख दन्तवका अकेला ही पैदल युद्धभूमिमें आ धमका। वह क्रोधके मारे आग-वव्छा हो रहा या। शक्षके नामार उसके हाथमें एकमात्र गद्रा थी । परन्तु परीक्षित् ! छोगोंने देखा, वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी हिल रही है ॥ १-२ ॥ मगनान् श्रीकृष्णने जव उसे इस प्रका( आते देखा, तव झटपट हाथमें गदा लेका वे (यसे कृद पड़े । फिर जैसे समुद्रके तटकी भूमि उसके ज्यार-माटेको आगे बढ़नेसे रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ घमंडके नशेमें चूर करूपनरेश दन्तवकाने गदा तानकर भगवान् श्रीकृष्णसे कहा-'वड़े सीमाग्य और आनन्दकी वात है कि भाज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ १ ॥ कृष्ण ! तुम मेरे मामाके छड़के हो, इसछिये तुम्हें मारना तो नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे मित्रोंको मार ढाळा है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो । इसिछिये मितमन्द ! आज मैं तुम्हें अपनी बज़-कर्कश गदासे चूर-चूर कर डाएँगा ॥ ५ ॥ मूर्ब ! वैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, फिर मी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शारीरमें रहनेवाळा कोई रोग हो ! में अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझपर ऋण

है । अत्र तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋणसे उऋण हो सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अङ्करासे हाथीको घायल काता है, वैसे ही दन्तवक्त्रने अपनी कड़वी बातोंसे श्रीष्ट्रम्णको चोट पहुँचानेकी चेष्टा की और फिर वह उनके सिरपर बड़े बेगसे गढ़ा मारकर सिंहके समान गरज उठा ॥ ७॥ रणभूमिमें गदाकी चोट खाकर भी भगवान श्रीकृष्ण टस-से-मस न हुए । उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हाळकर उससे दन्तवक्त्रके वक्षः स्थलपर प्रहार किया ॥ ८ ॥ गदाकी चोटसे दन्तवनत्रका कलेजा फट गया । वह मुँह्से खून उगड़ने छगा । उसके वाल बिखर गये, मुजाएँ और पैर फैल गये। निदान निष्प्राण होकर वह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ परीक्षित् ! जैसा कि शिशुपाळकी मृत्युके समय हुआ था, सब प्राणियोंके सामने ही दन्तवकत्रके मृत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीतिसे भगवान् श्रीक्रणमें समा गयी ॥ १०॥

दन्तवक्त्रके माईका नाम था विदूरथ । वह अपने माईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुळ हो गया । अब वह क्रोधके मारे छंबी-छंबी साँस छेता हुआ हाथमें ढाळ-तळवार छेकर मगवान् श्रीकृष्णको मार डाळनेकी इच्छासे आया ॥११॥ राजेन्द्र ! जब मगवान् श्रीकृष्णने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छूरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे किरीट और कुण्डलके साथ उनका सिर् धड्से अलग कर दिया ॥ १२ ॥ इस प्रकार मगवान् श्रीकृष्णने शाल्व, उसके विमान सौभ, दन्तवक्त्र और विदूरथको, जिन्हें मारना दूसरोंके लिये अशक्य था, मारकर द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे । बड़े-वड़े ऋषि-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, विद्याधर और वासुिक आदि महानाग, अप्सराएँ, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुर्णोकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे थे । भगवान्के प्रवेशके अवसरपर पुरी खुब सजा दी गयी थी और बहु-बहु वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीके-पीके चल रहे थे ॥ १३-१५ ॥ योगेखर एवं जगदीखर भगवान् श्रीकृष्ण इसीप्रकार अनेकों खेळ खेळते रहते हैं। जो पशुओंके समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं । परन्तु वास्तवमें तो वे सटा-सर्वेदा विजयी ही हैं ॥ १६ ॥

एक वार बळरामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं । वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर छड़ना पसंद नहीं था । इसिछिये वे तीथींमें स्नान करनेके बहाने द्रारकासे चले गये ॥ १७ ॥ वहाँसे चलकर उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें स्नान किया; और तर्पण तथा ब्राह्मण-मोजनके द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्योंको तप्त किया । इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणोंके साथ जिधासे सरखती नदी आ रही थी, उधर ही चल पड़े || १८ || वे क्रमशः पृथूदक, विन्दुसर, त्रितकूप, सुदर्शनतीर्थ, विशालतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्रती आदि तीर्थोंमें गये ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! तदनन्तर यमुनातट और गङ्गातटके प्रधान-प्रधान तीर्थोंमें होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये । तन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्रमें बड़े-बड़े ऋषि सत्सङ्गरूप . महान् सत्र कर रहे थे ॥ २० ॥ दीर्घकाल्टतक सत्सङ्ग-सत्रका नियम लेकर वैठे हुए ऋषियोंने बळरामजीको ... आया देख अपने-अपने आसर्नोंसे उठकर उनका खागत-, सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद करके उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ वे अपने साधियोंके साध

आसन ग्रहण करके वैठ गये और उनकी अर्चा-पूजा हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान् व्यासके शिष्य रोमहर्षण व्यासगदीपर बैठे हुए हैं ॥ २२ ॥ वलरामजीने देखा कि रोमहर्षणजी सूत-जातिमं उत्पन्न होनेपर भी उन श्रेष्ट ब्राह्मणोंसे ऊँचे आसनपर वैठे हुए हैं और उनके आनेपर न तो उठकर खागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही । इसपर बलरामजीको क्रोध आ गया ॥ २३ ॥ वे कहने लगे कि 'यह रोमहर्षण प्रतिलोम जातिका होनेपर भी इन श्रेष्ठ त्राह्मणोंसे तथा धर्मके रक्षक हमछोगोंसे ऊपर वैठा हुआ है, इसिक्ये यह दुर्बुद्धि मृत्युदण्डका पात्र है।।२४॥ भगवान् व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास. पुराण, धर्मशास्त्र आदि वहत-से शास्त्रोंका अध्ययन भी किया है; परन्तु अभी इसका अपने मन-पर संयम नहीं है । यह विनयी नहीं, उद्दण्ड है । इस अजितात्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मान रक्खा है । जैसे नटकी सारी चेष्टाएँ अभिनयमात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके छिये है। उससे न इसका छाम है और न किसी दूसरेका ॥ २५-२६ ॥ जो लोग धर्मका चिह्न धारण करते हैं, परन्त धर्मका पाछन नहीं करते. वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिये वध करनेयोग्य हैं । इस जगतमें इसीळिये मैंने अवतार धारण किया है। । २७ ॥ भगवान् बळराम यद्यपि तीर्थयात्राके कारण दृष्टींके वधसे भी अलग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथमें स्थित कुराकी नोकसे उनपर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गये । होनहार ही ऐसी थी ॥ २८ ॥ सूतजीके मरते ही सब ऋषि-मुनि हाय-हाय करने छगे, सबके चित्त खिन हो गये। उन्होंने देवाधि-देव मगवान् बळराम जीसे कहा--- 'प्रभी । आएने यह बहुत बड़ा अधर्म किया ॥ २९ ॥ यदुवंशशिरोमणे । स्तजीको हमी लोगोंने ब्राह्मणोचित आसनपर वैठाया था और जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके लिये उन्हें शारीरिक कष्टसे रहित आयु भी दे दी थी ॥३०॥ आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो ब्रह्म-हत्याके समान है । हमलोग यह मानते हैं कि आप

योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार छोगोंको पित्रत्र करनेके छिये हुआ है; यदि आप किसीकी प्रेरणाके विना खयं अपनी इच्छासे ही इस ब्रह्महत्याका प्रायिश्वत कर छेंगे तो. इससे छोगोंको बहुत शिक्षा मिलेगी॥ ३१-३२॥

भगवान् वृखरामने कहा—मैं छोगोंको शिक्षा देनेके छिये, छोगोंपर अनुप्रह करनेके छिये इस ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त अवस्य करूँगा, अतः इसके छिये प्रथम श्रेणीका जो प्रायश्चित्त हो, आपछोग उसीका विधान कीजिये ॥ ३३ ॥ आपछोग इस स्तको छंबी आयु, बल, इन्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, मुशे बतला दीजिये; मैं अपने योगबल्से सब कुछ सम्पन्न किये देता हूँ॥ ३४ ॥

ऋषियोंने कहा—बल्रामजी ! आप ऐसा कोई उपाय कीजिये जिससे आपका शल, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हमलोगोंने उन्हें जो बरदान दिया था, वह भी सत्य हो जाय ॥ ३५॥

भगवान् वलरामने कहा - ऋषियो ! वेदोंका ऐसा

कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उरान्न होता है । इसिंख्ये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपछोगोंको पुराणोंकी कथा धुनायेगा । उसे मैं अपनी शक्तिसे दीर्घायु, इन्द्रियशक्ति और वर्छ दिये देता हूँ ॥ ३६ ॥ ऋषियो ! इसके अतिरिक्त आपछोग और जो वुछ भी चाहते हों, मुझसे किहिये । मैं आपछोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा । अनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया है, उसका प्रायिक्षत्त भी आपछोग सोच-त्रिचारकर वतलाइये । क्योंकि आपछोग इस विषयके विद्वान हैं ॥ ३७ ॥

ा ऋषियोंने कहा—बल्रामजी । इल्लल्का पुत्र वल्लल नामका एक भयद्वर दानव है। वह प्रत्येक पर्व-पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्रको दूषित कर देता है ॥ ३८॥ यदुनन्दन ! वह यहाँ आकर पीत्र, खून, विष्ठा, मृत्र, शरात्र और मांसकी वर्षा करने लगता है। आप उस पापीको मार डाल्लिये। हमलोगोंकी यह बहुत वड़ी सेना होगी॥ ३९॥ इसके बाद आप एकाग्रचित्तसे तीथोंमें स्नान करते हुए बारह महीनों-तक मारतवर्षकी परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये। इससे आपकी गुद्धि हो जायगी॥ ४०॥

### उन्नासीवाँ अध्याय

#### यल्वलका उद्धार और वलरामजीकी तीर्थयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! पर्वका दिन आनेपर वड़ा भयद्वर अंधड़ चलने लगा । धूलकी वर्षा होने लगी और चारों ओरसे पीक्की दुर्गन्य आने लगी ॥ १ ॥ इसके बाद यज्ञशालामें बल्क दानवने मल-मृत्र आदि अपित्रत्र वस्तुओंकी वर्षा की । तदनन्तर हाथमें त्रिश्ल लिये वह खयं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ उसका डील-डील बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर-का-ढेर कालिख इकहा कर दिया गया हो । उसकी चोटी और दाड़ी-मूंछ तपे हुए ताँवेके समान लाल-लाल थीं । बड़ी-बड़ी दाड़ों और भींहोंके कारण उसका मुँह बड़ा भयावना लगता था । उसे देखकर भगतान बलरामजीने शत्रु-सेनाकी कुंदी करनेवाले मंसल और दंत्योंको चीर-पाड़ डालनेवाले हल्का सारण किया ।

उनके स्मरण करते ही वे दोनों शख तुरंत वहाँ भा पहुँचे ॥ ३-४ ॥ बळामजीने आकाशमें विचरनेवाले वस्त्रळ दैत्यको अपने हळके अगले मागसे खींचकर उस ब्रह्मदोहीके सिरपर वहे क्रोधसे एक मूसळ कसकर जमाया, जिससे उसका ळळाट फट गया और वह ख्न उगळता तथा आतिखरसे चिल्छाता हुआ धरतीपर गिर पहा, ठीक वैसे ही जैसे बज़की चोट खाकर गेरू आदिसे छाळ हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो ॥ ५-६ ॥ नेमिपारण्यवासी महाभाग्यवान् मुनियोंने बळरामजीकी स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये, और जैसे देवतालोग देवराज इन्द्रका अभिपेक करते हैं वंसे ही उनका अभिपेक किया ॥ ७ ॥ इसके बाद ग्रावियोंने बळरामजीको दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूष ग

दिये तथा एक ऐसी वैजयन्ती माळा भी दी, जो सौन्दर्यका आश्रय एवं कभी न मुरझानेवाले कमळके पुष्पेंसे युक्त है ॥ ८॥

तदनन्तर नैमिषारण्यवासी ऋषियोंसे विदा होकर उनके आज्ञानुसार बल्रामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी नदीके तटपर आये । वहाँ स्नान करके वे उस सरोवरपर गये, जहाँसे सरयू नदी निकळी है ॥ ९ ॥ वहाँसे सायूके किनारे-किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आये; और वहाँ खान तथा देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण करके वहाँसे पुछहाश्रम गये ॥ १० ॥ वहाँसे गण्डकी, गोमती तथा विपाशा नदियोंमें स्नान करके वे सोननदके तटपर गये और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गयामें जाकर पितरोंका वसुदेवजीके आज्ञा-नुसार पूजन-यजन किया । फिर गङ्गा-सागर-संगमपर गये: वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ-कृत्योंसे निवृत्त होकर महेन्द्र पर्वतपर गये । वहाँ परश्चरामजीका दर्शन और अभिवादन किया । तदनन्तर सप्त गोदावरी, वेणा, पम्पा और भीमरथी आदिमें स्नान करते हुए खामि-कार्तिकका दर्शन करने गये तथा वहाँसे महादेवजीके निवास-स्थान श्रीशैंलपर पहुँचे। इसके बाद मगवान बलरामने द्रविड देशके परम पुष्यमय स्थान वेङ्कराचल (बालाजी) का दर्शन किया और वहाँसे वे कामाक्षी—शिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें स्नान करते हुए पुष्यमय श्रीरंगक्षेत्रमें पहुँचे । श्रीरंगक्षेत्रमें भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहते हैं ॥ ११-१४ ॥ वहाँसे उन्होंने त्रिष्णुभगवान्के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मशुरा तथा वहे-बहे महापापोंको नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा की || १५ || वहाँ बलरामजीने ब्राह्मणोंको दस हजार गौएँ दान कीं। फिर वहाँसे कृतमाळा और ताम्रपणीं नदियोंमें स्नान करते हुए वे मळ्यपर्वतपर गये। वह पर्वत सात कुळपर्वतोंमेंसे एक है ॥ १६ ॥ वहाँपर विराजमान अगस्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्यजीसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके वलरामजीने दक्षिण समुद्रकी यात्रा की । वहाँ उन्होंने दुर्गादेवीका कन्याकुमारीके रूपमें दर्शन किया ॥ १७ ॥ इसके बाद वे पाल्गुन तीर्ध-अनन्तरायन क्षेत्रमें गये

और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पञ्चाप्सरस तीर्थमें स्नान किया । उस तीर्थमें सर्वदा विष्णुमगवान्का सानिष्य रहता है । वहाँ वळरामजीने दस हजार गीएँ दान कीं ॥ १८॥

अब भगवान् बळराम वहाँसे चळका केरळ और त्रिगर्त देशोंमें होकर भगवान् शङ्करके क्षेत्रमें गोकर्णतीर्धमें आये । वहाँ सदा-सर्वदा भगवान् शङ्कर विराजमान रहते हैं ॥ १९ ॥ वहाँसे जलसे घिरे द्वीपमें निवास करने-वाली आर्यादेवीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे चलकर शूर्पारक-क्षेत्रकी यात्रा की, इसके वाद तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्या निदयोंमें स्नान करके वे दण्डका-रण्यमें आये || २० || वहाँ होकर वे नर्मदाजीके तटपर गये । परीक्षित् ! इस पवित्र नदीके तटपर ही माहिष्मतीपुरी है । वहाँ मनुतीर्थमें स्नान करके वे फिर प्रभासक्षेत्रमें चले आये ॥२१॥ वहीं उन्होंने ब्राह्मणोंसे सुना कि कौरव और पाण्डवोंके युद्धमें अधिकांश क्षत्रियों-का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस दिन रण-भूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे थे, उसी दिन बळरामजी उन्हें रोक्तनेके लिये कुरुक्षेत्र जा पहुँचे ॥ २३॥

महाराज युधिष्ठिर, नकुछ, सहदेव, भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने बलरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे । वे डरते हुए मन-ही-मन सोचने छंगे कि ये न जाने क्या कहनेके छिये यहाँ पधारे हैं १॥ २४॥ उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हायमें गदा लेकर एक-दूसरेको जीतनेके छिये क्रोधसे भस्कर भाँति-भाँतिके पैंतरे बदल रहे थे । उन्हें देखकर बल्रामजीने कहा—॥ २५॥ 'राजा दुर्योधन और भीमसेन । तुम दोनों वीर हो । तुम दोनोंमें वळ-पौरुष मी समान है । में ऐसा समझता हूँ कि भीमसेनमें बळ अधिक है और दुर्योघनने गदायुद्धमें शिक्षा अधिक पायी है ॥२६॥ इसिंख्ये तुमछोगों-जैसे समान बळशाळियोंमें किसी एककी जय या पराजय नहीं होती दीखती । अतः तुमळोग व्यर्थका युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दों ॥ २७॥ परीक्षित् ! बळरामजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी। परन्तु उन दोनोंका वैरमाय इतना दृढ़मूळ हो गया था कि उन्होंने बल्रामजीकी बात न मानी। वे एक-दूसरेकी काटु वाणी और दुर्व्यवहारोंका स्मरण करके उन्मत्त-से हो रहे थे ॥ २८ ॥ भगवान् बल्रामजीने निश्चय किया कि इनका प्रारच्य ऐसा ही हैं; इसिल्ये उसके सम्बन्धमें विशेष आग्रह न करके वे हारका लौट गये। हारकामें उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बड़े प्रेमसे आने आकर उनका खाणत किया॥ २९ ॥ वहाँसे बल्रामजी फिर नेमिपारण्य क्षेत्रमें गये। वहाँ ऋषिमें विरोधभावसे—युद्धादिसे निवृत्त बल्रामजीके हारा बड़े प्रेमसे सब प्रकारके यह कराये। परीक्षित् ! सच पूछो तो जितने भी यह हैं, वे बल्रामजीके अंग ही हैं। इसिल्ये उनका यह पहानुष्ठान लोकसंग्रहके लिये ही था॥ ३०॥ सर्वसमर्थ भगवान् बल्रामने उन ऋषियोंको विश्वद्ध तस्वज्ञानका उपदेश किया, जिससे

वे लोग इस सम्पूर्ण विश्वको अपने-आपमें और अपने-आपको सारे विश्वमें अनुमन करने लगे ॥ ३१ ॥ इसके वाद वल्रामजीने अपनी पत्नी रेन्नतीके साथ यज्ञान्त-स्नान किया और सुन्दर-सुन्दर वल तथा आमूपण पहनकर अपने भाई-वन्धु तथा खजन-सम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार शोभाषमान हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रोंके साथ चन्द्रदेव होते हैं ॥ ३२ ॥ परीक्षित् ! भग्नान् वल्राम खयं अनन्त हैं । उनका खरूप मन और वाणी-के परे हैं । उन्होंने लीलाके लिये ही यह मनुष्योंका-सा शरीर प्रहण किया है । उन वल्रशाली वल्ररामजीके ऐसे-ऐसे चरित्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती ।३३। जो पुरुप अनन्त, सर्वन्यापक, अद्भुतकर्मा मगनान् वल्ररामजीके चरित्रोंका सायं-प्रातः समरण करता है, वह भगनान्का अल्यन्त प्रिय हो जाता है ॥ ३४ ॥

#### 

### अस्सीवाँ अध्याय

श्रीकृष्णके द्वारा सुदामाजीका खागत

राजा परीक्षित्नं पृछा—भगवन् । प्रेम और मुक्तिके दाता परहर परमारमा भगवान् श्रीकृष्णको राक्ति अनन्त है । इस्टिये उनकी गायुर्य और ऐसर्यसे गरी नीलाएँ भी **अनन्त** हैं । अत्र हम उनकी दूसरी टीटाएँ, जिनका वर्णन आपने अवतक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ त्रवन् ! यह जीव विषय-सुखको खोजटे-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है। वे वाणकी तरह इसके चित्तमें चुभते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसा कौन-सा रसिक-रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार-बार पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णकी मङ्गरूपयी छीलाओं-का श्रवण काके भी उनसे विमुख होना चाहेगा ॥ २ ॥ जो याणी भगवानके गुणोंका गान करती है, वही सची वाणी है। वे ही हाथ सन्चे हाथ हैं, जो भगवान्की सेवाके लिये काम करते हैं। वही मन सचा मन है, जो चराचर प्राणियोंमें नित्रास करनेवाले भगवान्का स्मरण करता है; और वे ही कान वास्तवमें कान कहने योग्य हैं, जो मगत्रान्की पुण्यनगी कथाओंका श्रत्रण करते हैं।३। वही शिर गिर है, जो चराचर जगत्को भगवान्की चळ-अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार वरता है; और जो सर्वत्र भगविद्वग्रहका दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तवमें नेत्र हैं। शरीरके जो अङ्ग भगवान् और उनके भक्तोंके चरणोदकका सेवन करते हैं, वे ही अङ्ग वास्तवमें अङ्ग हैं; सच पृष्ठिये तो उन्हींका होना सफल है ॥ ४॥

स्तजा कहते हैं—शीनकादि शृषियो । जब राजा परिक्षित्ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब मगवान् श्रीशुकदेव- जीका हदय मगवान् श्रीकृष्णमें ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित्से इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥

श्रीगुकद्वेवजीने कहा—परीक्षित् ! एक ब्राह्मण भगत्रान् श्रीकृष्णके परम मित्र थे । वे वड़े ब्रह्मज्ञानी, त्रिपयोंसे त्रिरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ वे गृहस्य होनेपर मी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न रखक्तर प्रारम्धके अनुसार जो कुछ मिळ जाता, उसीमें सन्तुष्ट रहते थे । उनके वल तो फटे-पुराने थे ही, उनकी पत्नीके भी वैसे ही थे । वह भी अपने पतिके समान ही भूखसे दुवली हो रही थी ॥ ७ ॥ एक दिन रिष्ट्रताकी प्रतिपूर्ति हु:खिनी पतित्रता भूखके मारे काँपती दुई अपने पतिदेवके पास गयी और मुरसाये हुए मुँहसे बोळी——॥ ८ ॥ 'भगवन् । साक्षात् छश्मीपति

भगवान् श्रीकृष्ण आपके सखा हैं । वे भक्तवाञ्छाकल्पतरु, शरणागतवत्सल और ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं ॥ ९ ॥ परम भाग्यवान् आर्यपुत्र ! वे साध-संतोंके, सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइये। जब वे जानेंगे कि आप कुट्म्बी हैं और अन्नके विना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे ॥ १०॥ आजकल वे भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके रूपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमलोंका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तोंको वे अपने-आपतकका दान कर डाळते हैं। ऐसी स्थितिमें जगहुरु मगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तोंको यदि धन और विषय-मुख, जो अत्यन्त वाञ्जनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है १ ॥ ११॥ इस प्रकार जब उन ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई वार बड़ी नम्रतासे प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि 'धनकी तो कोई बात नहीं है; परन्तु भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन हो जायगा, यह तो जीवनका बहुत बड़ा छाभ हैं' ॥ १२ ॥ यही विचार करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्नीसे बोले--- 'कल्याणी ! घरमें कुछ मेंट देनेयोग्य वस्तु भी है क्या ? यदि हो तो दे दोंग ॥ १३ ॥ तब उस ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके ब्राह्मणोंके घरसे चार मुड़ी चिउड़े माँगकर एक कपड़ेमें वाँच दिये और भगवान्को मेंट देनेके छिये अपने पतिदेवको दे दिये ॥ १४ ॥ इसके वाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोंको लेकर द्वारका-के छिये चछ पहे। वे मार्गमें यह सोचते जाते थे कि 'मुझे भगवान श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे १'॥१५॥

परीक्षित् ! द्वारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे ब्राह्मणोंके साथ सैनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन ड्योढ़ियाँ पार करके मगबद्दमंका पाळन करनेवाले अन्यक और वृष्णिवंशी यादनोंके महळोंमें, जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच मगबान् श्रीकृष्णकी सोळह हजार रानियोंके महळ थे । उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया । वह महळ खूव सजा-सजाया—अत्यन्त शोमायुक्त था । उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माळूम हुआ, मानो वे ब्रह्मानन्दके समुद्रमें डूब-उतरा रहे हों । ॥ १७ ॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी-जीके पर्लगपर विराजे हुए थे । ब्राह्मणु देवताको दूरसे ही देखकर ने सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बढ़े आनन्दसे उन्हें अपने मुजपाशमें बाँघ छिया ॥१८॥ परिश्चित् ! परमानन्दखरूप भगवान् अपने प्यारे सखा ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-स्पर्शसे अत्यन्त, आनन्दित हुए । उनके कमलके समान कोमल नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बरसने छगे ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! कुछ समयके बाद भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर बैठा दिया और खयं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी पूजा की । प्रिय परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण किया और उनके शरीरमें चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य गन्धोंका छेपन किया ॥ २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बड़े आनन्दसे घुगन्वित घूप और दीपावछीसे अपने मित्रकी भारती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनोंसे 'मळे पधारे' ऐसा कहकर उनका स्तागत किया ॥ २२ ॥ ब्राह्मणदेवता फटे-पुराने वस्र पहने हुए थे । शरीर अत्यन्त मिलन और दुर्वल था । देहकी सारी नसें दिखायी पड़ती थीं। खयं भगवती रुक्मिणीजी चैंबर डुळाकर उनकी सेवा करने छगीं ।२३। अन्तः पुरकी क्षियाँ यह देखकर अत्यंन्त विस्मित हो गर्यी कि पवित्रकीर्ति मगवान् श्रीकृष्ण अतिराय प्रेमसे इस मैले-कुचैले अवधूतं ब्राह्मणकी पूजा कर रहे हैं ॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने छगीं--- 'इस नंग-धड़ंग, निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट मिखमंगेने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, जिससे त्रिलोकी-गुरु श्रीनिवास श्रीकृष्ण खयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं । देखो तो सही, इन्होंने अपने पछंगपर सेवा करती हुई खयं छक्ष्मी-रूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको अपने बड़े भाई बळरामजीके समान हृदयसे लगाया है'।२५-२६। प्रिय परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने पूर्वजीवनकी उन आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने छगे, जो गुरुकुलमें रहते समय घटित हुई थीं ॥ २७ ॥



भगवान् श्रीकृष्णने कहा—वर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मण-देव । गुरुदक्षिणा देक्त जब आप गुरुकुलसे छौट आये, तव आपने अपने अनुरूप स्त्रीसे वित्राह किया या नहीं १॥ २८॥ मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगोंमें आसक्त नहीं है। विद्वन ! यह भी मुझे माछम है कि धन आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है।। २९॥ जगतमें त्रिरले ही छोग ऐसे होते हैं, जो भगवान्की मायासे निर्मित विपयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहतेपर भी मेरे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते हैं ॥ ३० ॥ ब्राह्मणशिरोमणे ! क्या आपको उस समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुछमें निशस करते थे। सचमुच गुरुकुछमें ही द्विजातियोंको अपने ज्ञातन्य वस्तुका ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं ॥३१॥ मित्र ! इस संसारमें शरीरका कारण-जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कर्मोंकी शिक्षा देनेवाळा दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान पूज्य है । तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेवाला गुरु तो मेरा खरूप ही है। वर्णाश्रमियोंके ये तीन गुरु होते हैं ॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र । गुरुके खरूपमें खयं में हूँ। इस जगत्में वर्णाश्रमियोंमें जो छोग अपने गुरुदेवके उपदेशानुसार अनायास ही मव-सागर पार कर छेते हैं, वे अपने खार्थ और परमार्थके सन्दे जानकार हैं॥ ३३॥ प्रिय मित्र । मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ ! में गृहस्थके धर्म पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन आदिसे, त्रानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओरसे उपरत हो जाना--इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-ग्रुश्र्वासे संतुष्ट होता हूँ ॥ ३८ ॥

वहान् ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास कर रहे थे, उस समयकी वह वात आपको याद है क्या, जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्नीने ईधन लानेके लिये जंगलमें भेजा था ॥ ३५ ॥ उस समय

हमलोग एक घोर जंगलमें गये हुए थे और विना ऋतके ही वड़ा मयङ्कर आँवी-पानी आ गया था । आकाशमें विजली कड़काने लगी थी ॥ ३६ ॥ अव सूर्यास्त हो गया; चारों ओर अँघेरा-ही-अँघेरा फैल गया । धरतीपर इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गड़ा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चळता था ॥ ३७ ॥ वह वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रख्य ही था। शॉधीके झटकों और वर्षाकी वौछारोंसे हमछोगोंको वड़ी पीड़ा हुई, दिशाका ज्ञान न रहा । हमलोग अत्यन्त आतर हो गये और एक दूसरेका हाथ पकड़कर जंगल-में इघर-उधर भटकते रहे ॥ ३८ ॥ जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस बातका पता चळा, तव वे स्योंदय होनेपर अपने शिप्य हमलोगोंको ढूँढते हुए जंगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं ॥ ३९॥ वे कहने छगे-- 'आश्चर्य है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुम छोगोंने हमारे छिये अत्यन्त कए उठाया। सभी प्राणियोंको अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है; परन्तु तुम दोनों उसकी भी परवा न करके हमारी सेवामें ही संकान रहे॥ १०॥ गुरुके ऋणसे मुक्त होने-के लिये सत्-शिष्योंका इतना ही कर्तन्य है कि वे विशुद्ध-भावसे अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेक्की सेवार्में समर्पित कर दें ॥ ४१ ॥ द्विजशिरोमणियो । मैं तुम-**छोगोंसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारे सारे मनोरय, स**.री अमि-ळाषाएँ पूर्ण हों और तुमळोगींन हमसे जो वेदाध्ययन किया है, वह तुम्हें सर्वदा कण्ठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोकर्से कहीं भी निष्पत्ल न होंगा ४२ ॥ प्रिय मित्र ! जिस समय हमछोग गुरुकुछमें निवास कर रहे थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई थीं । इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और पूर्णताको प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥

व्राह्मण देवताने कहा—देवताओं के आराध्य देव जगद्-गुरु श्रीकृष्ण ! भला अब हमें क्या करना वाकी है ? क्योंकि आपके साथ, जो सत्यसङ्गरूप परमात्मा हैं, हमें गुरुकुळमें रहनेका सौभाष प्राप्त हुआ था॥ ४४॥ प्रभो ! छन्दोमय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चृतुर्विष्ठ आप वेदाध्ययनके छिये गुरुकुळमें निवास करें, यह पुरुषार्थके मूळ स्रोत हैं; और वे हैं आपके शरीर । वहीं मनुष्य-छीळाका अभिनय नहीं तो और क्या है ॥४५॥

# इक्यासीवाँ अध्याय

#### सुदामाजीको ऐश्वर्यकी प्राप्ति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — प्रिय परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते हैं । वे ब्राह्मणोंके परम मक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा संतोंके एक-मात्र आश्रय हैं । वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे । अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद करते हुए बोले । उस समय मगवान् श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी ओर प्रेममरी दृष्टिसे देख रहे थे ॥ १-२॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा- 'ब्रह्मन् ! आप अपने घरसे मेरे लिये क्या उपहार लाये हैं १ मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेमसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो वह मेरे छिये बहुत हो जाती है। प्रन्तु मेरे अमक्त यदि बहुत-सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो उससे मैं सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुप प्रेम-मक्तिसे फ्ल-फूळ अथवा पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, तो मैं शुद्धचित्त भक्तका वह प्रेमोपहार केवल खीकार ही नहीं करता, वल्कि तुरंत भोग छगा छेता हूँ'॥ ४ ॥ परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण-के ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मणदेवताने ळजावश उन छेश्मीपतिको वे चार मुद्दी चिउड़े नहीं दिये। उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर छिया था। परीक्षित्। भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एक-एक सङ्ख्य और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणके आनेका कारण, उनके हृदयकी बात जान छी। अब वे विचार करने छगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना-से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतित्रता पत्नीको प्रसन करनेके छिये उसीके आग्रह्से यहाँ आया है । अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके छिये भी अत्यन्त दुर्छभ हैं'॥५-७॥ मगवान् श्रीकृष्णने

ऐसा विचार करके उनके वस्त्रमेंसे चिथड़ेकी एक पोटळी-में बँघा हुआ चिउड़ा 'यह क्या है'—ऐसा कहकर खयं ही छीन छिया ॥ ८॥ और बहे आदरसे कहने लगे--- 'प्यारे मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय भेंट ले आये हो । ये चिउड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसारको तृप्त करनेके छिये पर्याप्त हैं'॥ ९ ॥ ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुद्री चिउड़ा खा गये और दूसरी मुझी ज्यों ही भरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें खयं भगवती छक्ष्मीजीने भगवान् श्रीकृष्णका हाथ पकड़ छिया । क्योंकि वे तो एकमात्र मगत्रान्के प्रायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ॥ १०॥ रुक्मिणीजीने कहा--- 'विश्वात्मन् ! वस-बस । मनुष्यको इस छोकमें तथा मरनेके बाद परछोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके छिये यह एक मुद्री चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके छिये इतना ही प्रसन्नताका हेत बन जाता है' ॥ ११ ॥

परिक्षित् । ब्राह्मणदेवता उस रातको मगवान् श्रीकृष्णके महल्में ही रहे । उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खायापिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्टमें ही
पहुँच गया हूँ ॥ १२ ॥ परिक्षित् ! श्रीकृष्णसे ब्राह्मणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला । फिर भी उन्होंने
उनसे कुछ माँगा नहीं ! वे अपने चित्तकी करत्तपर कुछ
लित-से होकर भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनजित आनन्दमें हुबते-उतराते अपने घरकी श्रार चल पड़े ॥ १३-१४॥
वे मन-ही-मन सोचने लगे—'अहो, कितने आनन्दऔर आश्चर्यकी बात है । ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव
माननेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी ब्राह्मणमिक आज मैंने
अपनी आँखों देख ली । धन्य है ! जिनके वक्ष:स्थलपर
खयं लक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्होंने मुझ
अत्यन्त दिद्रको अपने हृदयसे लगा लिया ॥ १५ ॥

कहाँ तो में अवन्त पानी और दिख, और कहाँ लक्षी-के एकमात्र आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण ! परन्तु उन्होंन 'यह त्राह्मण हैं'—ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओंमें भरकर हृद्यसे छगा छिया ॥ १६ ॥ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पर्लगपर सलाया, जिसपर उनकी प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन काती हैं। मानो में उनका सगा माई हूँ ! कहाँतक कहूँ १ में थका हुआ था, इस-छिये खयं उनकी पटरानी रुक्मिगीजीने अपने हाथें चॅंबर इलाकर मेरी सेवा की ॥ १७॥ ओह ! देवताओं-के आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले प्रमुने पाँव दवाकर, अपने हायां खिटा-पिटा-कर मेरी अध्यन्त सेवा-शुश्रूपा की और देवताके समान मेरी पूजा की ॥ १८ ॥ स्त्रर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसा-तळकी संगति तथा समना योगसिद्धियोंकी प्राधिका एउ उनके चरणोंकी पूजा ही है ॥ १०. ॥ फिर की परम-द्याल श्रीज्ञप्यने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिंद्र धन पाकर विल्कुल मनवाला न हो जाप और मुझे न मूछ बैंधे ॥ २०॥

इस प्रकार मन-ही-मन विचार धरते-करते ब्राह्मण-देवता अपने घरके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमांके समान तेजस्वा रतनिर्भित महलांसे घिरा हुआ है। टीर-ठीर चित्र-विचित्र उपत्रन और उद्यान वने हुए हैं तथा उनमें झंड-के-झंड रंग-विरंगे पक्षी कलख कर रहे हैं। सरोवरोंमें कुमुदिनी तथा ३वेत, नीट और सीगन्थिक-भाँति-भाँतिके कमछ खिले हुए हैं; सुन्दर-सुन्दर बी-पुरुप वन-ठनकर इयर-उधर विचर रहे हैं। उस स्थान-को देखकार ब्राह्मणदेवता सोचने छगे---'भें यह क्या देख रहा हूँ ? यह किसका स्थान हं ? यदि यह वही स्थान है, जहाँ में रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो गया' ॥ २१--२३ ॥ इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओंके समान सुन्दर-सुन्दर श्री-पुरुप गाजे-वाजेके साथ मङ्गळगीत गाते हुए उस महाभाग्यवान् ब्राह्मणकी अगवानी करनेके छिये आये ॥ २४ ॥ पतिदेवका श्रुमा-गमन धुनकर ब्राह्मणीको अपार आनन्द हुआ और वह हुइबड़ाकर जल्दी-जर्दी घरसे निकळ आयी, वह ऐसी

माल्रम होती थी मानो मूर्तिमती छश्मीजी ही कमछबनसे पधारी हों ॥ २५ ॥ पतिदेवको देखते ही पतिबता पत्तीके नेत्रोंमें प्रेम और उत्कण्ठाके आवेगसे आँस् छछक आये । उसने अपने नेत्र बंद कर छिये । ब्राह्मणीन बड़े प्रेममायसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन आछिङ्गन भी ॥ २६ ॥

प्रिय परीक्षित् ! त्राह्मणपत्नी सोनेका हार पहनी हुई दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाङ्गनाके समान अत्यन्त शोमायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी । उसे इस रूपमें देखकार वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होंने अपनी पत्तीके साथ बड़े प्रेमसे अपने महरूमें प्रवेश किया । उनका महल क्या था, मानो देवराज इन्द्रका नित्रासस्थान । इसमें मणियोंके सैकड़ों खंमे खड़े थे ॥ २८ ॥ हाथींके दाँतके वने हुए और सोनेके पानसे मंदं हुए पर्लगोंपर दुधके फेनकी तरह श्वेत और क्रोंगल विद्यौने विक्र रहे थे। वहत-से चँवर वहाँ रक्खे हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ छगी हुई थीं ॥ २९ ॥ सोनेके सिहासन शोमायमान हो रहे. थे, जिनपर बड़ी क्रोमळ-क्रोमळ गहियाँ छगी हुई थीं । ऐसे चँदोने भी क्षिलमिला रहे थे, जिनमें मोतियोंकी लिइयाँ लटक रही र्थी ॥ ३० ॥ स्फटिकमणिकी खच्छ भीतींपर पन्नेकी पचीकारी की हुई थी । स्तिनिर्मित स्त्रीमृर्तियोंके हायों-में रहोंके दीएक जगमगा रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर, वड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता विचार करने छगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे था गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-ही-मन कहने छगे— 'मैं जन्मसे ही भाग्यहीन और दरिंद्र हूँ । फिर मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण क्या है ? अवस्य ही परमैरवर्य-शाली यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता ॥२३॥ यह सत्र कुछ उनकी करुणाकी ही देन है । खयं भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण अनन्त भोगसामप्रियोंसे युक्त हैं । इसिक्टिये वे याचक मक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसकिये सामने कुछ कहते नहीं । मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा स्याम- **सुन्दर सन्तमुच उस मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो** समुद्रको भर देनेकी शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने न बरसकर उसके सो जानेपर रातमें बरसता है और बद्गत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता है ॥ ३४ ॥ मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा ! और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके छिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको वहुत मान लेते हैं । देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवळ एक मुद्री चिउड़ा मेंट किया था, पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमसे खीकार किया ॥ ३५ ॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितैषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्होंके गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुमाव भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय और उन्होंके प्रेमी भक्तोंका सन्सङ्ग प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ अजन्मा भगवान् श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं । वे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनियोंका धम और ऐश्वर्यके मदसे पतन हो जाता है। इसिक्टिये वे अपने अदूरदर्शी भक्तको उसके मौंगते रहनेपर भी तरह-तरह-की सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह

उनकी बड़ी कृपा है ॥ ३७ ॥ परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता त्याग-पूर्वक अनासक्तमावसे अपनी पत्नीके साथ भगक्तप्रसाद-खरूप विषयोंको प्रहण करने छगे और दिनोंदिन उनकी प्रेम-मिक्त बढ़ने छगी ॥ ३८॥

प्रिय परीक्षित् ! देवताओं के भी आराध्यदेव भक्तभयहारी यज्ञपित सर्वशिक्तमान् भगवान् खयं ब्राह्मणों को
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं । इसिल्ये ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत्में नहीं है ॥ ३९ ॥
इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस ब्राह्मणने
देखा कि 'यद्यपि भगवान् अजित हैं, किसीके अधीन
नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते
हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं।' अब वे उन्हों के ध्यानमें
तन्मय हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी
गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवान्का
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त
किया॥४०॥ परीक्षित् ! ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो छनता
है, उसे भगवान्के चरणोंमें प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है
और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१॥

# बयासीवाँ अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्ण-चलरामसे गोप-गोपियोंकी भेंट

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इसी प्रकार मगवान् श्रीकृष्ण और बळरामजी द्वारक्तामें निवास कर रहे थे। एक बार सर्वप्रास सूर्यग्रहण ळगा, जैसा कि प्रळयके समय ळगा करता है।। १।। परीक्षित् ! मनुष्योंको ज्योतिषियोंके द्वारा उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चळ गया था, इसिळये सब ळोग अपने-अपने कल्याणके उद्देश्यसे पुण्य आदि उपार्जन करनेके ळिये समन्तपञ्चक-तीर्थ कुरुक्षेत्रमें आये।। २।। समन्तपञ्चक क्षेत्र वह है, जहाँ शक्षधारियोंमें श्रेष्ठ परश्चरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन करके राजाओंकी रुधिरधारासे पाँच वहे-बड़े कुण्ड वना दिये थे।। ३।। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी निवृत्तिके

छिये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान् भगवान् परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर भी छोकमर्यादाकी रक्षाके छिये वहींपर यज्ञ किया था ॥ ४ ॥

परिक्षित् ! इस महान् तीर्थयात्राके अवसरपर भारतवर्षके सभी प्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी । उनमें अकृर, वसुदेव, उप्रसेन आदि वड़े-बूढ़े तथा गद, प्रशुम्न, साम्ब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने-अपने पापोंका नाश करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये थे । प्रशुम्ननन्दन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापित कृतवर्मा— ये दोनों सुचन्द्र, शुक्त, सारण आदिके साथ नगरकी रक्षाके लिये द्वारकामें रह गये थे । यदुवंशी एक तो स्वभावसे ही परम तेजसी थे; दूसरे गलेमें सोनेकी माला, दिव्य पुष्पोंके हार, बहुमूल्य वस्त्र और क्वचोंसे सुसजित होनेके कारण उनकी शोभा और भी बढ गयी थी । वे तीर्थयात्राके पथमें देवताओंके विमानके समान रथों, समुद्रकी तरङ्गके समान चलनेवाले घोड़ों, वादलोंके समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हापियों तथा विद्याधरोंके समान मनुष्योंके द्वारा ढोयी जानेवाळी पाळकियोंपर अपनी पत्नियोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो खर्गके देवता ही यात्रा कर रहे हों । महाभाग्यवान् यदुवंशियोंने कुरु-क्षेत्रमें पहुँचकर एकाप्रचित्तसे संयमपूर्वक स्नान किया और प्रहणके उपलक्ष्यमें निश्चित कालतक उपनास किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने ब्राह्मणोंको गोदान किया । ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें वस्नोंकी सुन्दर-सुन्दर झूळें, पुप्पमाळाएँ एवं सोनेकी जंजीरें पहना दी गयी थीं । इसके बाद ग्रहणका मोक्ष हो जानेपर प्रशुरामजीके वनाये हुए कुण्डोंमें यदुवंशियोंने निधि-पूर्वक रनान किया और सत्पात्र ब्राह्मणोंको सुन्दर-सुन्दर पक्तानोंका भोजन कराया । उन्होंने अपने मनमें यह सङ्करप किया था कि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें हमारी प्रेमभक्ति बनी रहे । मगवान् श्रीकृष्णको ही अपना आदर्श और इप्रदेय माननेवाले यदुवंशियोंने ब्राह्मणोंसे अनुमति लेकर तत्र खयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छायावाले बृक्षोंके नीचे अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर ठहर गये । परीक्षित् ! विश्राम कर लेनेके बाद यहुर्वशियोंने अपने हुहद् और सम्बन्धी राजाओंसे मिळना-मेंटना शुरू किया || १०-१२ || वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोस्छ, विदर्भ, कुरु, सुञ्जय, काम्बोज, कैकय, मद, कुन्ति, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशोंके-अपने पक्षके तया शत्रुपक्षके—सैकड़ों नरपति आये हुए थे । परीश्वित् ! इनके अतिरिक्त यदुवंशियोंके परम हितैपी बन्धु नन्द क्षादि गोप तथा भगवान्के दर्शनके लिये चिरकालसे उत्कण्डित गोपियाँ मी वहाँ भायी हुई थीं । यादवोंने इन सबको देखा ॥ १३-१४ ॥ परीक्षित् ! एक-दूसरेके दर्शन, मिछन और वार्ताछापसे

समीको बड़ा आनन्द हुआ । समीके हृदय-कमल एवं मुख-कपळ म्बल उठे। सब एक-दूसरेको मुजाओंमें भरकर हृदयसे लगाते, उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी शड़ी लग जाती, रोम-रोम खिळ उठता, प्रेमके आवेगसे बोळी बंद हो जाती और सब-के-सब आनन्द-समुद्दमें हुवने-उतराने ळाते ॥ १५ ॥ पुरुषोंकी भाँति स्रियाँ भी एक-दूसरेको देखकर प्रेम और आनन्दसे भर गयी। वे अत्यन्त सौहार्द, मन्द-मन्द मुसकान, परम पत्रित्र तिरछी चितवनसे देख-देखकर परस्पर मेंट-अँकवार भरने छगीं। वे अपनी मुजाओंमें मरकर केसर छगे हुए वधः-स्यलोंको दूसरी ब्रियोंके वक्षःस्थलोंसे दवातीं और अत्यन्त भानन्दका अनुमव करतीं । उस समय उनके नेत्रोंसे प्रेमके ऑम् इलकने लगते ॥ १६ ॥ अवस्या आदिमें छोटोंने बड़े-वृढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने अपनेसे छोटोंका प्रणाम खीकार किया । वे एक दूसरेका खागत करके तथा कुराछ-मङ्ग्रं आदि पूछकर फिर श्रीकृष्णकी मधुर कीकाएँ शापसमें कहने-सुनने लगे॥ १७॥

परिक्षित् ! कुन्ती बहुदेव आदि अपने भाइयों, बहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, मामियों और भगवान् श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दु:ख भूछ गयीं ॥ १८॥

कुन्तीने वसुदेवजीसे कहा—भैया । में सचमुच वड़ी अमागिन हूँ । मेरी एक भी साथ पूरी न हुई । आप-जैसे साधु-खमाव सज्जन माई आपित्तके समय मेरी सुधि भी न छें, इससे बढ़कर दु:खकी बात क्या होगी १॥ १९॥ मैया ! विधाता जिसके बार्ये हो जाता है, उसे खजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता भी मूळ जाते हैं । इसमें आपळोगोंका कोई दोष नहीं॥ २०॥

वसुदेवजाने कहा—बहिन ! उछाहना मत दो । हमसे विछग न मानो । सभी मतुष्य दैवके खिछौने हैं। यह सम्पूर्ण छोक ईस्राके वशमें रहकर कर्म करता है, और उसका फल मोगता है ॥ २१ ॥ बहिन ! कंससे सताये जाकर हमलोग इधर-उधर अनेक दिशाओं में मगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईम्परकृपासे हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं॥ २२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रीक्षित् ! वहाँ जितने भी नरपति आये थे---वसुदेव, उग्रसेन यदुवंशियोंने उनका खूब सम्मान-सत्कार किया। वे सव भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन पाकर परमानन्द और शान्तिका अनुभव करने छगे ॥ २३॥ परीक्षित् ! भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोंके साथ गान्धारी, पत्नियोंके सहित युधिष्टिर आदि पाण्डव, कुन्ती, सृक्षय, विदुर, कृपाचार्य, कुन्तिमोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित्, पुरुजित्, द्रुपद, शल्य, भृष्टकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिलानरेश, मदनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, पुत्रोंके साथ वाह्वीक और दूसरे भी युविष्टिरके अनुयायी नृपति भगगन् श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन विप्रह और उनकी रानियोंको देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ॥२४---२७॥ अब वे बल्रामजी तथा भगवान् श्रीकृष्णसे मलीभाँति सम्मान प्राप्त करके वड़े आनन्दसे श्रीकृष्णके खजनों--यदुवंशियोंकी प्रशंसा करने छगे ॥२८॥ उन छोगोंने मुख्यतया उपसेनजीको सम्बोधित कार कहा-'भोजराज उप्रसेनजी! सच पछिये तो इस जगत्के मतुष्यींमें आपलोगोंका जीवन ही सफल है, धन्य है ! धन्य है ! क्योंकि जिन श्रीकृष्णका दर्शन बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है, उन्हींको आपळोग नित्य-निरन्तर देखते रहते हैं ॥ २९ ॥ वेदोंने वड़े आदरके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्तिका गान किया है । उनके चरणधोवनका जल गङ्गाजल, उनकी वाणी---शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत्को अत्यन्त पवित्र कर रही है। अभी हमलोगोंके जीवनकी ही वात है, समयके फेरसे पृथ्वीका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था; परन्तु उनके चरणकमछोंके स्पर्शसे पृथ्वीमें फिर समस्त शक्तियोंका सन्नार हो गया और अव वह फिर हगारी समस्त अभिद्यापाओं—मनोर**थोंको** पूर्ण करने छगी ॥ ३०॥ उमसेनजी । आपलोगींका श्रीकृष्णके साथ वैवाहिक एवं गोत्रसम्बन्ध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त

करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते-पीते हैं। यों तो आप-लोग गृहस्थीकी झंझटोंमें फँसे रहते हैं—जो नरकका मार्ग है, परन्तु आपलोगोंके घर वे सर्वन्यापक विष्णु-मगवान् मूर्तिमान् रूपसे निवास करते हैं, जिनके दर्शनमात्रसे खर्ग और मोक्षतककी अमिलाषा मिट जाती हैं। 13 १ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित् । जब नन्दबाबा-को यह वात माछ्म हुई कि श्रीकृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्रमें आये हुए हैं, तब वे गोपोंके साय अपनी सारी सामग्री गाड़ियोंपर छादकर अपने प्रिय प्रत्र श्रीकृष्ण-वलराम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये ॥ ३२ ॥ नन्द आदि गोपोंको देखकर सबकेसव यदुवंशी आनन्दसे भर गये | वे इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो मृत शरीरमें प्राणींका सञ्चार हो गया हो ! वे लोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुर हो रहे थे । इसिछिये एक-दूसरेको बहुत देरतक अत्यन्त गाढ़भावसे आछिङ्गन करते रहे ॥ ३३॥ वसदेवजीने अत्यन्त प्रेम और आनन्दसे विह्वल होकर नन्दजीको हृदयसे लगा लिया । उन्हें एक-एक करके सारी वातें याद हो आयी-कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको गोक्कर्में ले जाकर नन्दजीके घर रख दिया या || ३४ || भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने माता यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे छगकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । परीक्षित् । उस समय प्रेमके उद्देकसे दोनों भाइयोंका गळा रुँघ गया, वे कुछ मी बोल न सके ॥ ३५ ॥ महाभाग्यवती यशोदाजी और नन्दवागाने दोनों पुत्रोंको अपनी गोदमें वैठा छिया और मुजाओंसे उनका गाढ़ आछिङ्गन किया। उनके हृदयमें चिर्काछतक न मिछनेका जो दुःख था, वह सब मिट गया ॥ ३६ ॥ रोहिणी और देवकीजीने व्रजेश्वरी यशोदाको अपनी अँकवारमें भर छिया। यशोदाजीने उन छोगोंके साथ मित्रताका जो व्यवहार किया था, उसका सारण करके दोनों-का गला भर आया। ने यशोदा जीसे कहने खर्गी---!।३७॥ 'यशोदारानी ! आपने और त्रजेश्वर नन्दजीने हमछोगेंकि साय जो मित्रताका व्यवहार किया है वह कभी मिटने-

वाला नहीं है, उनका वरला इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकतीं। नन्दरानीजी। मला ऐसा कौन कृतप्त है, जो आपके उस उपकारको भूल सके १॥ ३८॥ देवि। जिस समय बल्राम और श्रीवृध्यने अपने मा-बादको देखातक न था और इनके पिताने धरोहरके रूपमें इन्हें आप दोनोंके पास एख छोड़ा या, उस समय आपने इन दोनोंकी इस प्रकार रक्षा की, जैसे पलके पुतलियोंकी रक्षा करती हैं। तथा आपलोगोंन ही इन्हें खिलाया-पिलाया, दुलार किया और रिझाया; इनके मझलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव मनाये। सच पृष्ठिये, तो इनके मा-बाप आप ही लोग हैं। आपलोगोंकी देख-रेखमें इन्हें किसीकी आँचतक न लगी, ये सर्वथा निर्मय रहे, ऐसा करना आपलोगोंके अनुरूप ही था। क्योंकि सरपुरुपोंकी दृष्टिमें अपने-गरायेका मेद-माव नहीं रहता। नन्दरानीजी! सचमुच आपलोग परम संत हैंं।। ३९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---(क्षित् ! मैं कह चुका हुँ कि गोवियोंके पर्म प्रियतम, जीवनसर्वस श्रीकृष्ण ही थे। जब उनके दर्शनके समय नेत्रोंकी पड़कें गिर पड़तीं. तब वे पछकोंको बनानेवालेको ही कोसने छगतीं। उन्हीं प्रेमकी मूर्ति गोपियोंको आज बहुत दिनों के बाद भगवान् श्रीकृष्मका दर्शन हुआ । उनके मनमें इसके छिये कितनी छाछसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रोंके रास्ते अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ले जाकर गाढ़ आलिङ्गन क्रिया और मन-ही-मन आछिङ्गन करते-करते तन्मय हो गयीं । परिक्षित् । कहाँतक कहूँ वे उस भावको प्राप्त हो गर्यो, जो नित्य-निरन्तर अभ्यास करनेत्राले योगियोंके छिये भी अत्यन्त दु<sup>ई</sup>भ हैं || ४० || जब भगत्रान् श्री-क्रूगने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादाल्यको प्राप्त— एक हो रही हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, उनको हृदयसे छगाया, कुशल-मङ्गल पूछा और हँसते हुए यों बोले---॥ ४ १॥ 'सिखयो । हमछोग अपने खजन-सम्बन्धियोंका काम करनेके छिये व्रजसे बाहर चले आये और इस प्रकार तुम्हारी-जैसी प्रेयसियोंको छोड़कर हम शत्रुओंका विनाश करनेमें उल्झ गये । बहुत दिन बीत गये, क्या कभी तुपछोग हमारा स्मरण भी करती हो १ ॥ १२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमछोर्गोंके

मनमें यह आशङ्का तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं मानने छगी हो १ निस्सन्देह भगवान् ही प्राणियोंके संयोग और वियोगके कारण हैं॥ ४३॥ जैसे बायु बादछों, तिनकों, रूई और धूलके कर्णोको एक-दूसरेसे मिल देती हैं, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अछग अछग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थोंके निर्माता मगवान भी सबका संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं || ४४ || सिखयो ! यह वड़े सौमाग्यकी वात है कि तुम सब लोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्राप्ति करानेवाला है। क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-मक्ति प्राणियोंको अमृतत्त्र ( परमानन्द-धाम ) प्रदान करनेमें समर्थ है ॥ ४५॥ प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि जितने भी मौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त और मध्यमें, बाहर और भीतर, उनके मूळ कारण पृथ्वी, जल, त्रायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, वीचमें, वाहर और भीतर केवल मैं-ही-मैं हूँ ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार सभी प्राणियोंके शरीरमें यही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं, और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे श्वित है। परन्तु में इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ । ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमछोग ऐसा अनुभन करो॥ ४०॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मगतान् श्रीहृत्गने इस प्रकार गोपियोंको अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे शिक्षित किया । उसी उपदेशके वार-वार स्मरणसे गोपियोंका जीवकोश—छिङ्गशरीर नष्ट हो गया और वे मगवान्से एक हो गयीं, मगवान्को ही सदा-सर्वदाके छिये प्राप्त हो गर्यी ॥४८॥ उन्होंने कहा—'हे कमछ-नाम । अगाधत्रोधसम्पन्न वहे-वहे योगेश्वर अपने हृदय-कमछमें आपके चरणकमछोंका चिन्तन करते रहते हैं । जो छोग संसारके कुएँमें गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकछनेके छिये आपके चरणकमछ ही एकमात्र अव-छम्बन हैं । प्रमो ! आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका वह चरणकमछ, घर-गृहस्थके काम करते रहनेपर मी सदा-सर्वदा हमारे हृदयमें विराजमान रहे, हम एक क्षणके छिये भी उसे न भूछें ॥ ४९ ॥

### तिरासीवाँ अध्याय

### भगवान् की पटरानियोंके साथ द्रौपदीकी वातचीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेवाले हैं और वही उस शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाळी वस्तु हैं। इसके पहले, जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्रीकृष्णने उनपर महान् अनुप्रह किया । अब उन्होंने धर्मराज युधिष्टिर तथा अन्य समस्त सम्वन्धियोंसे कुराल-मङ्गल पूछा ॥ १ ॥ भगशन् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका दर्शन करनेसे ही उनके सारे अशुम नट हो चुके थे। अब जब भगवान् श्रीकृष्णने उनका सत्कार किया, वुशल-मङ्गल पूळा, तत्र वे अत्यन्त आनन्दित होकार उनसे कहने छगे--।। २ ॥ 'भगवन् ! बड़े-बड़े महापुरुप मन-ही-मन आपके चरणारिवन्दका मकरन्दरस पान करते रहते हैं। कमी-कमी उनके मुख्क पछसे छी छा-कथा के रूपमें वह रस छलक पड़ता है। प्रभो ! वह इतना अहुत दिन्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-मृत्युके चक्करमें डाळनेत्राळी विस्पृति अथत्रा अविद्याको नष्ट कर देता है । उसी रसको जो छोग अपने कानोंके दोनोंमें भर-भरकर जीभर पीते हैं, उनके अमङ्गळकी आशङ्का ही क्या है १ ॥ ३ ॥ भगवन् ! आप एकरस ज्ञानखरूप और अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं । युद्धि-वृत्तियोंके कारण होनेवाळी जाप्रत्, खप्न, सुपुप्ति—ये तीनों अवस्थाएँ आपके खयंप्रकारा खरूपतक पहुँच ही नहीं पातीं, दूरसे ही नष्ट हो जाती हैं । आप परमहंसोंकी एकमात्र गति हैं। समयके फेरसे वेदोंका हास होते देखकर उनकी रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायांके द्वारा मनुष्यका-सा शरीर प्रहण किया है । हम आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । जिस समय दूसरे छोग इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादन और कौरव-कुछकी क्षियोँ एकत्र होकर आपसमें भगवान्की त्रिमुवन-विख्यात छीछाओंना वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हींकी बातें सुनाता हूँ ॥ ५॥

द्रौपदीने कहा-हे रुक्मिणी, भद्रे, हे जाम्बवती,

सत्ये, हे सत्यभामे, कालिन्दी, शै॰ये, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्रीकृष्णपत्नियो ! तुमलोग हमें यह तो बताओ कि खयं भगवान् श्रीकृष्णने अपनी मायासे लोगोंका अनुकरण करते हुए तुमलोगोंका किस प्रकार पाणिग्रहण किया ॥ ६-७॥

रुक्मिणीजीने कहा—द्रौपदीजी ! जरासन्य आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा वित्राह शिशुपालके साथ हो; इसके लिये सभी शस्त्राक्षसे सुसजित होकर युद्धके लिये तैयार थे। परन्तु भगत्रान् मुझे वैसे ही हर लाये, जैसे सिंह बकरी और भेड़ोंके झुंडमेंसे अपना भाग छीन ले जाय। क्यों न हो—जगत्में जितने भी अजेय वीर हैं, उनके मुकुटोंपर इन्हींकी चरणधूलि शोभायमान होती है। द्रौपदीजी! मेरी तो यही अभिलापा है कि भगत्रान्के वे ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्योंके आश्रय चरणकमल जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके लिये प्राप्त होते रहें, मैं उन्हींकी सेवामें लगी रहूँ ॥ ८॥

सत्यभामाने कहा—द्रीपदीजी । मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके बथका कछङ्क मगवान्पर ही छगाया । उस कछङ्कको दूर करनेके छिये भगवान्ने श्रृक्षराज जाम्बवान्पर विजय प्राप्त की और वह रत्न छाकर मेरे पिताको दे दिया । अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कछङ्क छगानेके कारण डर गये । अतः यद्यपि वे दूसरेको मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमन्तक-मणिके साथ भगवान्के चरणोंमें ही समर्पित कर दिया ॥ ९ ॥

जाम्बवतीने कहा—द्रौपदीजी! मेरे पिता ऋक्ष-राज जाम्बवान्को इस बातका पता न था कि यही मेरे खामी भगवान् सीतापित हैं। इसिंख्ये वे इनसे सत्ताईस दिनतक छड्ते रहे। परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान छिया कि ये भगवान् राम ही हैं, तब इनके चरणकमछ पकड़कर स्यमन्तकमणिके साथ उपहारके रूपमें मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म-जन्म इन्हींकी दासी बनी रहूँ॥ १०॥ कालिन्दीने कहा—द्रौपदी जी । जब भगवानको यह माछ्म हुआ कि मैं उनके चरणोंका रगर्श करनेकी आशा-अभिलापासे तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुनके साथ यमुना-तटपर आये और मुझे स्वीकार कर लिया । मैं उनका घर बुहारनेवाली उनकी दासी हूँ ॥ ११ ॥

मित्रविन्दाने कहा—द्रीपदीजी | मेरा खयंबर हो रहा या | वहाँ आक्तर भगवान्ने सब राजाओंको जीत लिया और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुलोंमेंसे अपना भाग ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोमामयी द्वारकापुरीमें ले आये | मेरे भाइगोंने मी मुझे भगवान्से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया | में ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-जन्म उनके पाँव पखारनेका सीमाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२ ॥

सत्याने कहा—द्रीपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे स्वयंत्रामें आये हुए राजाओं के बळ-पौरुपकी परीक्षाके छिये वड़े बळवान् और पराक्रमी, तीखे सींगवाले सात बैळ रख छोड़े थे। उन बैळोंने बढ़े-बड़े वीरोंका घमंड चूर-चूर कर दिया था। उन्हें मगवान्ने खेळ-खेळमें ही झपटकर पकड़ छिया, नाथ छिया और बाँध दिया; ठीक बेसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके बच्चोंको पकड़ छेते हैं॥ १३॥ इस प्रकार मगवान् बळ-पौरुवके हारा मुझे प्राप्त कर चतुरिङ्गणी सेना और दासियोंके साथ हारका छे आये। मार्गमें जिन क्षत्रियोंने विष्न हाछा, उन्हें जीत भी छिया। मेरी यही अमिळाषा है कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता रहे॥ १०॥

भद्राने कहा—द्रीपदीजी ! भगवान् मेरे मामाके पुत्र हैं । मेरा चित्त इन्होंके चरणोंमें अनुरक्त हो गया था । जब मेरे पिताजीको यह बात माद्धम हुई, तब उन्होंने खयं ही मगवान्को बुठाकर अश्लीदिणी सेना और बहुत-सी दासियोंके साथ मुझे इन्होंके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ १५ ॥ में अपना परम कल्याण इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ जन्म छेना पड़े, सर्वत्र इन्होंके चरणकमठोंका संस्पर्श प्राप्त होता रहे ॥ १६ ॥

लक्ष्मणाने कहा-रानीजी ! देवर्षि नारद वार-बार भगवान्के अवतार और छीलाओंका गान करते रहते थे । उसे सुनकर और यह मोचकर कि छश्मी-जीने समस्त छोकपाछोंका त्याग करके मगवानका ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान्के चरणोंमें आसक हो गया ॥ १७ ॥ साध्त्री ! मेरे पिता बृहत्सेन मुझपर बहुत प्रेम एखते थे । जब उन्हें मेरा अभिप्राय माछम हुआ, तत्र उन्होंने मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय किया || १८ || महारानी ! जिस प्रकार पाण्डववीर अर्जुनकी प्राप्तिके छिये आपके पिताने खयंत्ररमें मत्स्य-वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी किया। आपके खयंत्रकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहरसे ढका हुआ था, केवल जलमें ही उसकी परलाई दीख पड़ती थी ॥ १९ ॥ जब यह समाचार राजाओंको मिला, तब सब ओरसे समस्त अख-शक्षोंके तत्त्रज्ञ हजारों राजा अपने-अपने गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमें आने छ्ये ॥ २० ॥ मेरे पिताजीने आये हुए समी राजाओं-का वल-पौरुप और अवस्थाके अनुसार मळीमाँति स्वागत-सत्कार किया । उन छोगोंने मुझे प्राप्त करनेकी रूछासे स्तयंत्ररसमामें रक्खे हुए धनुष और बाण उठाये ॥२१॥ उनमेंसे कितने ही राजा तो धनुषगर ताँत मी न चढ़ा सके । उन्होंने घतुषको ज्यों-का-त्यों रख दिया । कइयोंने धनुषकी डोरीको एक सिरेसे बाँधकर दूसरे सिरेतक खींच तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न सके, उसका झटका छगनेसे गिर पड़े ॥ २२ ॥ रानीजी ! बहे-बहे प्रसिद्ध वीर---जैसे जरासन्ध, अम्बष्ठ-नरेश, शिश्चपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण-इन छोगोंने धनुपपर ढोरी तो चढ़ा छी । परन्तु उन्हें मछछीकी स्थितिका पता न चळा ॥ २३ ॥ पाण्डनकीर अर्जुनने जरुमें उस मञ्जीकी परछाई देख छी; और यह भी जान लिया 'कि वह कहाँ है । बड़ी सावधानीसे उन्होंने बाण छोड़ा भी; परन्तु उससे छस्पवेत्र न हुआ, उनके बाणने केवळ उसका स्पर्शमात्र किया ॥ २४ ॥

रानीजी । इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानियोंका मान मर्दन हो गया । अधिकांश नरपतियोंने मुझे पानेकी छालसा एवं साथ-ही-साथ लक्ष्यवेधकी चेष्टा भी छोड़

दी । तत्र भगवान्ने धनुष उठाकर खेळ-खेळमें---अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी । वाण साधा और जलमें केवल एक बार मञ्जीकी परछाई देखकर बाण मारा तया उसे नीचे गिरा दिया । उस समय ठीक दोपहर हो रहा था, सर्वार्थसाधक 'अभिजित्' नामक मुहूर्त बीत रहा था ॥ २५-२६ ॥ देत्रीजी ! उस समय पृथ्वीमें जय-जयकार होने छगा और आकाशमें दुन्दुभियाँ वजने लगीं । बड़े-बड़े देवता आनन्द-विह्वल होकर पुर्णोंकी वर्षा करने छगे ॥ २७ ॥ रानीजी ! उसी समय मैंने रंगशाखामें प्रवेश किया । मेरे पैरोंके पायजेब रुनझुन-रुनझुन वोळ रहे थे | मैंने नये-नये उत्तम रेशमी वस धारण कर रक्खे थे । मेरी चोटियोंमें माळाएँ गुँथी हुई थीं और मुँहपर बजामिश्रित मुसकराहट थी। मैं अपने हार्थोंमें रत्नोंका हार छिये हुए थी, जो बीच-वीचमें ळगे हुए सोनेके कारण और भी दमक रहा था । रानीजी ! उस समय मेरा मुखमण्डळ घनी घुँघराळी अलकोंसे सुशोभित हो रहा था तथा कपोल्लेंपर कुण्डलेंकी आमा पड़नेसे वह और भी दमक उठा था । मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान सुशीतळ हास्यरेखा और तिरछी चितवनसे चारों ओर बैठे हुए राजाओंकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी वरमाळा भगवान्के गलेमें डाळ दी । यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा इदय पहलेसे ही भगवान्के प्रति अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मैंने ज्यों ही वरमाछा पहनायी त्यों ही मृदङ्ग, पखानज, शह्व, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने छगे। नट और नर्तिकयाँ नाचने छगीं। गवैये गाने छगे ॥ ३० ॥

दौपदीजी ! जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रिय-तम भगवान्को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओंको बड़ा डाह हुआ । वे बहुत ही चिढ़ गये ॥ ३१ ॥ चतुर्मुज भगवान्ने अपने श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा लिया और हाथमें शार्क्नधनुष लेकर तथा कत्रच पहनकर युद्ध करनेके लिये वे रथपर खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ पर रानीजी ! दारुकने सोनेके साज-सामानसे लदे हुए रथको सब राजाओंके सामने ही द्वारकाके लिये हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिनोंके बीचसे अपना माग ले जाय ॥ ३३ ॥ उनमेंसे कुछ राजाओंने धनुष लेकर युद्धके लिये सज-घजकर इस उद्देश्यसे रास्तेमें पीछा किया कि हम मगवान्को रोक लें; परन्तु रानीजी! उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी, जैसे कुत्ते सिंहको रोकना चाहें ॥ ३४॥ शार्क्ष-धनुषके छूटे हुए तीरोंसे किसीकी बाँह कट गयी तो किसीके पैर कटे और किसीकी गर्दन ही उतर गयी। बहुत-से लोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके लिये सो गये और बहुत-से युद्धभूमि छोड़कर माग खड़े हुए॥ ३५॥

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि मगवान्ने सूर्यकी माँति अपने नित्रासस्थान स्वर्ग और पृथ्तीमें सर्वत्र प्रशंसित द्वारका-नगरीमें प्रवेश किया । उस दिन वह विशेषरूपसे सजायी गयी थी। इतनी झंडियाँ, पताऋाएँ और तोरण लगाये गये थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश घरती-तक नहीं आ पाता था ॥ ३६ ॥ मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी-सुहरों, सगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्धुओंको बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शय्या, आसन और त्रिविध प्रकारकी सामप्रियाँ देकर सम्मानित किया ॥ ३७ ॥ भगवान परिपूर्ण हैं -- तथापि मेरे पिताजीने प्रेमवश **उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ,** सैनिक, हाथी, रथ, घोडे एवं बहुत-से बहुमूल्य अस्न-शस्र समर्पित किये ॥३८॥ रानीजी ! हमने पूर्वजन्ममें सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी। तभी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवान्की गृह-दासियाँ हुई हैं ॥ ३९ ॥

सोळह हजार पित्नयोंकी ओरसे रोहिणीजीने कहा—भीमासुरने दिग्निजयके समय बहुत-से राजाओंको जीतकर उनकी कन्या हमछोगोंको अपने महळमें बंदी बना रक्खा था। भगवान्ने यह जानकर युद्धमें भौमा-सुर और उसकी सेनाका संहार कर डाळा और खयं पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमछोगोंको वहाँसे छुड़ाया तथा पाणिप्रहण करके आनी दासी बना लिया। रानीजी ! हम सदा-सर्वेदा उनके उन्हीं चरणकमछोंका चिन्तन करती रहती थीं जो जन्त-मृत्युरूप संसारसे मुक्त करनेवाले हैं ॥ ४०॥ साध्वी द्रांपदीजी ! हम साम्राज्य, इन्द्रपर अयवा इन दोनोंके भोग, अणिना

भादि ऐश्वर्य, ब्रह्माका पद, मोध्र अयवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ—कुछ भी नहीं चाहतीं। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभुके सुकोमल चरणकमलोंकी वह श्रीरज सर्वदा अपने सिरपर बहन किया करें, जो लहमीजीके वश्वः स्वलपर लगी हुई

केशास्त्री सुगन्यसे युक्त है ॥ ४१-४२ ॥ उदारशिरो-मणि भगवान्के जिन चरणकमळोंका स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप, गोपियाँ, मीळिनें, तिनके और घास-छताएँतक करना चाहती थीं, उन्होंकी हमें भी चाह है ॥ ४३ ॥

# चौरासीवाँ अध्याय

वसुदेवजीका यहोत्सव

श्रीशुकरेवजी कहते हैं--ग्रीशित् ! सर्वातमा भक्त-मयहारी भगवान् श्रीकृष्णके प्रति उनकी पत्रियोंका कितना प्रेम हैं—यह बात कुन्ती, गन्यारी, द्रौपदी, सुमद्रा, दूसरी राजपतियों और मगत्रान्की प्रियतमा गोपियोंने भी सूनी । सब-की-पब उनका यह अलैकिक प्रेम देखका अत्यन्त मुख्य, अत्यन्त विस्मित हो गयीं। सबके नेत्रोंमें प्रेमके ऑस् छलक आये ॥ १॥ इस प्रकार जिस समय क्षियोंसे क्षियों और पुरुपोंसे पुरुप वातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि मगतान् श्रीकृष्ण और बखरामजीका दर्शन करनेके छिये वहाँ आये ॥ २ ॥ उनमें प्रधान ये थे-श्रीकृष्णहैपायन ग्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवळ, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, मरद्वाज, गीतम, अपने शिण्योंके सहित मगत्रान् परशुराम, बशिष्ठ, गाजव, मृगु, पुलस्य, कस्यप, भन्नि, मार्कण्डेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ॥ ३---५॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे बैठे हुए नरपतिगग, युधिष्टिर आदि पाण्डव, मगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामजी सहसा टटकार खड़े हो गये और सबने उन विश्ववन्दित ऋपियोंको प्रणाम किया।६। इसके बाद खागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाळा, घूप और चन्द्रन आदिसे सब राजाओंने तया बरुरामजीके साय स्वयं मगवान् श्रीकृष्णने उन सव ऋपियोंकी त्रित्रिर्द्यक पूजा की ॥ ७॥ जन सन ऋषि मुनि आरामसे बैठ गये, तत्र धर्माखाके छिये अवतीर्ण भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा । उस समयं वह बहुत बड़ी सभा चु ।चाप भगवान्का भाषण सुन रही यी ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-वन्य है ! इमलोगींका जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा फल मिल गया; क्योंकि जिन योगेश्वरोंका दशैन बहे-वड़े देवताओंके छिये भी अत्यन्त दुर्छम है, उन्हींका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने बहुत थोड़ी तपरया की है और जो छोग अपने इष्टदेवको समस्त प्राणियोंके हृदयमें न देखका केवल मृतिविशेषमें ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आपछोगोंके दर्शन, स्पर्श,कुराख-प्रश्न, प्रणाम और पादपूजन आदिका सुभवसर भ्रं कक मिल सकता है १ ॥ १० ॥ केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही वास्तवमें तीर्प और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥११॥ अप्नि, स्र्यं, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जळ, आकाश, वायु, वाणी और मनके अधिष्ठातु-देवता उपासना करनेपर मी पापका पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासना-से भेद-बुद्धिका नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परन्तु यदि घड़ी-दो-घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेत्रा की जाय तो वे सारे पाय-ताय मिटा देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं ॥ १२ ॥ महात्माओ और समासदो ! जो मनुष्य वात, पित्त और कफ-इन तीन धातुओंसे वने हुए शनतुल्य शरीरको ही आत्मा-अपना 'में', स्त्री-पुत्र आदिको ही अपना और मिट्टी, परयर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारोंको ही इष्टदेव मानता है तथा जो केवल जलको ही तीर्थ समझता है-जानी महापुरुपोंको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी पशुओंमें भी नीच गधा ही है ॥ १३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं । उनका यह गूढ़ भाषण
सुनकर सब-के-सब ऋषि-मुनि चुंप रह गये । उनकी
बुद्धि चक्करमें पड़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्
यह क्या कह रहे हैं ॥ १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्
सर्वेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र
जीवकी भाँति व्यवहार कर रहे हैं—यह केवल लोकसंप्रहके लिये ही है । ऐसा समझकर वे मुसकराते हुए
जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णसे कहने लगे ॥ १५ ॥

मुनियोंने कहा-भगवन् ! आपकी मायासे प्रजा-पतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बड़े तखज्ञानी हमलोग मोहित हो रहे हैं। आप खयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यक्ती-सी चेष्टाओंसे अपनेको छिपाये रखकर जीवकी भाँति आचरण करते हैं। भगत्रन् ! सचमुच आपकी छीछा अत्यन्त विचित्र है। परम आश्चर्यमयी है ॥ १६ ॥ जैसे पृथ्वी अपने विकारों—वृक्ष, पत्थर, घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर ः लेती है, वास्तवमें वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने-आपसे ही इस जगत्की रचना, रक्षा और संद्वार करते हैं । पर यह सब करते हुए भी इन कमेंसि बिस नहीं होते । जो सजातीय, विजातीय और खगत भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र ठीठा-मात्र नहीं तो और क्या है १ धन्य है आपकी यह ळीळा ! ॥ १७ ॥ मगत्रन् ! यद्यपि आप प्रकृतिसे परे, ख्वयं परव्रह्म परमात्मा हैं: तथापि समय-समयपर भक्त-जनोंकी एक्षा और दुष्टोंका दमन करनेके छिये विशुद्ध सत्त्वमय श्रीत्रिग्रह प्रकट करते हैं और अपनी छीलाके द्वारा सनातन वैदिक मार्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमोंके रूपमें आप खयं ही प्रकट हैं || १८ || भगवन् ! वेद आपका विशुद्ध हृदय है; तपस्या, खाध्याय, घारणा, घ्यान और समाधिके द्वारा उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके अधिष्ठानखरूप परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार होता है ॥ १९ ॥ परमात्मन् । ब्राह्मण ही वेदोंके आधारभूत

भागके खरूपकी उपलब्धिके स्थान हैं; इसीसे आप ब्राह्मणोंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण-भक्तोंमें अप्रगण्य भी हैं ॥२०॥ आप सर्वविध कल्याण-साधनोंकी चरम सीमा हैं और संत पुरुषोंकी एकमात्र गति हैं। आपसे मिळकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गये। वास्तवमें सबके परम फल आप ही हैं॥ २१॥ प्रमो ! आपका ज्ञान अनन्त है, आप खयं सिचदानन्दखरूप परव्रह्म परमात्मा भगवान् हैं। आपने अपनी अचिन्त्य राक्ति योगमायाके द्वारा अपनी महिमा छिपा रक्खी है, हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २२ ॥ ये समामें बैठे हुए राजाछोग और दूसरोंकी तो बात ही क्या, खयं आपके साथ आहार-विहार करने-वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तवमें नहीं जानते; क्योंकि आपने अपने खरूपको-जो सबका आत्मा, जगत्का आदिकारण और नियन्ता है-मायाके परदेसे ढक रक्खा है ॥ २३ ॥ जत्र मनुष्य खप्न देखने छगता है, उस समय स्वप्नके मिथ्या पदार्थीको ही सत्य समझ लेता है और नाममात्रकी इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले अपने स्वप्नशरीरको ही वास्तविक शरीर मान वैठता है। उसे उतनी देरके छिये इस बातका बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्नशरीरके अतिरिक्त एक जाप्रत्-अवस्थाका शरीर भी है ॥ २८ ॥ ठीक इसी प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें भी इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिरूप मायासे चित्त मोहित होकर नाममात्रके विषयोंमें भटकने छगता है। उस समय भी चित्तके चक्करसे विवेक्षशक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जाम्रत् संसारसे परे हैं।। २५॥ प्रमो ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अत्यन्त परिपक्त योग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमळोंको इदयमें धारण करते हैं, जो समस्त पापराशिको नष्ट करनेवाले गङ्गाजळके भी आश्रयस्थान हैं । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज हमें उन्हींका दर्शन हुआ है । प्रमो ! हम आपके मक्त हैं, आप हमपर अनुप्रह कीजिये; क्योंकि आपके परम पदकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होती है, जिनका लिङ्गरारिरूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं -- राजर्षे ! मगवान्की इस

प्रकार स्तृति करके और उनसे, राजा धृतराष्ट्रसे तथा धर्मराज युविष्टिरजीसे अनुमति लेकर उन लोगोंने अपने-अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २० ॥ परम यशस्त्री वसुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर उनके पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने लगे ॥ २८ ॥

वसुरेवजीने कहा—ऋषियो । आपछोग सर्वदेव-खरूप हैं। मैं आपछोगोंको नमस्कार करता हूँ । आप-छोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन छीजिये । वह यह कि जिन कमोंके अनुग्रानसे कमों और कर्मजासनाओं-का आत्यन्तिक नाश—मोक्ष हो जाय, उनका आप मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥

नारद्जीने कहा-ग्रापियो ! यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है कि वसदेवजी श्रीकृष्णको अपना वालक समझका राज्ञ जिज्ञासाके भावसे अपने कल्याणका साधन हमलोगोंसे पृछ रहे हैं ॥ ३० ॥ संसारमें बहुत पास रहना मनुष्योंके अनादरका कारण हुआ करता हैं। देखते हैं, गङ्गातरपर रहनेत्राटा पुरुप गङ्गानट छोड़कार अपनी झुद्धिके लिये दूसरे तीर्वमें जाता है ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णकी अनुभृति समयके फेरसे होने-वार्छ। जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रख्यसे मिटनेवाछी नहीं है। वह खतः किसी दूसरे निमित्तसे, गुणोंसे और किमीसे भी क्षींग नहीं होती ॥ ३२ ॥ उनका ज्ञानमय स्तरूप अशिद्या, राग-द्रेप आदि क्लेश, पुण्य-पापमय कर्म, सुख-दुःखादि कर्मफल तया सत्त्व आदि गुणोंके प्रवाहसे खण्डित नहीं है। वे खयं अदितीय प्रमातमा हैं । जब वे अपनेको अपनी ही शक्तियों— प्राण आदिसे दक छेते हैं, तव मूर्वजोग ऐसा समझते हैं कि वे दक गये; जैसे वादल, कुहरा या प्रइणके द्वारा अपने नेत्रोंके दक जानेपर सूर्यको दका हुआ मान लेते हैं॥ ३३॥

परीक्षित् । इसके बाद ऋषियोंने भगनान् श्रीकृष्ण, वलरामजी और अन्यान्य राजाओंके सामने ही वसुदेव-जीको सम्बोधित करके कहा—॥ ३४॥ 'कर्मोके द्वारा कर्मवासनाओं और कर्मफलोंका आत्यन्तिक नाश करने-

का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके द्वारा समस्त यहोंके अधिपति भगतान् विष्णुकी श्रद्धापूर्वक आराधना करे ॥ ३५ ॥ त्रिकालदर्शी ज्ञानियोंने शास्त्र-दृष्टिसे यही चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और चित्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाला धर्म वतलाया है ॥ ३६॥ अपने न्यायाजित घनसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मगत्रान्की आराधना करना ही द्विजाति—त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थके छिये परम कल्याणका मार्ग है ॥२७॥ वसुदेवजी ! विचारवान् पुरुषको चाहिये कि यज्ञ, दान आदिके द्वारा धनकी इन्छाको, गृहस्थोचित मोगोंद्वारा स्री-पुत्रकी इच्छाको और कालकामसे खर्गादि मोग मी नष्ट हो जाते हैं-इस विचारसे छोक्तेपणाको त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घरमें रहते हुए ही तीनों प्रकारकी एयणाओं---इच्छाओंका परित्याग करके तपोत्रनका रास्ता लिया करते थे ॥ ३८ ॥ समर्थ वहुदेवजी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों-का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणोंसे छुट-कारा मिळता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोत्पत्तिसे । इनसे उन्राण हुए त्रिना ही जो संसारका त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है ॥ ३९ ॥ परम बुद्धिमान् वसुदेवजी । आप अवतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे तो मक्त हो चुके हैं। अब यज्ञोंके द्वारा देवताओंका ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उऋण होकर गृहत्याग कीजिये, भगशान्की शरण हो जाऱ्ये ॥ ४० ॥ वसुदेवजी । आपने अवस्य ही परम मक्तिसे जगदीश्वर भगवान्की आराधना की है; तमी तो वे आप दोनोंके पत्र हुए हैं ॥ ४१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित् । परम मनसी वसुदेश्जीने ऋषियोंकी यह वात सुनकर, उनके चरणों- में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञके लिये ऋरिश्जोंके रूपमें उनका वरण कर लिया॥ ४२॥ राजन् । जब इस प्रकार बसुदेवजीने धर्मपूर्वक ऋषियोंको वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें परम धार्मिक वसुदेवजीके द्वारा उन्तमोत्तम सामग्रीसे युक्त यज्ञ करवाये॥ ४३॥ परीक्षित् । जब वसुदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियोंने स्नान

करके सुन्दर वस्न और कमलोंकी मालाएँ धारण कर र्छी; रा जालोग वस्नाभूषणोंसे खूब सुसज्जित हो गये ॥४४॥ वसुदेवजीकी पत्नियोंने सुन्दर वस्त्र, अङ्गराग और सोनेके हारोंसे अपनेको सजा लिया और फिर वे सब बडे आनन्दसे अपने-अपने हाथोंमें माङ्गलिक सामग्री लेका यज्ञशालामें आयीं ॥ ४५ ॥ उस समय मृदङ्ग, पखावज, राह्व, ढोल और नगारे आदि बाजे वजने लगे। नढ और नर्तिकयाँ नाचने छगीं । सूत और मागध स्तुति-गान करने छगे । गन्धर्वीके साथ घुरीले गलेवाली गन्धर्व-पितयाँ गान करने छगीं ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने पहले नेत्रोंमें अंजन और शरीरमें मक्खन छगा छिया; फिर उनकी देवकी आदि अठारह पत्नियोंके साथ उन्हें ऋत्विजोंने महाभिषेककी विधिसे वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन कालमें नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमाका अमिषेक हुआ था ॥ ४७ ॥ उस समय यज्ञमें दीक्षित होनेके कारण वसुदेवजी तो मृगचर्म धारण किये हुए थे; परन्तु उनकी पत्नियाँ सुन्दर-सुन्दर साड़ी, कंगन, हार, पायजेत्र और कर्णफूळ आदि आभूषणोंसे खूब सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियोंके साथ मछीभाँति शोभायमान हुए ॥ ४८ ॥ महाराज ! वसुदेवजीके ऋत्विज और सदस्य रत्नजिंदत आभूषण तथा रेशमी वस धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए, जैसे पहले इन्द्रके यज्ञमें हुए थे ॥ ४९ ॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण और वरुरामजी अपने-अपने भाई-बन्धु और स्त्री-पुत्रोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अर्पनी शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईश्वर खयं भगवान् समष्टि जीवोंके अभिमानी श्रीसङ्कर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायणखरूपमें शोभायमान होते हैं ॥ ५० ॥

वसुदेवजीने प्रत्येक यज्ञमें ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौरसत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्नि-होत्र आदि अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञानके—मन्त्रोंके खामी विष्णुभगवान्की आराधना की ॥ ५१॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर मृत्विजोंको वक्षालङ्कारोंसे सुसज्जित किया और शास्त्रके अनुसार वहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर धनके साथ अलङ्कत गौएँ, पृथ्वी और सुन्दरी

कन्याएँ दीं ॥ ५२ ॥ इसके बाद महर्षियोंने पत्नीसंयाज नामक यज्ञाङ्ग और अत्रमृथस्नान अर्थात् यज्ञान्त स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कराकर वसुदेवजीको आगे करके परशुरामजीके बनाये हृद्में—रामहृद्में स्नान किया ॥ ५३ ॥ स्नान करनेके वाद वसुरेवजी और उनकी पत्तियोंन वंदीजनोंको अपने सारे वसाभूषण दे दिये तथा खयं नये वस्नाभूषणसे सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे लेकर कुत्तोंतकको भोजन कराया ॥५८॥ तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके स्त्री-पुत्रों तया विदर्भ, कोसल, कुरु, काशी, केकय और सुझय आदि देशोंके राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणोंको विदाईके रूपमें बहुत-सी मेंट देकर सम्मानित किया । वे छोग छक्ष्मीपति मगवान् श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर यज्ञकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने घर चले गये ॥ ५५-५६ ॥ परीक्षित् ! उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिप्रिर, मीम, अर्जुन, भीष्मितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान् व्यासदेव तथा दूसरे खजन, सम्बन्धी और वान्धव अपने हितैषी बन्धु यादवोंको छोड़कर जानेमें अत्यन्त त्रिरह-व्यथाका अनुभव करने छगे। उन्होंने अत्यन्त स्नेहाई चित्तसे यदुर्वदीयोंका आलिङ्गन किया और वड़ी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको गये । दूसरे छोग भी इनके साथ ही वहाँसे खाना हो गये || ५७-५८ || परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण, बङ-रामजी तथा उप्रसेन आदिने नन्दबाबा एवं अन्य सब गोपोंकी बहुत वड़ी-वड़ी सामप्रियोंसे अर्ची-पूजा की; उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवश होकर बहुत दिनोंतक वहीं रहे ॥ ५९॥ वसुदेवजी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार कर गये थे। उनके आनन्दकी सीमा न थी । सभी आत्मीय खजन उनके साथ थे । उन्होंने नन्दबाबाका हाथ पकड़कर कहा ॥ ६०॥

बसुदेवजीने कहा—भाई जी ! भगवान्ने मनुष्योंके लिये एक बहुत बड़ा बन्धन वना दिया है । उस वन्धन-का नाम है स्नेह, प्रेमपाश । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े-बड़े शूरवीर और योगी-यति भी उसे तोड़नेमें

असमर्थ हैं ॥ ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोंके प्रति अनुपम मित्रताका व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप-सरीखें संत-शिरोमणियोंका तो ऐसा खमान ही होता है। हम इसका कभी वदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते । फिर भी हमारा यह मैत्री-सम्बन्ध कभी टूटनेवाला नहीं है । आप इसको सदा निभाते रहेंगे ॥ ६२ ॥ माईजी । पहले तो वंदी-गृहमें बंद होनेके कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके । अन हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन-सम्पत्तिके नशेसे---श्रीमदसे अंघे हो रहे हैं; आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ इसरोंको सम्मान देकर खयं सम्मान न चाहनेत्राले माईजी ! जो कल्याणकामी है उसे राज्यव्हमी न मिले—इसीमें उसका मला है: क्योंकि मन्प्य राज्यल्ड्मीसे अंघा हो जाता है और अपने भाई-वन्यु, खजनीतकको नहीं देख पाता ॥ ६४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रीक्षित् ! इस प्रकार कहते-कहते बसदेवजीका हृदय प्रेमसे गद्गद हो गया। उन्हें नन्दवात्राकी मित्रता और उपकार स्मरण हो आये । उनके नेत्रोंमें प्रेमाध्र उमइ आये, वे रोने लगे ॥ ६५॥ नन्दजी अपने सखा वसुदेवजीको प्रसन कारनेके छिये एवं भगवान् श्रीकृष्ण और वलामजीके प्रेमपाशमें बँधकर आज-कल करते-करते तीन महीनेतक वहीं रह गये । यदुवंशियोंने जीभर उनका सम्मान किया ॥ ६६ ॥ इसके वाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्र, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम सामप्रियों और मोगोंसे नन्दबावाको, उनके ब्रजवासी साथियोंको और बन्ध-वान्धर्वोको खूब तृप्त किया ॥ ६७ ॥ वसुदेवजी, उप्रसेन, श्रीकृप्ण, वळाम, उद्भव आदि यदुवंशियोंने अलग-अलग उन्हें अनेकों प्रकारकी मेरें दीं। उनके विदा करनेपर उन सत्र सामप्रियोंको लेकर नन्दवाबा अपने ब्रजके लिये रवाना हुए ॥ ६८ ॥ नन्दबावा, गोपों और गोपियोंका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमडोंमें इस प्रकार छग गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर भी उसे वहाँसे छौटा न सके। सतरां विना ही मनके उन्होंने मधुराकी यात्रा की ॥ ६९ ॥

जब सब बन्धु-बान्धव वहाँसे विदा हो चुके, तब भगत्रान् श्रीकृष्णको ही एकमात्र इष्टदेत्र माननेत्राले यद्वंशियोंने यह देखकर कि अब वर्ष ऋतु आ पहुँची है, द्वारकाके छिये प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ वहाँ जाकर उन्होंने सत्र छोगोंसे वसुदेवजीके यद्ग-महोत्सव. खजन-सम्बन्धयोंके दर्शन-मिलन आदि तीर्ययात्राके प्रसङ्गोंको कह सनाया ॥ ७१॥

## पचासीवाँ अध्याय

----

श्रीभगवान्के द्वारा चसुदेवजीको ब्रह्मझानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रोंको लौटा लाना श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इसके बाद एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण और वळरामजी प्रातःकाळीन प्रणाम करनेके छिये माता-पिताके पास गये । प्रणाम कर स्टेनेपर बद्धदेवजी वड़े प्रेमसे दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करके कहने छगे ॥ १ ॥ वसुदेवजीने वड़े-बड़े ऋपियोंके मुँहसे मगत्रान्की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चित्र भी देखे थे । इससे उन्हें इस वातका दढ़ विश्वास हो गया या कि ये साधारण पुरुष नहीं, खपं मगवान् हैं। इसळिये उन्होंने अपने पुत्रोंको प्रेमपूर्वक सम्बोधित करके यों कहा-॥ २॥

सचिदानन्दस्ररूप श्रीकृष्ण ! महायोगीश्वर सङ्कर्पण ! तुम दोनों सनातन हो ı में जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत्के साक्षात् कारणखरूप प्रधान और पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो ॥ ३॥ इस जगत्के आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री भी तुम्हीं हो। इस सारे जगत्के खामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीडाके छिये इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है, होता है-वह सत्र तुम्हीं हो। इस जगत्में प्रकृति-रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे मोका तथा दोनोंसे परे दोनोंके नियामक साक्षात् भगवान् भी तुम्हीं हो ॥ ४॥ इन्द्रियातीत ! जन्म, अस्तित्व आदि भावविकारोंसे रहित प्रमात्मन् ! इस चित्र-विचित्र जगत्का तुम्हींने निर्माण किया है और इसमें खयं तुमने ही आत्मारूपसे प्रवेश भी किया है। तुम प्राण (क्रियाशक्ति) और जीव ( ज्ञानशक्ति ) के रूपमें इसका पालन-पोषण कर रहे हो ॥ ५॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण आदिमें जो जगत्की वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है । क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं; खतन्त्र नहीं, परतन्त्र हैं । अतः उन चेष्टाशील प्राण आदिमें केवळ चेष्टामात्र होती है, शक्ति नहीं । शक्ति तो तुम्हारी ही है ॥ ६ ॥ प्रभो ! चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निका तेज, सूर्यकी प्रमा, नक्षत्र और विद्युत् आदिकी स्फुरणरूपसे सत्ता, पर्वतोंकी स्थिरता, पृथ्वीकी साधारण-शक्तिरूप वृत्ति और गन्धरूप गुण--ये सब वास्तवमें तुम्हीं हो ॥ ७ ॥ परमेश्वर । जलमें तृप्त करने, जीवन देने और ग्रुद्ध करनेकी जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा ही खरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम्हीं हो। प्रभो । इन्द्रियराक्ति, अन्तःकरणकी राक्ति, रारीरकी शक्ति, उसका हिल्ला-डोल्ला, चल्ला-फिरना---ये सब वायुकी शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं।। ८॥ दिशाएँ और उनके अवकारा भी तुग्हीं हो । आकारा और उसका आश्रयभूत स्फोट---शब्दतन्मात्रा या परा वाणी, नाद---पश्यन्ती, ओंकार--मध्यमा तथा वर्ण ( अक्षर ) एवं पदार्थीका अलग-अलग निर्देश करनेवाले पदरूप वैखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥ ९ ॥ इन्द्रियाँ, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्-देवता तुम्हीं हो । बुद्धिकी निश्चयात्मिका शक्ति और जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्हीं हो ॥ १० ॥ भूतोंमें उन्का कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोमें उनका कारण तैजस अहङ्कार और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंमें उनका कारण सात्त्रिक अहङ्कार तथा जीवोंके आवा-गमनका कारण माया भी तुम्हीं हो ॥ ११ ॥ भगवन् । जैसे मिट्टी आदि वस्तुओंके विकार घड़ा, वृक्ष आदिमें मिट्टी निरन्तर वर्तमान है और वास्तवमें वे कारण (मृत्तिका) रूप ही हैं--उसी प्रकार जितने भी

विनाशवान् पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी तस्व हो । वास्तवमें वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं ॥ १२ ॥ प्रभो । सत्त्व, रज, तम—ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ ( परिणाम )---महत्तत्त्वादि परब्रह्म परमात्मामें, तुममें योगमायांके द्वारा कल्पित हैं ॥ १३ ॥ इस्टिये ये जितने भी जन्म, अस्ति, चृद्धि, परिणाम आदि भाव-विकार हैं, वे तुममें सर्वथा नहीं हैं। जब तममें इनकी करपना कर छी जाती है, तब तुम इन विकारोंमें अनुगत जान पड़ते हो । कल्पनाकी निवृत्ति हो जानेपर तो निर्विकल्प परमार्थखरूप तुम्हीं तुम रह जाते हो ॥ १४ ॥ यह जगत् सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्त:करण, सुख, दु:ख और राग-छोमादि उन्हींके कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वीत्माका सूक्ष्मखरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमानरूप अज्ञानके कारण ही कर्मोंके फंदेमें फँसकर बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १५ ॥ परमेश्वर ! मुझे शुभ प्रारम्थके अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त अत्यन्त दुर्छभ मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ; किन्तु तुम्हारी मायाके वश होकर मैं अपने सच्चे खार्य-परमार्थसे ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी ॥१६॥ प्रमो । यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरके सम्बन्धी मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप स्तेहकी फाँसीसे तुमने इस सारे जगत्को बाँध रक्खा है ॥ १७ ॥ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीवोंके खामी हो । पृथ्वीके भारभूत राजाओंके नाशके छिये ही तुमने अवतार प्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी ॥ १८ ॥ इसिंख्ये दीनजनोंके हितैषी, शरणागतवस्तः ! में अब तुम्हारे चरणकमळोंकी शरणमें हूँ; क्योंकि वे ही श्ररणागतोंके संसारभयको मिटानेवाले हैं। अब इन्द्रियोंकी छोल्रुपतासे भर पाया ! इसीके कारण मैंने मृत्युके प्रास इस शरीरमें आत्मबुद्धि कर छी और तुमर्मे, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ प्रभो ! तुमने प्रसंव-गृहमें ही इमसे कहा या कि 'यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनायी हुई धर्म-मर्यादाकी रक्षा करनेके छिये प्रत्येक युगर्मे तुम दोनोंके द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ । भगवन् । तुम आकाशके समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो । वास्तवमें तुम अनन्त एकरस सत्ता हो । तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योगमायाका रहस्य मछा, कौन जान सकता है १ सत्र छोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते रहते हैं ॥ २०॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वसुदेवजीके ये वचन सुनकर यदुवंशिरोमणि मक्तवत्सळ मणवान् श्रीकृष्ण मुसकराने छो । उन्होंने विनयसे झुककर मधुर वाणीसे कहा ॥ २१॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं । हमें छस्य करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है। हम आपकी एक-एक वात युक्तियुक्त मानते हैं ॥ २२ ॥ पिताजी ! आप होग, मैं, मैया वहरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण चराचर जगत्-सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे ही हैं, सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये॥ २३॥ पिताजी ! आत्मा तो एक ही है । परन्तु वह अपनेमें ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके दारा बनाये हुए पश्चभूतोंमें एक होनेपर भी अनेक, खयं प्रकाश होनेपर भी दत्य, अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निर्गुण होनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत होता है ॥ २४ ॥ जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जैळ और पृथ्वी—ये पद्ममहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिमें प्रकट-अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-शोड़े, एक और अनेक-से प्रतीत होते हैं----परन्तु वास्तवमें सत्तारूपसे वे एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें मी उपाधियोंके मेदसे ही नानात्वकी प्रतीति होती है । इसिंख्ये जो मैं हूँ, वही सब हैं—इस दृष्टिसे आपका कहना ठीक ही है ॥ २५ ॥

श्रीशुकतेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णके इन वचनोंको सुनकर वसुदेवजीने नानात्व-सुद्धि छोड़ दी; वे आनन्दमें मग्न होकर वाणीसे मौन और मनसे निस्सङ्कल्प हो गये॥ २६॥ कुरुश्रेष्ठ !

उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी वैठी हुई थीं। वे बहुत पहलेसे ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं कि श्रीकृष्ण और वल्रामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रकी यमलोकसे वापस ला दिया ॥ २७ ॥ अब उन्हें अपने उन पुत्रोंकी याद आ गयी, जिन्हें कंसने मार हाला था। उनके समरणसे देवकी जीका हृदय आतुर हो गया, नेत्रोंसे आँस् बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करूण-खरसे श्रीकृष्ण और वल्रामजीको सम्बोधित करके कहा॥ २८॥

देवकीजीने कहा छोकामिराम राम ! तुम्हारी शक्ति मन और वाणीसे परे हैं। श्रीकृष्ण ! तुम योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके मी ईखर, आदि पुरुष नारायण हो ॥२९॥ यह भी मुझे निश्चित रूपसे माल्य है कि जिन लोगोंने कालकामसे अपना घैर्य, संयम और सस्त्रगुण खो दिया है तया शास्त्रकी आज्ञाओंका सलक्षन करके जो स्वेच्छाचारपरायण हो रहे हैं, मूमिके भारभूत उन राजाओंका नारा करनेके छिये ही तुम दोनों मेरे गर्भसे अवतीर्ण हुए हो ॥ ३० ॥ विश्वात्मन् ! तुम्हारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मागासे गुर्णोंकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्रसे जगत्की उत्पत्ति, विकास तथा प्रख्य होता है । आज मैं सर्वान्तः-करणसे तुम्हारी शरण हो रही हूँ ॥ ३१ ॥ मैंने धुना है कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्रको मरे बहुत दिन हो गये थे। उनको गुरुदक्षिणा देनेके छिये वनकी आजा तया कालकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके पुत्रको यमपुरीसे बापस छा दिया ॥ ३२ ॥ तुम दोनों योगीसरोंके भी ईसर हो । इसिछिये आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो । में चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाला था, ला दो और वन्हें में भर आँख देख छ। ३३॥

ना ठीक श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रिय परीक्षित् ! माता देक्कीजीकी यह बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण और भगवान् श्रीकृष्ण और भगवान् श्रिकृष्ण और नानात्व- प्रवेश किया ॥ ३४ ॥ जब दैत्यराज बल्लिने देखा कि शिसे मौन जगत्के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम खामी करश्रेष्ठ ! भगवान् श्रीकृष्ण और बल्रामजी सुतल्लोकमें पथारे

हैं, तव उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमें निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे उठकर भगत्रान्के चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ३५॥ अत्यन्त आनन्दसे मरकर दैत्यराज बलिने भगवान श्रीकृष्ण और बळरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने उनके पाँव पखारकर उनका चरणोदक परिवारसहित अपने सिरपर धारण किया । परीक्षित् ! मगवान्के चरणोंका जल ब्रह्मापर्यन्त सारे जगत्को पवित्र कर देता है ॥ ३६ ॥ इसके वाद दैत्यराज बलिने बहुमूल्य वस्न, आभूषण, चन्दन, तांग्वूछ, दीपक, अमृतके समान भोजन एवं अन्यं विविध सामप्रियोंसे उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदिको उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ ३७ ॥ परीक्षित् ! दैत्यराज बिं वार-बार भगत्रान्के चरणकमछोंको अपने वक्ष:स्थळ और सिरपर रखने लगे, उनका हृदय प्रेमसे विह्वल हो गया । नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगे । रोम-रोम खिछ उठा । अब वे गद्गद खरसे भगवान्की स्तृति करने छगे ॥ ३८ ॥

दैत्यराज बलिने कहा—बल्रामजी । आप अनन्त हैं । आप इतने महान् हैं कि शेष वादि सभी विष्रह भापके अन्तर्भूत हैं । सिचदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! आप सकल जगत्के निर्माता हैं । ज्ञानयोग और मक्ति-योग दोनोंके प्रवर्तक आप ही हैं। आप खयं ही परबस परमात्मा हैं । हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ ३९ ॥ भगवन् ! आप दोनोंका दर्शन प्राणियोंके लिये अत्यन्त दुर्लम है। फिर भी आपकी कृपासे वह सुलम हो जाता है । क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी खमाववाले दैत्योंको भी दर्शन दिया है ॥ ४० ॥ प्रभो । इम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्या-धर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रम<mark>यनायक</mark> आदि आपका प्रेमसे भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैरमाव रखते हैं;परन्तु आपका श्रीविग्रह साक्षात् वेदमय और विशुद्ध सत्त्वखरूप है। इसिंखेये हमछोगोंमेंसे बहुर्तोने दृढ़ वैरमावसे, कुछने मक्तिसे और कुछने

कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहनेवाले सत्त्वप्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ४१-४३ ॥ योगेखरोंके अधीश्वर ! बड़े-बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह वांत नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है: फिर हमारी तो बात ही क्या है ? ॥ २२ ॥ इसिंख्ये खामी ! मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी चित्त-वृत्ति आपके उन चरणकमछोंमें छग जाय; जिसे किसीकी अपेक्षा न रखनेवाले परमहंसछोग हूँदा करते हैं और उनका-आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर-गृहस्थीके अँघेरे क्रएँसे निकल जाऊँ । प्रमो ! इस प्रकार आपके उन चरणकमळोंकी, जो सारे जगत्के एकमात्र आश्रय हैं, शरण छेकर शान्त हो जाऊँ और अकेटा ही विचएण कलें। यदि कभी किसीका सङ्ग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतोंका ही ॥ ४५॥ प्रमो ! आप समस्त चराचर जगत्के नियन्ता और खामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नारा कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाका पाळन करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—दैत्यराज ! खायम्भुव मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी जर्णाके गर्भसे छः पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके छिये उचत हैं, हँसने छगे ॥ १७ ॥ इस परिहासरूप अपराधके कारण उन्हें ब्रह्माजीने शाप दे दिया और ने अधूर-योनिर्मे हिरण्यकशिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए । अत्र योगमायाने उन्हें वहाँसे छाकार देवकीके गर्भमें रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंसने मार डाळा। दैत्यराज ! माता देक्कीजी अपने उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं ॥ ४८-४९ ॥ अतः हम अपनी माताका शोक दूर करनेके छिये इन्हें यहाँसे ले जायँगे। इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायँगे और क्षानन्दपूर्वेक अपने छोकमें चले जायँगे ॥ ५०॥ इनके छ: नाम हैं—स्मर, उद्गीय, परिष्यङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्रमृत् और घृणि । इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति

प्राप्त होगी ।। ५१ ॥ परीक्षित् । इतना कहकर भगवान श्रीकृष्ण चुप हो गये। दैत्यराज विंहने उनकी पूजा की; इसके बाद श्रीकृष्य और बळरामजी बाळकोंको लेकर फिर द्वारका छीट आये तथा माता देवकीको उनके पत्र सौंप दिये ॥ ५२ ॥ उन बाल्कोंको देखकर देवी देश्कीके हृदयमें शत्सल्य-स्नेहकी वाढ आ गयी । उनके स्तनोंसे दूध बहने छगा । वे वार-वार उन्हें गोदमें छेकर छातीसे छगाती और उनका सिर सुँघती ॥ ५३॥ पुत्रोंके स्पर्शके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने उनको स्तन-पान कराया । वे विष्णुभगवान्की उस मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे यह स्टि-चक्र चरता है ॥ ५२॥ परीक्षित् ! देवकी नीके स्तर्नोका दृघ साक्षात् अमृत था; क्यों न हो, भगत्रान् श्रीकृष्ण जो उसे पो चुके थे ! उन बालकोंने वही अमृतमय दूध पिया । उस दूधके पीनेसे और भगत्रान् श्रीकृष्णके अङ्गोंका संस्पर्श होनेसे उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो गया ॥ ५५ ॥ इसके बाद उन छोगोंने मगवान् श्रीकृष्ण, माता देशकी, पिता वसुदेश और वछरामजीको नमस्कार

किया । तदनन्तर सबके सामने ही वे देवलोकमें चले गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित् ! देवी देवकी यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो गर्यी कि मरे हुए बालक छोट आये और फिर चले भी गये । उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्रीकृष्णका ही कोई लील-कौशल है ॥ ५७ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण खयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनन्त है। उनके ऐसे-ऐसे अद्मृत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उसका पार नहीं पाया जा सकता ॥ ५८ ॥

स्तजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! मगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है । उनका चरित्र जगतके समस्त पाप-तापोंको मिटानेवाला तथा भक्तजनों-के कर्णकहरों में आनन्दस्या प्रवाहित करनेवाला है। इसका वर्णन खयं व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति मगवान्में छग जाती है और वह उन्होंके परम कल्पाणखरूप धामको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥

### छियासीवाँ अध्याय

सुभद्राहरण थीर भगवान्का मिथिलापुरीमें राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् । मेरे दादा अर्जुनने भगत्रान् श्रीकृष्ण और वलरामजीकी वहिन सुमदाजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह किया ! में यह जाननेके छिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ १ ॥

श्रीशुक्देवजीने कहा-परीक्षित् । एक बार अत्यन्त शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्राके लिये पृथ्वीपर विचरण करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे । वहाँ उन्होंने यह सुना कि वल्ट(मजी मेरे मामाकी पुत्री धुमदाका विवाह दुर्योचनके साय करना चाहते हैं और वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि उनसे इस विपयमें सहमत नहीं हैं। अव अर्जुन-के मनमें सुमद्राको पानेकी ठाळसा जग आयी। वे त्रिदण्डी वंष्णवका वेप धारण करके द्वारका पहुँचे ।२-३। अर्जुन सुभद्राको प्राप्त करनेके लिये वहाँ वर्णाकालमें चार महीनेतक रहे । वहाँ पुरवासियों और वल्रामजीने

उनका खूब सम्मान किया । उन्हें यह पता न चळा कि ये अर्जुन हैं ॥ ४ ॥

एक दिन बळ्रामजीने आतिथ्यके छिये उन्हें निमन्त्रित किया और उनको वे अपने घर छे आये। त्रिदण्डी-वेपधारी अर्जुनको वलरामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेमसे भोजन किया ॥ ५ ॥ अर्जुनने मोजनके समय वहाँ वित्राहृयोग्य परम सुन्दरी सुमद्राको देखा । उसका सौन्दर्य बढ़े-बढ़े वीरोंका मन हरनेवाला या । अर्जुनके नेत्र प्रेमसे प्रफुल्लित हो गये । उनका मन उसे पानेकी आकाङ्कासे क्षुच्य हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनानेका छ निश्चय कर छिया ॥ ६॥ परीक्षित् ! तुम्हारे दादा भर्जुन भी बड़े ही सुन्दर थे। उनके शरीरकी गठन, भाव-भङ्गी वियोंका इदय स्पर्श कर लेती थी । उन्हें देखकर सुमद्राने भी मनमें उन्होंको पति बनानेका निश्चय किया। वह तनिक मुसकराकर छजीछी चितवनसे उनकी ओर देखने छगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया॥ ७॥ अब अर्जुन केवछ उसीका चिन्तन करने छगे और इस बातका अवसर हूँ दने छगे कि इसे कब हर छ जाऊँ। सुमद्राको प्राप्त करनेकी उत्कट कामनासे उनका चित्त चकर काटने छगा, उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिछती थी॥ ८॥

एक बार सुभदाजी देव-दर्शनके छिये रथपर सवार होकर द्वारका-दुर्गसे बाहर निकर्छी । उसी समय महारथी अर्जुनने देवकी-वसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुमतिसे सुभद्रा-का हरण कर लिया ॥ ९ ॥ रथपर सवार होकर वीर अर्जुनने धनुष उठा छिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके छिये आये, उन्हें मार-पीटकर मगा दिया। सुमद्राके 'निज-जन रोते-चिछाते रह गये और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुमद्रा-. को लेकर चळ पड़े || १० || यह समाचार सुनकर बळरामजी बहुत बिगड़े । वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे, जैसे पूर्णिमाके दिन ससुद्र । परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तथा . अन्य सुहृद्-सम्बन्धियोंने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत-कुछ समझाया-बुझाया तब वे शान्त हुए ॥ ११॥ इसके बाद बलरामजीने प्रसन्न होकर वर-वधूके लिये बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी-दास दहेजमें मेजे ॥ १२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! विदेहकी

राजधानी मिथिछामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम
था श्रुतदेव। वे मगवान् श्रीकृष्णके परम मक्त थे। वे
एकमात्र मगवद्गक्तिसे ही पूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी
और विरक्त थे॥ १३॥ वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी
किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिछ
जाता, उसीसे अपना निर्वाह कर छेते थे॥ १४॥
प्रारम्बत्रश प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहमरके छिये सामग्री
मिछ जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतनेसे ही
सन्तुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपाछनमें तत्पर रहते थे॥ १५॥ प्रिय परीक्षित् ! उस देशके
राजा भी, ब्राह्मणके समान ही मिक्तमान् थे। मैथिङ-

वंशके उन प्रतिष्ठित नरपितका नाम या बहुलाखः। उनमें अहङ्कारका लेश मी न या। श्रुतदेव और बहुलाख दोनों ही मगवान् श्रीकृष्णके प्यारे मक्त थे॥ १६॥

एक बार भगवान् श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न होकर दारुकसे रथ मँगवाया और उसपर सवार होकर द्वारकासे विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७॥ भगवान्के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, पर्श्रुराम, असित, आरुणि, मैं ( शुकदेव ), बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! वे जहाँ-जहाँ पहुँचते वहाँ-वहाँकी नागरिक और ग्राम-वासी प्रजा पूजाकी सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करनेवाळोंको भगवान् ऐसे जान पहते, मानो प्रहोंके साथ साक्षात् सूर्यनारायण उदय हो रहे हों ॥ १९ ॥ परीक्षित् । उस यात्रामें आनर्त, धन्य, कुरुजांगल, कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मघु, केक्य. कोसल, अर्ण आदि अनेक देशोंके नर-नारियोंने अपने नेत्ररूपी दोनोंसे मगवान् श्रीकृष्णके उन्मुक्त हास्य और ग़ेमभरी चितवनसे युक्त मुखारिवन्दके मकरन्द-रसका पान किया ॥ २०॥ त्रिळोकगुरु मगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे उन छोगोंकी अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी । प्रमु दर्शन करनेवाले नर-नारियोंको अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्त्वज्ञानका दान करते चळ रहे थे । स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता भगवान्की उस कीर्तिका गान करके घुनाते, जो समख दिशाओंको उज्ज्वल बनानेवाली एवं समस्त अशुमींका विनाश करनेवाळी है । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण धीरे-धीरे विदेह देशमें पहुँचे ॥ २१ ॥

परीक्षित्। मगत्रान् श्रीकृष्णके ग्रुमागमनका समाचार धुनकर नागरिक और ग्रामवासियोंके आनन्दकी सीमा न रही। वे अपने हाथोंमें पूजाकी विविध सामप्रियाँ लेकर उनकी अगत्रानी करने आये॥ २२॥ मगत्रान् श्रीकृष्णका दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमल प्रेम और आनन्दसे खिल उठे। उन्होंने मगत्रान्को तथा उन मुनियोंको, जिनका नाम केवल धुन रक्खा था, देखा न था—हाथ जोड़ मस्तक धुकाकर प्रणाम किया॥ २३॥ मिथिलानरेश बहुलाख और श्रुतदेवने यह समझकर कि जगद्गुरु मगत्रान् श्रीकृष्ण हमलोगों-

पर अनुग्रह करनेके छिये ही पनारे हैं, उनके चरणींपर गिरकर प्रणाम किया ॥ २४ ॥ बहुन्त्राख और श्रुनदेव दोनोंने ही एक साथ हाथ जो इकर मुनि-मण्डलीके सहित भगवान् श्रीकृष्णको शातिथ्य प्रहण करनेके हिये निमन्त्रित किया ॥ २५ ॥ भगत्रान् श्रीकृष्ण दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंको ही प्रसन्न करनेके लिये एक ही समय पृथक्-पृथक् रूपसे दोनोंके वर प्रवारे और यह वात एक-वृसरेको माख्य न हुई कि भगवान औ-कृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं ॥२६॥ विदेहराज बहुलाय बड़े मनसी थे: उन्होंन यह देखकर कि दुष्ट-दुराचारी पुरुप जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान् श्रीकृष्ण और ऋपि-मुनि मेरे घर पथारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मैंगाये और भगत्रान् श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ गये । उस समय बहुळाश्वकी विचित्र दशा थी । प्रेम-भक्तिके उद्देकसे उनका हृदय भर आया था। नेत्रोंमें आँस् उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियोंके चरणोंमें नमस्कार करके पाँव पखारे और अपने कुटुम्बके साय उनके चरणोंका छोकपावन जछ सिरपर धारण किया और फिर मगवान् एवं मगवत्खरूप ऋषियोंको गन्ध, माला, वस, अलङ्कार, घूप, दीप, अर्घ्य, गौ, वैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की || २७-२९ || जब सब छोग मोजन करके तृप्त हो गये, तब राजा बहुछाग्र भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको अपने गोदमें लेकर बैठ गये। और वडे आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सहळाते हुए वड़ी मधर वाणीसे भगवान्की स्तुति करने छगे ॥ ३० ॥

राजा बहुलाश्वने कहा—'प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं खयंप्रकाश हैं । हम सदा-सर्वदा आपके चरणकमलोंका स्मरण करते रहते हैं । इसीसे आपने हमलोगोंको दर्शन देकर कृतार्थ किया है ॥ ३१ ॥ मगवन् ! आपके वचन हैं कि मेरा अनन्यप्रमी मक्त मुझे अपने खरूप वल्रामजी, अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मी और पुत्र द्रह्मासे भी वड़कर प्रिय है । अनने उन वचनोंको सत्य करनेके लिये ही आपने हमलोगोंको दर्शन दिया है ॥ ३२ ॥ मला, ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयाखता और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमलोंका

परित्याग कर सके । प्रनी ! जिन्होंने हरतकी सनम वस्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परिसाद कर दिया है, उन परम शान्त मुनियोंको आप आसे-तकको भी दे उछने हैं॥ ३३॥ आपने यद्वंशमें अत्रतार लेकर जन्म-मृत्युके चडरमें पड़े हुए महुओंकी उससे मुक्त करनेके छिये जगरमें ऐसे विश्व यदाया विस्तार किया है, जो त्रिलेकीके पापनापको गान्त करनेवाला है ॥ ३४ ॥ प्रभो ! बाप अधिन्य, अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निधि हैं; सबके चितको अपनी ओर आकर्षित करनेके छिये आप सुचिदानन्द-स्रह्म स्यामद्रद्ध हैं । आपका ज्ञान अनन्त हैं । परम शान्तिका विस्तार करनेके छिये आप छी नारायम ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ एकरस अनन्त ! आप कुछ दिनोंतक मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहां निवास कीजिये और अपने चरणोंकी घृटसे इस निमिश्राको पवित्र कीजिये' ॥ ३६ ॥ परीक्षित् ! सबके जीवनदाता भगवान् श्रीकृष्ण राजा बहुलाखकी यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिछावासी नर-नारियोंका कल्याण करते हुए कुछ दिनोतिक वहीं रहे ॥ ३० ॥

व्रिय परीक्षित् । जैसे राजा बहुटाख भगत्रान् श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डलीके पधारनेदर आनन्दमन हो गये थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान् श्रीकृष्ण और मुनियोंको अपने घर आया देखकर आनन्दिक्छ हो गये; वे उन्हें नमस्कार करके अपने बन्न उग्राट-उद्यादकर नाचने टो ॥ ३८॥ श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े और वुशासन विद्याकर उनपर मगवान् श्रीकृष्ण और मुनियोंको वैठाया, खागत-भाषण आदिके द्वारा उनका अभिनन्दन किया तथा अपनी पानीके साथ बड़े आनन्दसे सबके पाँव पन्तारे ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! महान् सौभाग्यशाखी श्रुतदेवने भगवान् और श्रुपियोंके चरणोदकसे अपने घर और कुटुम्बियोंको सीच दिया। इस सनय उनके सारे मनोरय पूर्ण हो गये थे। वे हर्पातिरेकसे मतवाले हो रहे थे॥ ४०॥ तदनन्तर उन्होंने फल, गन्य, खससे सुवासित निर्मेट एवं मधुर जल, सुगन्धित मिटी, तुल्सी, कुश, वतन मादि अनायास-प्राप्त पूजा-सामग्री और सस्वगुण बदानेवाले

अन्नसे सबकी आराधना की ॥ ४१ ॥ उस समय श्रुतदेवजी मन-ही-मन तर्कना करने छगे कि 'मैं तो घर-गृहस्थीके अँघेरे कूएँमें गिरा हुआ हूँ, अमागा हूँ; मुझे मगवान् श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि-मुनियोंका, जिनके चरणोंकी घूछ ही समस्त तीर्थोंको तीर्थ बनानेवाछी है, समागम कैसे प्राप्त हो गया १ ॥ ४२ ॥ जब सब छोग आतिथ्य स्वीकार करके आरामसे बैठ गये, तब श्रुतदेव अपने श्री-पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुए । वे मगवान् श्रीकृष्णके चरणकमछोंका स्पर्श करते हुए कहने छगे ॥ ४३ ॥

श्रुतदेवने कहा-प्रमो ! आप व्यक्त-अव्यक्तरूप प्रकृति और जीवोंसे परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तमीसे सब छोगोंसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी शक्तियोंके द्वारा इस जगत्की रचना करके आत्मसत्ताके रूपसे इसमें प्रवेश किया है ॥ ४४ ॥ जैसे सोया हुआ पुरुष खप्तावस्थामें अविद्यावश मन-ही-मन खप्त-जगतकी सृष्टि कर लेता है और उसमें खयं उपस्थित होकर अनेक रूपोंमें अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपनेमें ही अपनी मायासे जगत्की (चना कर छी है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५ ॥ जो छोग सर्वदा आपकी छोछाकथाका श्रवण-कीर्तन तया आपकी प्रतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते हैं और आपसमें आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय श्रद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं || ४६ || जिन छोगोंका चित्त छौकिक-वैदिक आदि कर्मों की वासनासे बहिर्मुख हो रहा है, उनके इदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किन्त जित छोगोंने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको सद्गुणसम्पन्न बना छिया है, उनके छिये चित्तवृत्तियोंसे अप्राह्य होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं॥ ४७॥ प्रमो ! जो छोग आत्मतत्त्वको जाननेवाले हैं, उनके आत्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके छिये आप अनात्माको प्राप्त होनेवाछी मृत्युके रूपमें हैं। आप महत्तत्त्र आदि कार्यद्रव्य और प्रकृतिरूप कारणके नियामक हैं— शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टिपर पर्दा नहीं डाड सकती, किन्तु उसने दूसरोंकी दृष्टिको ढक रक्खा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ४८॥ खयंप्रकाश प्रमो ! हम आपके सेवक हैं। हमें आज़ा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा करें १ नेत्रोंके द्वारा आपका दर्शन होनेतक ही जीवोंके क्लेश रहते हैं। आपके दर्शनमें ही समस्त क्लेशोंकी परिसमाप्ति है॥ ४९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! शरणागत-भयहारी भगवान् श्रीकृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना सनकर अपने हाथसे उनका हाथ पकड़ छिया और मुसकराते हुए कहा ॥ ५०॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय श्रुतदेव । ये बड़े-वड़े ऋषि-मुनि तुमपर अनुग्रह करनेके छिये ही यहाँ पधारे हैं । ये अपने चरणकमळोंकी धूळसे छोगों और छोकोंको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ देवता, प्रण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत दिनोंमें पवित्र करते हैं; परन्त्र संत पुरुष अपनी दृष्टिसे ही सबको पवित्र कर देते हैं । यही नहीं; देवता आदिमें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें संतोंकी दृष्टिसे ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ श्रुवदेव । जगतमें ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं । यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना---मेरी भक्तिसे युक्त हो तव तो कहना ही क्या है ॥५३॥ मुझे अपना यह चतुर्भुजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है । क्योंकि ब्राह्मण सर्वेवेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ ॥ ५४ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल मूर्ति आदिमें ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष निकालकर मेरे खरूप जगद्गुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं ॥ ५५ ॥ त्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत्, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और इसके कारण प्रकृति-महत्तत्त्वादि सब-के-सब आत्मखरूप

मगवान्के ही रूप हैं ॥ ५६ ॥ इसिंख्ये श्रुतदेव ! तुम इन ब्रह्मर्पियोंको मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा करो । यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात् अनायास ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो वड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामित्रयोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥ ५७॥

थ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् 1 भगवान् श्रीहृष्णका यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान् उपदेश करके वे द्वारका छीट आये ॥ ५९ ॥

श्रीकृप्ण और उन ब्रह्मर्षियोंकी एकात्मभावसे आराधना की तथा उनकी कृपासे वे भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो गये। राजा वहुळाखने भी वही गति प्राप्त की ॥ ५८ ॥ प्रिय परीक्षित् ! जैसे मक्त भगवान्की मक्ति करते हैं, वैसे ही मगवान् भी मक्तोंकी मिक्त करते हैं। वे अपने दोनों मक्तोंको प्रसन करनेके छिये कुछ दिनोंतक मियिळापुरीमें रहे और उन्हें साधु पुरुषोंके मार्गका

## सत्तासीवाँ अध्याय

वेदस्तृति

कारणसे सर्त्रया परे हैं। सत्त्व, रज और तम-ये जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है, वह तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं । मन और वाणीसे संकेत रूपमें भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण ही है । ( वे जिस विपयका वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, किया अथवा रूढिका ही निर्देश करती हैं ) ऐसी स्थितिमें श्रतियाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं ! क्योंकि निर्गुण क्त्तका खरूप तो उनकी गहुँचके परे है ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! ( भगवान् सर्वशक्तिमान् और गुणोंके निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु त्रिचार करनेपर उनका तात्वर्य निर्गुण ही निकल्ता है । विचार कारनेके छिये ही ) भगतान्ने जीतोंके छिये बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेन्छासे अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्षका अर्जन कर सकते हैं । ( प्राणोंके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि इन्द्रियोंके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा मनन और बुद्धिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पर्य निर्गण खरूपका सांक्षात्कार हो सकता है। इसल्यि श्रुतियाँ स्गुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुतः निर्गुण-परक हैं ) || २ || ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाळी उपनिपद्का यही खरूप है । इसे पूर्वजोंके भी पूर्वज

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! ब्रह्म कार्य और सनकादि ऋषियोंने आत्मनिश्चयके द्वारा घारण किया है । बन्धनके कारण समस्त उपाधियों—अनात्मभावोंसे मुक्त होकर अपने परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ इस विषयमें मैं तुन्हें एक गाथा सुनाता हूँ । उस गाथाके साथ खयं भगत्रान् नारायणका सम्बन्ध है । वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ठ नारायणका संत्राद है ॥ ४ ॥

> एक समयकी बात है, भगवान्के प्यारे भक्त देवर्षि नारदजी विभिन्न लोकोंमें विचरण करते हुए सनातन-ऋषि भगवान् नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रम गये ॥ ५ ॥ भगवान् नारायण मनुष्योंके अम्युदय ( लैकिक कल्याण ) और परम नि:श्रेयस ( भगवरख-रूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति) के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके . प्रारम्भसे ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान् तपत्या कर रहे हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! एक दिन वे कळापप्रामनासी सिद्ध ऋषियोंके बीचमें वैठे हुए थे। उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ ७ ॥ भगवान् नारायणने ऋषियोंकी उस भरी सभामें नारदजी-को उनके प्रश्नका उत्तर दिया और वह कथा धुनायी, जो पूर्वकाळीन जनळोकनिवासियोंमें परस्पर वेदोंके तार्ल्य और ब्रह्मके खरूपके सम्बन्धमें विचार करते समय कही गयी थी ॥ ८ ॥

भगवान् नारायणने कहा नारदजी े प्राचीन कालकी बात है। एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले ब्रह्माके मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, सनातन आदि परमर्षियोंका ब्रह्मसत्र (ब्रह्मविषयक विचार या प्रवचन ) हुआ था।। ९ ॥ उस समय तुम मेरी खेत-द्वीपाधिपति अनिरुद्ध-मूर्तिका दर्शन करनेके छिये स्वेत-द्वीप चले गये थे । उस समय वहाँ उस ब्रह्मके सम्बन्ध-में बड़ी ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमें श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्यरूपसे लक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं। उस ब्रह्मसत्रमें यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ १० ॥ सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार-ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील-खभावमें समान हैं । उन लोगोंकी दृष्टिमें शत्रु, मित्र और उदासीन एक-से हैं । फिर भी उन्होंने अपनेमें-से सनन्दनको तो वक्ता बना छिया और शेष भाई सननेके इच्छक बनकर बैठ गये ॥ ११ ॥

सनन्दनजीने कहा—जिस प्रकार प्रातःकाछ होने-पर सोते हुए सम्राट्को जगानेके छिये अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट्के पराक्रम तथा सुयश-का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगत्को अपनेमें छीन करके अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं; तब प्रख्यके अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले वचनोंसे उन्हें इस प्रकार जगाती हैं॥ १२-१३॥

श्रुतियाँ कहती हैं—अजित ! आष ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । आपकी जय हो, जय हो । प्रभो ! आप खभावसे ही समस्त ऐश्वयोंसे पूर्ण हैं, इसिंख्ये चराचर प्राणियोंको फँसाने-वाली मायाका नाश कर दीजिये । प्रभो ! इस गुणमयी

मायाने दोषके छिये--जीवोंके आनन्दादिमय सहज खरूपका आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डाळनेके छिये ही सत्वादि गुणोंको प्रहण किया है। जगत्में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगानेवाले आप ही हैं। इसलिये आपके मिटाये बिना यह माया मिट नहीं सकती । ( इस विषयमें यदि प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही— हम ही प्रमाण हैं।) यद्यपि हम आपका खरूपत: वर्णन करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वारा जगत्की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके खरूपिश्यतिकी छीछा करते हैं अथवा अपना सचिदानन्दखरूप श्रीविग्रह प्रकट करके क्रीडा करते हैं, तभी इम यत्किश्चित् आपका वर्णन करनेमें समर्थ होती हैं ॥ १४ \* ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमारे द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया जाता है, परन्तु हमारे ( श्रुतियोंके ) सारे मन्त्र अथवा सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्-को ब्रह्मखरूप ही अनुमव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता, उस समय भी आप बच रहते हैं । जैसे घट, शराव ( मिट्टीका प्याला-कसोरा ) आदि सभी विकार मिट्टीसे ही उत्पन और उसीमें छीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रलय आपर्ने ही होती है । तब क्यां आप पृथ्वीके समान विकारी हैं १ नहीं-नहीं, आप तो एकरस-निर्विकार हैं। इसीसे तो यह जगत् आपमें उत्पन्न नहीं, प्रतीत है । इसिंखने जैसे घट, शराव आदिका वर्णन भी मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशीछ ऋषि, मनसे जो कुछ सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, **चसे आपमें ही स्थित, आपका ही खरूप देखते हैं।** 

इन श्लोकॉपर श्रीश्रीधरखामीने बहुत सुन्दर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते हैं—

जयजयाजित जहागजङ्गमाष्ट्रतिमजामुपनीतमृषागुणाम् । न हि मवन्तमृते प्रमवन्त्यमी निगमगीतमुणार्णवता तव ॥ १ ॥

अजित ! आपकी जय हो। इत्हे गुण धारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाळी इस मायाको नष्ट कर दीजिये । आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे—नहीं पार कर सकेंगे । वेद इस बातका गान करते रहते हैं कि आप सकळ सद्गुणोंके समुद्र हैं । मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रक्खे—ईट, परधर या काठपर—होगा वह पृथ्वीपर ही; क्योंकि वे सब पृथ्वीखरूप ही हैं। इसिक्टिये हम चाहे जिस नाम या जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है\* !! १५ !!

भगवन् । छोग सत्त्व, रज, तम-इन तीन गुर्णोकी मायासे वने हुए अच्छे-बुरे मात्रों या अच्छी-बुरी कियाओं-में उलझ जाया करते हैं; परन्तु आप तो उस माया-नटीके खामी, उसको नचानेत्राले हैं। इसीळिये विचार-शील पुरुष आपकी लीलाकथाके अमृतसागरमें गीते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको घो-बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी छीछा-कथा समी जीवोंके मायामळको नष्ट करनेवाळी जो है। पुरुषोत्तम ! जिन महापुरुषोंने आत्मज्ञानके द्वारा अन्तःकरणके राग-द्वेष आदि और शरीरके कालकृत जरा-मरण आदि दोष मिटा दिये हैं और निरन्तर आपके उस खरूपकी अनु-भृतिमें मग्न रहते हैं, जो अखण्ड आनन्दखरूप है, उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके छिये शान्त, मस्म कर दिया है--इसके विषयमें तो कहना ही क्या है | । १६ | भगवन् ! प्राणधारियोंके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे आपका मजन-सेवन करें. भापकी भाजाका पाळन करें: यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमें स्वासका चलना ठीक वैसा ही है, जैसा छहारकी

धौंकनीमें हवाका आना-जाना । महत्तस्त्र, अहङ्गार आदिने आपके अनुप्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि की है। अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय---इन पाँचों कोशोंमें पुरुष-रूपसे रहनेवाले. उनमें 'मैं-मैं' की स्फर्ति करनेवाले भी आप ही हैं । आपके ही अस्तित्वसे उन कोशोंके अस्तित्वका अनुमव होता है और उनके न रहनेपर भी अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सबमें अन्त्रित और सबकी अवधि होनेपर भी आप असंग ही हैं। क्योंकि वास्तवमें जो कुछ वृत्तियोंके द्वारा अस्ति अथवा नास्तिके रूपमें अनुमन होता है, उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं। 'नेति-नेति' के द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेप रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेधके भी साक्षी हैं और वास्तवमें आप ही एकमात्र सत्य हैं। ( इसलिये आपके मजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है; क्योंकि बह इस महान् सत्यसे विश्वत है ) İ ॥ १७ ॥

ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके छिये अनेकों मार्ग माने हैं । उनमें जो स्थूछ दृष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं । अरुणवंशके ऋषि समस्त नाड़ियोंके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके परम सूक्ष्मखरूप दृहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं । प्रमो ! हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरन्म्रतक गयी हुई है । जो पुरुष उस

# दुहिणविह्नरवीन्द्रमुखामरा जगिददं न भवेत्रृयगुरिथतम् । बहुमुखैरपि मन्त्रगणैरजस्वमुक्मृर्विरतो विनिगद्यसे ॥ २ ॥

ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत् प्रतीत होनेपर मी आपसे पृथक् नहीं है। इस्रिये अनेक देवताओंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-मन्त्र उन देवताओंके नामसे पृथक्-पृथक् आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं। उन मूर्तियोंके रूपमें भी आपका जन्म नहीं होता।

† सकलवेदगणेरितसद्गुणस्त्वमिति सर्वमनीषिजना रताः । त्वयि सुमद्गुणश्रवणादिमिस्तव पदस्मरणेन गतक्लमाः ॥ ३ ॥

सारे वेद आपके सद्गुणोंका वर्णन करते हैं। इसिंहिये संसारके समी विद्वान् आपके मङ्गलमय कल्याणकारी गुणोंके अवण, स्मरण आदिके द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणोंका स्मरण करके सम्पूर्ण क्लेकोंसे मुक्त हो ं जाते हैं।

‡ नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणवर्णनसंस्मरणादिभिः। नरहरे । न भजन्ति वृणामिदं हतिबदुच्छ्वसितं विफलं ततः॥४॥

नरहरे ! मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदिके द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवोंका श्वास छेना घोंकनीके समान ही सर्वथा ध्यर्थ है । ज्योतिर्मय मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी ओर बढता है, वह फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ता\* ॥ १८ ॥ भगवन् ! आपने ही देवता, मनुष्य और पश्च-पक्षी आदि योनियाँ बनायी हैं । सदा-सर्वत्र सब रूपोंमें आप हैं ही, इसिंख्ये कारणरूपसे प्रवेश न करनेपर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों । साथ ही त्रिभिन आकृतियोंका अनुकरण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी छकड़ियों और कर्मोंके अनुसार प्रचर अथवा अल्प परिमाणमें या उत्तम-अधम-रूपमें प्रतीत होती है । इसिंखेये संत पुरुष छौकिक-पारलैकिक कर्मोंकी दूकानदारीसे, उनके फलोंसे विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्य-असत्य, आत्मा-अनात्माको पह वानकर जगत्के झुठे रूपोंमें नहीं फॅसते, आपके सर्वत्र एकरस, सममावसे स्थित सत्य-खरूपका साक्षात्कार करते हैं 🕇 ॥ १९ ॥

प्रमो ! जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तवमें उन शरीरोंके कार्य-कारणरूप आवरणोंसे वह रहित है; क्योंकि वस्तुतः उन आवरणोंकी सत्ता ही नहीं है। तस्त्रज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले आपका ही वह खरूप है। खरूप होनेके कारण अंश

न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने-पर भी निर्मित कहते हैं। इसीसे बुद्धिमान पुरुष जीवके वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ आपके चरणकमळोंकी उपासना करते हैं। क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मोंके समर्पणस्थान और मोक्षखरूप हैं 🙏 ॥ २०॥ भगवन् ! परमात्म-तस्त्रका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उसीका ज्ञान करानेके छिये आप विविध प्रकारके अवतार प्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी छीछा करते हैं, जो अमृतके महासागरसे भी मधर और मादक होती है । जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी छीछा-कथाओंको छोडकर मोक्षकी भी अभिलापा नहीं करते---स्तर्ग आदिकी तो बात ही क्या है। वे आपके चाण-कमळोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि उसके छिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गृहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं § ॥ २१ ॥

प्रमो ! यह शरीर आपकी सेवाका साधन होकर जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, हितैषी, सुदृद् और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता

# उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवर्त्मभिः। इन्ति मृत्युमयं देवो हृद्रतं तसुपासहे॥ ५॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंके द्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर मृत्यु-भयका नाश कर देते हैं, उन हृदयदेशमें विराजमान प्रभुकी हम उपासना करते हैं।

† स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्यविवर्जितम् । \_ सर्वानुस्यृतसन्मात्रं भगवन्तं भजामहे ॥ ६ ॥

अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कार्योंमें जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ-कनिष्ठके मावसे रहित एवं सबमें भरपूर है, इस रूपमें अनुमवर्मे आनेवाली निर्विशेष सत्ताके रूपमें स्थित हैं, उन भगवान्का हम भजन करते हैं।

> ‡ त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम् । त्वदङ्षिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥ ७ ॥

मेरे परमानन्दस्वरूप स्वामी ! में आपका अंग्रा हूँ । अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा निर्मित मेरे बन्धनको निवृत्त कर दो ।

§ त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः । कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गे तृणोपमम् ॥ ८॥

कोई-कोई विरले गुद्धान्तःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-समुद्रमें विहार करते हुए परमानन्दमें मन्त रहते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणके समान तुच्छ बना देते हैं।

है । आप जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सरा-सर्वदा जीवको अपनानेके छिये तैयार भी रहते हैं । इतनी सुगमता होनेपर तथा अनुकूछ मानव-शरीरको पाकर भी छोग सख्यमान आदिके द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, वल्कि इस विनाशी और असत् शरीर तथा उसके सम्बन्धियों में ही रम जाते हैं, उन्हींकी उपासना करने छगते हैं और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते हैं, उसे अधोगतिमें पहुँचाते हैं । मला, यह कितने कप्टकी वात है ! इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही छग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने कितने बुरे-बुरे शरीर प्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यन्त भयात्रह जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है 🛊 ॥ २२ ॥ प्रभो ! वड़े-वड़े विचारशील योगी-यति अपने प्राग, मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दृढ़ योगाम्यासके द्वारा इदयमें आपकी उपासना करते हैं। परन्तु आश्चर्यकी वात तो यह है कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती हैं, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओंको भी हो जाती है, जो आपसे वैर-माव रखते हैं। क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं । कहाँतक कहें, मगवन् ! वे श्रियाँ, जो अज्ञानवरा आपको परिच्छित्र मानती हैं और आपकी शेषनागके समान मोटी, छंबी तथा सुकुमार मुजाओंके प्रति काममावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम पदको प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है--यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस

अनुमव करती हैं और आपके चरणारिक्दका मकरन्द-रस पान करती रहती हैं। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टिमें उपासकके परिष्क्रिन या अपरिष्ठिन्न भावमें कोई अन्तर नहीं है ।। २३॥

भगवन् ! आप अनादि और अनन्त हैं । जिसका जन्म और मृत्यु काळसे सीमित है, वह मळा, आपको कैसे जान सकता है । खयं ब्रह्माजी, निवृत्तिपरायण सनकादि तथा प्रवृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई सायन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके । क्योंकि उस समय न तो भाकाशादि स्थूछ जगत् रहता है और न तो महत्तत्त्रादि सुस्म जगत् । इन दोनोंसे बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण-मुहूर्त आदि कालके अंग भी नहीं रहते । उस समय कुछ भी नहीं रहता । यहाँतक कि शास्त्र भी आपमें ही समा जाते हैं (ऐसी अवस्थामें आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है । )‡॥ २४॥ प्रमो ! कुछ छोग मानते हैं कि असत् जगत्की उत्पत्ति होती है और कुछ छोग कहते हैं कि सत्-रूप दु:खोंका नाश होनेपर मुक्ति मिलती है । दूसरे लोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो कई छोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले छोक और परलोक-रूप व्यत्रहारको सत्य मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये सभी वार्ते भ्रमगूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है—इस

# त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह् । कदा ममेहश्रं जन्म मानुषं सम्भविष्यति ॥ ९ ॥

आप जगत्के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय। मेरे स्वामी! मेरा ऐसा सीमाग्य कब होगा; जब मुझे इस प्रकारका मनुष्य-जन्म प्राप्त होगा!

े चरणसरणं प्रेम्णा तव देव सुदुर्छेपम् । यथाकयञ्चित्दहरे मम भूयादहर्निशम् ॥ १० ॥

देव ! आपके चरणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुर्लम है। चाहे जैसे-कैसे भी हो। दृषिह ! मुझे तो आपके चरणोंका स्मरण दिन-रात बना रहे।

> ‡ काई बुद्धशादिसंख्दः क च भूमन्महस्तव। दीनवन्धो दयासिन्धो मर्कि मे नृहरे दिश्र॥११॥

अनन्त ! कहाँ युद्धि आदि परिन्छिन्न उपाधियोंसे निरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन, नाणी आदिके अगोचर-स्वरुप ! ( आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है ) इसिलेये दीनवन्धु, दयासिन्धु ! नरहरि देव ! सुझे तो अपनी मिक्त ही दीक्षिये ! प्रकारका मेदभाव केवळ अज्ञानसे ही होता है और आप अज्ञानसे सर्वथा परे हैं। इसळिये ज्ञानखरूप आपमें किसी प्रकारका मेदभाव नहीं है \* || २५ ||

यह त्रिगुणात्मक जगत् मनकी कल्पनामात्र है। केवळ यही नहीं, परमात्मा और जगत्से पृथक् प्रतीत होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र ही है। इस प्रकार वास्तवमें असत होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है। इसिक्रिये मोक्ता, मोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेत्राछी इन्द्रियाँ आदि जितना भी जगत् है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं । सोनेसे बने हुए कड़े, कुण्डळ आदि खर्णरूप ही तो हैं; इसिंखेये उनको इस रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है कि यह भी सोना है । इसी प्रकार यह जगत आत्मामें ही कल्पित, आत्मासे ही न्याप्त है; इसल्यि आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं 🕆 ॥ २६ ॥ भगवन् ! जो छोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थोंके अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्मभावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे मृत्युको तुच्छ समझकर उसके सिरपर छात मारते हैं अर्थात् उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो लोग आपसे निमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान् हों, उन्हें आप कर्मोंका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतियोंसे पशुओंके समान बाँध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे न केवळ अपनेको बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं—जगत्के बन्धनसे छुड़ा देते हैं। ऐसा सौमाग्य मळा, आपसे विमुख लोगोंको कैसे प्राप्त हो सकता है ‡॥ २७॥

प्रभो ! आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि करणों-से——चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वधा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी शक्तियोंसे सदा-सर्वदा सम्पन्न हैं। आप खतःसिद्ध ज्ञानवान्, खयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके लिये आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर खयं अपने सम्राट्को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्योंके पूज्य देवता और देवताओंके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियोंसे पूजा खीकार करते हैं और मायाके अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत

मिथ्यातर्कं मुक्कं दोरितमहावादान्धकारान्तर भ्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमंस्त्वज्ञानवर्त्मां स्कुटम् ।
 श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्रीशङ्कर श्रीपते
 गोविन्देति मुदा वदन् मधुपते मुक्तः कदा स्यामहम् ॥ १२ ॥

अनन्त महिमाशाली प्रमो ! जो मन्दमित पुरुष झूठे तर्कोंके द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कश वाद-विवादके घोर अन्यकार-में भटक रहे हैं, उनके लिये आपके ज्ञानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्मव नहीं है । इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी सौमाग्यकी घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रीमन्माधव, वामन, त्रिलोचन, श्रीशङ्कर, श्रीपते, गोविन्द, मधुपते—इस प्रकार आपको आनन्दमें भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊँगा ।

† यत्सत्त्वतः सदामाति जगदेतदसत् स्वतः । सदामासमस्यस्मिन् भगवन्तं मजाम तम् ॥ १३ ॥

यह जगत् अपने स्वरूप, नाम और आकृतिके रूपमें असत् है, फिर भी जिस अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपञ्चमें सत्यके रूपसे सदा प्रकाशमान रहता है, उस मगवान्का इम भजन करते हैं।

‡ तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् । यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादेहेरिं विना नैव मृतिं तरन्ति ॥ १४ ॥

छोक पञ्चाग्नि आदि तापोंसे तप्त हों, पर्वतसे गिरकर आत्मवात कर हैं, तीथोंका पर्यटन करें, वेदोंका पाठ करें, यज्ञोंके द्वारा यजन करें अथवा मिन्न-भिन्न मतवादोंके द्वारा आपसमें विवाद करें, परन्तु मगवान्के बिना इस मृत्युमयं संसार-सागरेसे पार नहीं जाते । रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं \*।।२८।। नित्यमुक्त ! आप मायातीत हैं; फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे— सङ्गल्पमात्रसे मायाके साथ कीडा करते हैं, तब आपका सङ्गेत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। प्रमो ! आप परम दयाल हैं। आकाशके समान सबमें सम होनेके कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया ! वास्तवमें तो आपके सक्रपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है । आपमें कार्य-कारणरूप प्रपन्नका अभाव होनेसे बाह्य दृष्टिसे आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस दृष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सस्य हैं † ॥ २९॥

मगवन् ! आप नित्य एकरस हैं । यदि जीव असंख्य हों और सब-के-सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो वे आपके समान ही हो जायेंगे, उस हालतमें वे शासित हैं और आप शासक—यह बात वन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते । उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं, जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों ! इसमें सन्देह नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है । इसिंक्ये आप उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक हैं । वास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित हैं । परन्तु यह

जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खरूप कैसा है। क्योंकि जो छोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान छिया, उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवछ अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे हैं। और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती हैं, वे मतियोंकी मिन्नताके कारण मिन्न-मिन्न होती हैं; इसिंखिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतएव आपका खरूप समस्त मर्तोंके परे हैं ।। ३०॥ खामिन् ! जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणामके द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धान्त तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं। अर्थात् उनका वास्तविक खरूप--जो आप हैं-कभी वृत्तियोंके अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता । तब प्राणियोंका जन्म कैसे होता है ? अज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुप और पुरुषको प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ संयोग हो जानेसे। जैसे 'बुलबुला' नामकी कोई खतन्त्र वस्तु नहीं है, परन्त उपादान-कारण जल और निमित्त-कारण वायुके संयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास ( एकमें दूसरेकी कल्पना ) हो जानेके कारण ही जीवोंके विविध नाम और गुण रख छिये जाते हैं। अन्तमें जैसे समुद्रमें निद्याँ और मधुमें समस्त पुष्पोंके रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब-के-सब उपाधिरहित आपमें समा जाते हैं। (इसिन्ये जीवोंकी मिन्नता और उनका पृथक् अस्तित्व आपके

# अनिन्द्रियोऽपि यो देवः सर्वकारकशक्तिपृक् । सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेन्यं नमापि तम्॥१५॥

जो प्रभु इन्द्रियरिहत होनेपर भी समस्त बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी शक्तिको धारण करता है और धर्वग्र एवं सर्वकर्ता है, उस सबके सेवनीय प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ ।

🕂 त्वदीक्षणवशक्षोममायाबोचितकर्मभिः

जातान् संसरतः खिन्नान्तृहरे पाहि नः पितः॥१६॥

नृतिंह ! आपके सृष्टि सङ्कल्पसे क्षुन्थ होकर मायाने कर्मोंको जाप्रत् कर दिया है। उन्हींके कारण हम छोगोंका जन्म हुआ और अब आवागमनके चक्करमें भटककर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी ! आप हमारी रक्षा कीजिये।

‡ अन्तर्यन्ता सर्वेद्योकस्य गीतः श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावसेयः। यः मर्वज्ञः सर्वशक्तिर्वृतिंदः श्रीमन्तं तं चेतसैवावद्यम्त्रे॥१७॥

श्रुतिने समस्त दृश्यप्रपञ्चके अन्तर्यामीके रूपमें जिनका गान किया है, और युक्तिसे भी वैसा ही निश्चय होता है। जो सर्वज्ञ, सर्वश्चिक और दृष्टिह—पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं सर्वसीन्दर्य-माधुर्यनिधि प्रभुका मैं मन-ही-मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। द्वारा नियन्त्रित है। उनकी पृथक् खतन्त्रता और सर्व-न्यापकता आदि वास्तविक संस्थको न जाननेके कारण ही मानी जाती हैं) \* || ३१ ||

भगवन् ! सभी जीव आपकी मायासे भ्रममें भटक रहे हैं, अपनेको आपसे पृथक् मानकर जन्म-मृत्युका चकर काट रहे हैं। परन्तु बुद्धिमान् पुरुष इस भ्रमको समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभावसे आपकी शरण प्रहण करते हैं। क्योंकि आप जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड़ानेवाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा-इन तीन भागोंत्राला कालचक्र आपका अतिलासमात्र है, वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्हींको बार-बार भयभीत करता है: जो आपकी शरण नहीं लेते । जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला, जन्म-मृत्युरूप संसारका भय कैसे हो सकता है १ 🕇 ॥३२॥ अजन्मा प्रभो ! जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और प्राणोंको वशमें कर लिया है, वे भी, जब गुरुदेवके चरणोंकी शरण न लेकर उच्छूह्वल एवं अत्यन्त चन्नल मन-तुरङ्गको अपने वशमें करनेका यत करते हैं, तब अपने साधनोंमें सफल नहीं होते । उन्हें बार-त्रार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता

केवल श्रम और दु:ख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वहीं दशा होती है, जैसी समुद्रमें बिना कर्णधारकी नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है। (तात्पर्य यह कि जो मनको वशमें करना चाहते हैं, उनके लिये कर्णधार—गुरुकी अनिवार्य आवश्यकता है) 1 ॥ ३३॥

भगवन् ! आप अखण्ड शानन्दखरूप और शरणागतोंके आत्मा हैं । आपके रहते खजन, पुत्र, देह, स्नी,
धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोजन
है ! जो छोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर स्नीपुरुषके सम्नन्धसे होनेवाले सुखोंमें ही रम रहे हैं, उन्हें
संतारमें भला, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी कर
सके । क्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ खमावसे ही
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मिटयामेट हो जानेवाली
हैं । और तो क्या, वे खरूपसे ही सारहीन और
सत्ताहीन हैं; वे मला, क्या सुख दे सकती हैं है ॥ ३४॥
भगवन् ! जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदिके
धमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस पृथ्वीतलपर परम
पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीर्थस्थान हैं । क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणारिकन्द
सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन

लयादौ यसिन्नुचद् विलयमपि भाति विश्वं यद् जीवोपेतं केवलात्मावबोधे । गुरुकरणया सिन्धुवत्सिन्धुमध्ये अत्यन्तान्तं व्रजति सहसा मध्येचित्तं भावये वृसिंहम् ॥ १८ ॥ त्रिभुवनगुरुं तं

जीनोंके सहित यह सम्पूर्ण निश्व जिनमें उदय होता है और मुषुप्ति आदि अवस्थाओं में निलयको प्राप्त होता है तथा मान होता है, गुरुदेवकी करणा प्राप्त होनेपर जब ग्रुद्ध आत्माका ज्ञान होता है, तब समुद्रमें नदीके समान सहसा यह जिनमें आत्यन्तिक प्रलयको प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिमुवनगुरु नृसिंह भगवान्की मैं अपने हृदयमें भावना करता हूँ ।

† संसारचक्रककचैविंदीर्णमुदीर्णनानाभवतापत्तसम्

कथब्रिदापन्नमिह प्रपन्नं त्वसुद्धर श्रीनृहरे नृलोकम् ॥ १९ ॥

नृतिह ! यह जीव संसार-चक्रके आरेसे टुकड़े-टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकारके सांसारिक पापोंकी घधकती हुई लपटोंसे झुलस रहा है । यह आपित्तग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमें आया है । आप इसका उद्धार कीजिये ।

‡ यदा वरानन्दगुरो भवत्पदे पदं मनो मे भगवँच्छमेत । तदा निरस्ताबिळसाधनश्रमः श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः ॥ २० ॥

परमानन्दमय गुरुदेव ! मगवन् ! जब मेरा मन आपके चरणोंमें स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपासे समस्त साधनोंके परिश्रमसे छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा ।

§ भजतां हि भवान् साक्षात्परमानन्दचिद्घनः । आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदारसुतादिमिः ॥ २१ ॥

जो आपका भजन करते हैं, उनके लिये आप स्वयं साक्षात् परमानन्दिचद्घन आत्मा ही हैं। इसलिये उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, घन आदिसे क्या प्रयोजन है !

संतपुरुयोंका चरणामृत समस्त पापों और तापोंको सदाके छिये नष्ट कर देनेवाला है। मगवन् ! आप निःय-आनन्द खरूप भात्मा ही हैं। जो एक बार मी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं—आपमें मन लगा देते हैं—वे उन देह-गेहोंमें कभी नहीं फँसते जो जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शान्ति आदि गुणोंका नाश करनेवाले हैं। वे तो वस, आपमें ही रम जाते हैं \* ॥ ३५॥

मगतन् ! जैसे मिद्दीसे बना हुआ घड़ा मिद्दीरूप ही होता है, त्रैसे ही सत्से बना हुआ जगत् भी सत् ही है—यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है । क्योंकि कारण और कार्यका निर्देश ही उनके मेदका धोतक है । यदि केवळ मेदका निर्पेश करनेके लिये ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाशमें कार्यकारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे मित्र हैं । इस प्रकार कार्यकारणकी एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती । यदि कारण-शन्दसे निमित्त-कारण न लेकर केवळ उपादान-कारण लिया जाय—जैसे कुण्डळका सोना—तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित होती है; जैसे रस्भीमें सांप । यहाँ उपादान-कारणके सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है । यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होनेशले सर्पका उपादान कारण केवळ रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्याका—

भ्रमका मेळ भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या और सत् वस्तुके संयोगसे ही इस जगत्की उत्पत्ति हुई है। इसिंख्ये जैसे रहसीमें प्रतीत होनेवाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत् वस्तुमें अविद्याके संयोगसे प्रतीत होने-बाला नाम-रूपात्मक जगत् भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहारकी सिद्धिके छिये ही जगत्की सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि वह पार्मार्थिक सस्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह भ्रम न्यावहारिक जगत्में माने हुए काळकी दृष्टिसे अनादि हैं; और अज्ञानीजन त्रिना त्रिचार किये पूर्व-पूर्वके भ्रमसे प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें कर्मफलको सत्य बतलानेगाठी श्रुतियाँ केश्रल उन्हीं छोगोंको भ्रममें डाउती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तालर्य कर्मफलकी नित्यता वतलानेमें नहीं, विन्त उनकी प्रशंसा करके उन कर्मोमें छगानेमें हैं † ॥ ३६ ॥ भगवन् । वास्तविक वात तो यह है कि यह जगत् उत्पत्तिके पहले नहीं या और प्रलयके बाद नहीं रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीचमें भी एकरस परमारमामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है । इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगत्का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिद्दीमें घड़ा, छोहेमें शस्त्र और सोनेमं कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवमें

मुख्यक्रतदङ्गमङ्गमनिशं त्यामेव सिख्यन्तयन्
 सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानायसन् ।
 नित्यं तन्मुखपङ्कजाद्विगल्तित्वरपुण्यगाथामृतः
 स्रोतःसम्प्रवसंप्छतो नरहरे न स्यामहं देहसृत् ॥२२॥

र्गं शरीर और उसके राम्बन्धियोंकी आराक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा । और जहाँ-जहाँ निरिभमान सन्त निवास करते हैं, उन्हीं-उन्हों आश्रमोंमें रहूँगा । उन सत्पुक्ष्योंके मुख-कमलसे निःस्त आपकी पुण्यमयी कथा-सुधाकी नदियोंकी धारामें प्रतिदिन स्नान करूँगा और नृतिह ! फिर मैं कभी देहके वन्धनमें नहीं पहुँगा ।

> सन्नैव सर्पः स्रजः सतोऽपि 🕇 उद्भुतं भवतः **भुवनं** कर्वत् नैवंपरः । कार्यमग्रीह कृटकनकं अद्वेतं पदं तन्मुदा g परमानन्दं सत्परं मामानवम् ॥ २३ ॥ वन्दे **मुन्दरमिन्दिरा**नुत हरे मा मुख

मालांगं प्रतीयमान सर्पके नमान सत्यस्त्ररूप आपसे उदय होनेपर भी यह त्रिमुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजारमं चल जानेपर भी सत्य नहीं हो जाता। वेदोंका तात्यर्थं भी जगत्की सत्यतामें नहीं है। इसिलये आपका जो परम सत्य परमानन्दस्त्ररूप अद्देत सुन्दर पद है। हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे। में उसीकी वन्दना करता हूँ। मुझ शरणागतको मत छोडिये।

मिट्टी, छोहा और सोना ही हैं। वैसे ही परमात्मामें वर्णित जगत् नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं\*।३७।

भगवन् ! जब जीव मायांसे मोहित होकर अविद्या-को अपना लेता है, उस समय उसके खरूपभत आनन्दादि गुण ढक जाते हैं; वह गुणजन्य वृत्तिगों, इन्द्रियों और देहोंमें फँस जाता है तथा उन्हींको अपना आपा मानकर उनकी सेत्रा करने छाता है। अब उनकी जन्म-मृत्युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें पड़ जाता है । परन्तु प्रभो ! जैसे साँप अपने केंचुळसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है--वैसे ही आप माया-- अविद्यासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, उसे सदा-सर्वदा छोड़े रहते हैं । इसीसे आपके सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्टिसिद्धयोंसे युक्त परमैश्वर्यमें आपकी स्थिति है। इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काछ और वस्तुओं-की सीमासे आबद्ध नहीं है 🕇 ॥३८॥ भगवन् ! यदि मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी विषय-वासनाओंको उखाड नहीं फेंकते तो उन असाधकोंके

लिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुर्लभ हैं, जैसे कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी याद न रहनेपर उसे हूँइता फिरे इधर-उधर । जो साधक अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें ही लगे रहते हैं, विपयोंसे विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनभर और जीवनके बाद भी दु:ख-ही-दु:ख भोगना पड़ता है । क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं, एक तो अभी उन्हें मृत्युसे छुटकारा नहीं मिला है, लोगोंको रिझाने, धन कमाने आदिक क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका ख़क्तप न जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका उल्लब्धन करनेसे परलोकमें नरक आदि प्राप्त होनेका मय भी बना ही रहता है । ३९ ॥

भगवन् ! आपके वास्तविक खरूपको जाननेवाला
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पापकर्मोंके फल झुख
एवं दु:खोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य
और भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय
विधिनिषेधके प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो
जाते हैं; क्योंकि वे देहांभिमानियोंके लिये हैं। उनकी
ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके
खरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन

मुक्कुटकुण्डलकङ्कणिकिङ्किणीपरिणतं कनकं परमार्थतः ।
 महदहङ्कृतिखप्रमुखं तथा नरहरे न परं परमार्थतः ॥ २४ ॥

सोना मुकुट, कुण्डल, कङ्कण और किङ्किणीके रूपमें परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार दृष्टिह ! महत्तत्त्व, अहङ्कार और आकाश, वायु आदिके रूपमें उपलब्ध होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत् वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है।

† नृत्यन्ती तव वीक्षणाङ्गणगता काल्खमावादिमि-भीवान् सत्त्वरजस्तमोगुणमयानुन्मील्यन्ती , बहून् । मामाकम्य पदा शिरस्यतिभरं सम्मद्यन्त्यातुरं माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेव तां वारय ॥ २५॥

प्रमो ! आपकी यह माया आपकी दृष्टिके आँगनमें आकर नाच रही है और काल, खमाव आदिके द्वारा सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावोंका प्रदर्शन कर रही है । साथ ही यह मेरे सिरपर सवार होकर मुझ आदुरको बल-पूर्वक रौंद रही है । नृसिंह ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिये ।

्रं दम्भन्यासमिषेण विश्वतजनं मोगैकिचिन्तातुरं सम्मुद्धन्तमहिनैशं विरचितोद्योगक्छमैराकुछम् । आज्ञालिङ्वनमञ्चमज्ञजनतासम्माननासन्मदं दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रमो पाहि माम्॥ २६॥

प्रमो ! मैं दम्मपूर्ण संन्यासके बहाने लोगोंको ठग रहा हूँ। एकमात्र मोगकी चिन्तासे ही आतुर हूँ। तथा रात-दिन नाना प्रकारके उद्योगोंकी रचनाकी थकावटसे व्याकुल तथा बे-सुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आश्चका उल्लक्कन करता हूँ, अञ्चानी हूँ और अञ्चानी लोगोंके द्वारा प्राप्त सम्मानसे भी सन्त हूँ, ऐसा धमण्ड कर बैठा हूँ। दीनानाथ, दयानिधान, परमानन्द ! मेरी रक्षा कीजिये।

आपकी प्रत्येक युगमें की हुई छीलाओं, गुगोंका गान सुन-धुनकार उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें वैठा लेता है तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्यगुणगणोंके निवासस्थान प्रभो । आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्योंके फल सुख-दु:खों और विधि-निपेश्रोंसे अतीत हो जाता है । क्योंकि आप ही उनकी मोश्रसहर गति हैं। (परन्तु इन ज्ञानी और प्रेमियोंको छोड़कर और सभी शास्त्रवन्धनमें हैं तथा वे उसका उछङ्घन करनेपर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं) \* 11 १० ।। भगवन् ! खर्गादि छोकोंके अधिपति इन्द्र, ब्रह्मा प्रमृति भी आपकी थाह—-आपका पार न पा सके; और आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप भी वसे नहीं जानते । क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे ? प्रमो ! जैसे आकाशमें हवासे धूळके नन्हे-नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपमें काटके वेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर दसगने सात आवरणोंके सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब मला, आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियाँ भी आपके खरूपका साक्षात् वर्णन नहीं कर सकती, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निपेध करते-करते अन्तमें अपना भी निपेत्र कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं † ॥ ४१ ॥

भगवान् नारायणने कहा—देवर्षे ! इस प्रकार सनकादि ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता बतळ नेवाळा उपदेश सुनकर आत्मखरूपको जाना और नित्य सिद्ध होनेपर भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर उन छोगोंने सनन्दनकी पूजा की ॥४२॥ नारद ! सनकादि ऋषि सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके

पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओंने इस प्रकार समस्त नेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ लिया है, यह सबका सार सर्वख है।। ४३।। देवपें! तुम भी उन्होंके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो—उनकी ज्ञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धाके साथ इस ब्रह्मात्मविद्याको धारण करो और खच्छन्दमावसे पृथ्वीमें विचरण करो । यह विद्या मनुष्योंकी समस्त वासनाओंको भस्म कर देनेवाली है।। ४४।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—-परीक्षित् ! देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं । वे जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है । मगवान् नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे प्रहण किया और उनसे यह कहा ॥ ४५ ॥

देविष नारद्ने कहा—भगवन् ! आप सिवदानन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण हैं । आपकी कीर्ति परम पवित्र है । आप समस्त प्राणियोंके परम कल्याण—मोक्षके लिये कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४६॥

परीक्षित् ! इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद भादि-श्रृषि भगवान् नारायणको और उनके शिष्योंको नमस्कार करके खयं मेरे पिता श्रीकृष्णहेपायनके आश्रमपर गये ॥ ४७ ॥ भगवान् वेदन्यासने उनका ययोचित सत्कार किया । वे आसन स्त्रीकार करके बैठ गये; इसके बाद देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान् नारायणके मुँहसे सुना था, वह सत्र कुछ मेरे पिताजीको सुना दिया ॥ ४८ ॥ राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया

अवगमं तत्र मे दिशि माधव स्फुरित यन्न सुखासुखसङ्गमः ।
 अवगवर्णनमावमयापि वा न हि भवामि यया विधिकेङ्करः ॥ २७ ॥

माधव ! श्राप मुझे अपने खरू का अनुमन कराइये, जिन्नसे फिर सुख-दुः खके संयोगकी स्फूर्ति नहीं होती । अथवा मुझे अपने गुणोंके अनण और वर्णनका प्रेम ही दोजिये, जिससे कि मैं विधि-निपेधका किङ्कर न होऊँ ।

† द्युपतयो विद्वुरन्तमनन्त ते न च भवान गिरः श्रुतिमौल्यः । त्विष फल्लन्ति यतो नम इत्यतो जय जयेति भजे तब तत्पदम् ॥ २८ ॥

हे अनन्त ! ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुकुटमणि उपनिपदें ही जानती हैं; क्योंकि आप अनन्त हैं। उपनिपदें 'नमो नमः', 'जय हो, जय हो' यह कहकर आपमें चरितार्थ होती हैं। इसक्षिये मैं भी 'नमो नमः' 'जय हो, जय हो' यही कहकर आपके चरण-कमलकी उपासना करता हूँ। कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता है १ यही तो तुम्हारा प्रश्न था ॥ ४९ ॥ परीक्षित् । मगवान् ही इस विश्वका सङ्गल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तथा अन्तमें स्थित रहते हैं । वे प्रकृति और जीव दोनोंके स्वामी हैं । उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीवके साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका निर्माण करके वे ही उनका नियन्त्रग करते हैं। जैसे गाइ निद्रा— सुषुतिमें मग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान्को पाकर यह जीव मायासे मुक्त हो जाता है। भगवान् ऐसे विशुद्ध, केवळ चिन्मात्र तक्त्व हैं कि उनमें जगत्के कारण माया अथवा प्रकृतिका रत्तीमर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तवमें अभय-स्थान हैं। उनका चिन्तन निरन्तर करते रहना चाहिये॥ ५०॥

#### 

## अट्टासीवाँ अध्याय

### शिवजीका सहस्मोचन

राजा परीक्षित्ने पूछा— मगवन् ! मगवान् शङ्करने समस्त मोगोंका परित्याग कर रक्खा हैं; परन्तु देखा यह जाता है कि जो देवता, अधुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और मोगसम्पन्न हो जाते हैं । और मगवान् विष्णु रुक्ष्मीपित हैं, परन्तु उनकी उपासना करनेवाले प्रायः धनी और मोगसम्पन्न नहीं होते ॥ १ ॥ दोनों प्रमु त्याग और मोगकी दृष्टिसे एक-दूसरेसे विरुद्ध खमाववाले हैं, परन्तु उनके उपासकोंको उनके खख्पके विपरीत फल मिलता है । मुझे इस विषयमें बड़ा संदेह है कि त्यागीकी उपासनासे भोग और रक्ष्मीपितकी उपासनासे त्याग कैसे मिलता है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ॥ २ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं -परीक्षित् ! शिवजी सदा अपनी शिक्त युक्त रहते हैं । वे सत्त्र आदि गुणोंसे युक्त तथा अहङ्कारके अधिष्टाता हैं । अहङ्कारके तीन मेद हैं -- वैकारिक, तैजस और तामस ॥ ३ ॥ त्रिविध अहङ्कारसे सोछह विकार हुए -- दस इन्द्रियाँ, पाँच महाभूत और एक मन । अतः इन सबके आधिष्ठात्-देवताओं मेंसे किसी एककी उपासना करनेपर समस्त ऐश्वर्योंकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ परन्तु परीक्षित् ! मगवान् श्रीहरि तो प्रकृतिसे परे खयं पुरुपोत्तम एवं प्राकृत गुणरिहत हैं । वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तः करणोंके साक्षी हैं । जो उनका मजन करता है, वह खयं भी गुणातीत हो जाता है ॥ ५ ॥ परीक्षित् ! जव तुम्हारे दादा

धर्मराज युधिष्टिर अश्वमेथ यज्ञ कर चुके, तब मगन्नान्से विविध प्रकारके धर्मोका वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रदन किया था ॥ ६ ॥ परीक्षित् । मगन्नान् श्रीकृष्ण सर्वशिक्तमान् परमेश्वर हैं । मनुष्योंके कल्याणके छिये ही उन्होंने यदुवंशों अन्तार धारण किया था। राजा युधिष्टिर-का प्रदन सुनकर और उनकी सुननेकी इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था॥७॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! जिसपर मैं कृपा करता हूँ, उसका सब धन धीरे-बीरे छीन लेता हूँ। जब यह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे-सम्बन्धी उसके दु:खाकुळ चित्तकी परवा न करके उसे छोड़ देते हैं || ८ || फिर वह धनके छिये उद्योग करने लगता है, तत्र मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ । इस प्रकार वार-बार असफल होनेके कारण जब धन कमानेसे उसका मन बिरक्त हो जाता है, उसे द्र:ख समझकर वह उथरसे अपना मुँह मोड़ लेता है और मेरे प्रभी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मेळ-जोळ करता है, तत्र मैं उसपर अपनी अहैतुक कृपाकी वर्ष करता हूँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे परम सृङ्म अनन्त सचिदानन्दखरूप परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्ता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसीसे साधारण छोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओंकी शाराधना करते हैं ॥ १० ॥ दूसरे देवता आञ्चतोप हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तोंको साम्राज्य-छक्षी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृह्वल, प्रमादी और उन्मत्त हो ठठते हैं और अपने वरदाता देवताओंको भी मूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर वैठते हैं ॥ ११॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! ब्रह्मा, दिणु और महादेव-ये तीनों शाप और वादान देनेमें समर्थ हैं, परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीव्र ही प्रसन्त या रुष्ट होकर बरदान अथवा शाप दे देते हैं । प्रत्तु विष्णु-भगवान् वैसे नहीं हैं ॥ १२ ॥ इस विपयमें महात्मा-छोग एक प्राचीन इतिहास व.हा करते हैं। भगवान् शङ्कर एक बार इकाधुरको वर देकर सङ्घटमें पड़ गये थे ॥ १३ ॥ परीक्षित् । वृकासुर शक्तनिका पुत्र था । उसकी वृद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारदको देख छिया और उनसे पृष्टा कि 'तीनों देवताओं में इाटपट प्रसन्त होनेवाला कौन है !' || १४ || परीक्षित् ! देवर्षि नारदने कहा--- 'तुम मगवान् शद्धरकी आराधना करो । इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जायगा । वे थोड़े ही गुणोंसे शीव-से-शीव प्रसन और थोड़े ही अपरायसे तरंत कोध कर बैठते हैं ॥ १५ ॥ रावण और वाणासूरने केवल धंदीजनोंके समान रुद्धरजीकी कुछ स्त्रतियाँ की थीं। इसीसे वे उनपर प्रसन्न हो गये और उन्हें अतुल्नीय ऐसर्य दे दिया । वादमें रावणके कैलास उठाने और बाणास्रके नगकी रक्षाका मार लेनेसे वे उनके लिये सष्टरमें भी पड़ गये थें ॥ १६ ॥

नारदजीका उपदेश पाकर वृक्तासुर केदारक्षेत्रमें गया और अग्निको भगवान् शङ्करका मुख मानकर अपने शरीरका मांस काट-काटकर उसमें हवन करने छगा ॥१०॥ इस प्रकार छः दिनतक उपासना करनेपर भी जब उसे भगवान् शङ्करके दर्शन न हुए, तब उसे वहा दुःख हुआ । सातवें दिन केदारतीर्थमें स्नान करके उसने अपने भीगे वाळवाले मस्तकको कुल्हाइसे काटकर हवन करना चाहा ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! जैसे बगर्मे कोई दुःखवश आत्महत्या करने जाता है तो हमलोग करणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही एरम दयानु मगवान् शङ्करने वृक्तासुरके आत्मधातके पहले ही अग्निकुण्डसे आत्मधातके पहले ही अग्निकुण्डसे अग्निदेवके समान प्रकट होकर अपने दोनों हायोंसे उसके दोनों हाय पकड़ लिये और गला काटनेसे रोक दिया ।

उनका स्पर्श होते ही वृक्तासुरके अङ्ग अंग-के-त्यों पूर्ण हो गये ॥ १९ ॥ भगवान् शङ्करने वृक्तासुरसे कहा— 'प्यारे वृक्तासुर ! वस करो, वस करो, वहुत हो गया । में तुम्हें वर देना चाहता हूँ । तुम मुँहमाँगा वर माँग छो । अरे माई ! में तो अपने शरणागत मक्तोंपर केवल जल चढ़ानसे ही सन्तुष्ट हो जाया करता हूँ । मला, तुम झुठमूठ अपने शरीरको क्यों पीड़ा दे रहे हो १' ॥ २० ॥ परिश्चित् ! अस्यन्त पापी बृक्तासुरने समस्त प्राणियोंको भयमीत करनेवाल यह वर माँगा कि 'मैं जिसके सिरपर हाथ रख दूँ, वही मर जाय'॥ २१॥ परिश्चित् ! उसकी यह पाचना सुनकर भगवान् रुद्ध पहले तो कुळ अनमनेसे हो गये, फिर हँसकर कह दिया—'अच्छा, ऐसा ही हो ।' ऐसा वर देकर उन्होंने मानो साँपको अमृत पिला दिया ॥ २२ ॥

भगवान् शङ्काके इस प्रकार कह देनेपर वृकासुरके मनमें यह टालसा हो आयी कि 'मैं पार्वतीजीको ही हर हूँ। वह असुर शङ्करजीके वरकी परीक्षाके लिये उन्होंके सिरपर हाथ रखनेका उद्योग करने छगा । अब तो शङ्करजी अपने दिये हुए वरदानसे ही भयभीत हो गये || २३ || वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कॉपते हुए भागने छगे। वे पृथ्वी, खर्ग और दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर मी वसे पीछा करते देखकर उत्तरकी और वहे ॥ २४ ॥ बहे-बहे देवता इस सङ्घटको टाङनेका कोई उपाय न देखकर चुप रह गये । अन्तर्मे वे प्राकृतिक अन्यकारसे परे परम प्रकाशमय वैकुण्ठलोकमें गये ॥ २५॥ वैकुण्ठमें खयं भगत्रान् नारायण नित्रास करते हैं। एकपात्र वे ही उन संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगत्को अमयदान करके शान्तमावमें स्थित हो गये हैं। वैकुण्टर्में जाकर जीवको फिर छीटना नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ भक्तभयहारी भगवान्ने देखा कि शङ्करजी तो वड़े सङ्कटमें पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी वनकर दूरसे ही धीरे-घीरे वृकाद्यरकी ओर आने छगे॥ २७॥ मगवान्ने मूँजकी मेखला, काला मृगचर्म, दण्ड और रद्राक्षकी माळा धारण कर रक्षी थी । उनके एक-एक अङ्गसे ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो साग धपक रही हो । वे हाथमें कुश छिये हुए थे। वृक्तासुरको देखकर उन्होंने वड़ी नम्रतासे झुककर प्रणाम किया ॥ २८ ॥

व्रह्मचारी वेषधारी भगवान्ने कहा—शकुनि-नन्दन वृक्षामुरजी! आप स्पष्ट ही बहुत धके-से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या १ तनिक विश्राम तो कर छीजिये। देखिये, यह शरीर ही सारे मुखोंकी जड़ है। इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये॥ २९॥ आप तो सब प्रकारसे समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं। यदि मेरे सुनने योग्य कोई वात हो तो बतलाइये। क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि छोग सहायकोंके द्वारा बहुत-से काम बना लिया करते हैं॥ ३०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्के एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था । उनके इस प्रकार प्रुवेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी यक्तावट दूर की, उसके वाद क्रमशः अपनी तपस्या, बरदान-प्राप्ति तथा भगवान् शङ्करके पीछे दौड़नेकी वात शुक्रसे कह सुनायी ॥ ३१॥

श्रीभगवान्ने कहा—'अच्छा, ऐसी वात है ! तन तो भाई! हम उसकी वातपर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या ! वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे पिशाचभावको प्राप्त हो गया है । आजकळ वही प्रेतों और पिशाचोंका सम्राट् है ॥ ३२ ॥ दानवराज ! आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी वातोंपर विश्वास कर होते हैं ! आप यदि अब भी उसे जगहुरु मानते हों

और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर छीजिये ॥ ३३ ॥ दानविशरोमणे ! यदि किसी प्रकार शङ्करकी बात अप्तत्य निकले तो उस असत्यत्रादीको मार डालिये, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सकें ।। ३४ ।। परीक्षित्! भगवान्ने ऐसी मोहित करनेवाळी अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक-युद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धिने भूळकर अपने ही सिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५ ॥ वस, उसी क्षण उसका सिर फर गया और वह वहीं धरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय भाकाशमें देवतालोग 'जय-जय, नमो नमः, साधु-साधु ! के नारे छगाने छगे।।३६॥ पापी वृक्षासुरकी मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व अत्यन्त प्रसन्त होकर पुर्पोकी वर्षा करने छगे और भगत्रान् शङ्कर उस विकर सङ्घरसे मुक्त हो गये ॥ ३७ ॥ अत्र भगवान् पुरुषोत्तमने भयमुक्त शङ्करजीसे कहा कि 'देशिवेदेव ! वड़े हर्षकी वात है कि इस दुष्टको इसके पापोंने ही नष्ट कर दिया । परमेश्वर ! भन्न, ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुगोंका अपराध करके कुशल्से रह सके १ फिर खयं जगद्गुरु विश्वेश्वर । आपका अपराध करके तो कोई सकुराछ रह ही कैसे सकता है १ ॥ ३८-३९॥

भगवान् अनन्त शक्तियोंके समुद हैं। उनकी एक-एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है। वे प्रकृतिसे अतीत खर्य परमात्मा हैं। उनकी शङ्करजीको सङ्करसे छुड़ानेकी यह छीछा जो कोई कहता या सुनता है, वह संसारके बन्धनों और शत्रुओंके भयसे मुक्त हो जाता है।। ४०॥

# नवासीवाँ अध्याय

भृगुजीके द्वारा त्रिदेवोंकी परीक्षा तथा भगवान्का मरे हुए ब्राह्मण-वालकोंको वापस लाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रीक्षित् ! एक वार सरखती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये वड़े-बड़े ऋपि-मुनि एकत्र होकर बठे। उन लोगोंमें इस विषयपर वाद-वित्राद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बड़ा कौन है ?॥१॥ परीक्षित् ! उन लोगोंने यह बात जाननेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे व्रज्ञाके पुत्र भृगुजीको उनके पास भेजा । महर्षि भृगु सवसे पहले व्रह्माजीकी सभामें गये ॥२॥ उन्होंने व्रह्माजीके धैर्य आदिकी परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की । इसपर ऐसा माछ्म हुआ कि व्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं । उन्हें क्रोध आ गया ॥ ३ ॥ परन्तु जब समर्थ व्रह्माजीने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तत्र अपने मनमें उठे हुए कोधको मीतर-ही-मीतर विवेकबुद्धिसे दबा लिया; ठीक वैसे ही, जैसे कोई अरिणमन्थनसे उत्पन्न अग्निको जलसे बुझा दे ॥ ४॥

वहाँसे महर्षि भृगु कैलासमें गये । देवाविदेव मगवान् राङ्गरने जन देखा कि मेरे माई भृगुजी आये हैं, तन उन्होंने वड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आलिङ्गन करनेके छिये मुजाएँ फैछा दीं ॥ ५ ॥ परन्तु महर्पि भृगुने उनसे आळिङ्गन करना खीकार न किया और कहा---'तुम छोक और वेदकी मर्यादाका उल्लङ्कन करते हो, इसिंखये में तुमसे नहीं मिळता । मृगुजीकी यह वात सुनकर भगवान् राह्य क्रोधके मारे तिलमिला उठे । उनकी आँखें चढ़ गयीं । उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगुको मारना चाहा ॥ ६ ॥ परन्तु उसी समय भगवती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत अनुनय-विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त किया। अत्र महर्पि भृगुत्री भगवान् विष्णुके निवासत्थान वैकुण्ठमें गये ॥ ७ ॥ उस समय मगत्रान् त्रिण्यु लक्षीजीकी गोदमें अपना सिर रखकर लेटे हुए थे । भृगुजीने जाकर उनके वक्षः स्थळपर एक छात कसकर जमा दी । भक्त-वरस्छ मगवान् विष्णु छह्मीजीके साय उठ वैठे और झटपट अपनी शय्यासे नीचे उतरकर मुनिको सिर झुकाया, प्रणाम किया । भगत्रान्ने कहा-"महान् ! आपका खागत है, आप मले पधारे । इस आसनपर वैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिये । प्रभो ! मुझे आपके शुभागमनका पता न था। इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ८-९ ॥ महामुने । आपके चरणकम् अत्यन्त कोपल हैं। यों कहकर भूगजीके चरणोंको भगत्रान् अपने हार्योसे सहलाने लगे॥ १०॥ और बोले-'महर्षे ! आपके चरणोंका जल तीर्थोंको मी तीर्य वनानेवाला है । आप उससे वैकुण्ठलोक, मुझे और मेरे अंदर रहनेवाले लोकपालोंको पवित्र की निये ॥११॥ मगवन ! आपके चरणकमडोंके स्पर्शसे मेरे सारे पाप धुड गये । आज मैं ळक्मीका एकमात्र आश्रय हो गया । अब आपके चरणोंसे चिहित मेरे वक्षःस्यलपर लक्ष्मी सदा-सर्वदा निवास करेंगी' ॥ १२ ॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-जब भगवान्ने अत्यन्त गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तव भृगुजी परम सुखी और तृप्त हो गये । भक्तिके उद्देकसे उनका गला भर भाया, ऑखोंमें ऑस इन्जि भाये और वे चुप हो गये ॥१३॥ परीक्षित् ! मृगुजी वहाँसे छौटकर ब्रह्मवादी मुनियोंके सत्सङ्गमें आये और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णुभगवान्के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था, वह सव कह सुनाया ।।१४॥ मृगुजीका अनुमत्र सुनकर सभी ऋषि-मुनियोंको वड़ा विसाय हुआ, उनका सन्देह दूर हो गया । तबसे वे भगवान् विष्णुको ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे; क्योंकि वे ही शान्ति और अभयके उद्गमस्थान हैं ॥ १५ ॥ भगवान् विष्णुसे ही साक्षात् धर्म, ज्ञान, वैराग्य, आठ प्रकारके ऐसर्य और चित्तको शुद्ध करने-वाला यरा प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ शान्त, समचित्त, अकिञ्चन और सबको अभय देनेवाले साधु-मुनियोंकी वे ही एकमात्र परम गति हैं । ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं || १७ || उनकी प्रिय मूर्ति है सत्त्र और इष्टदेव हैं ब्राह्मण । निष्काम, शान्त और निपुणवृद्धि ( त्रिवेक-सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते हैं ॥१८॥ भगवान्-की गुणमयी मायाने राक्षस, अद्धर और देनता—उनकी ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं । इनमें सत्त्रमयी देवमूर्ति ही उनकी प्राप्तिका साधन है। वे खयं ही समस्त पुरुषार्थबरूप हैं ॥ १९ ॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं —परीक्षित् ! सरखतीतटके श्रृषियोंने अपने छिये नहीं, मनुष्योंका संशय मिटानेके छिये ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम मगवान्के चरणकमछोंकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त किया ॥ २०॥

स्तजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! मगतान् पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीर्ति-कया जन्म-मृत्युख्प संसार- के भयको मिटानेवाली है । यह व्यासनन्दन मगवान् श्रीज्ञुकदेवजीके मुखारितन्दसे निकली हुई सुरिभमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसारके लंबे पयका जो वटोही अपने कानोंके दोनोंसे इसका निरन्तर पान करता रहता है, उसकी सारी यकावट, जो जगत्में इधर-उधर मटकनेसे होती है, दूर हो जाती है ॥ २१॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणीके गर्भसे एक पुत्र पैदा हुआ, परन्त वह उसी समय पृथ्वीका रार्श होते ही मर गया ॥२२॥ब्राह्मण अपने बालकका मृत शरीर लेकर राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त आतुरता और दुखी मनसे विछाप करता हुआ यह कहने छगा-॥२३॥ 'इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणदोही, धूर्त, कृपण और थिषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे बालककी मृत्यु हुई है ॥ २४ ॥ जो राजा हिंसापरायण, द्व:शील और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेना करनेवाळी प्रजा दरिद्र होकर दु:ख-पर-दु:ख भोगती रहती है और उसके सामने सङ्गट-पर-सङ्गट आते रहते हैं॥ २५॥ परीक्षत् । इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे वालकके भी पैदा होते ही मर जानेपर वह ब्राह्मण छड्ने की छारा राजमहत्रके दरवाजेपर डाळ गया और वही वात कह गया ॥ २६ ॥ नवें बाळक्रके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब उस समय भगवान् श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी वैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणकी बात सनकर उससे कहा--।। २७॥ 'ब्रह्मन् ! आपके निवासस्थान द्वारकामें कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या ? माछ्म होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजापालनका परित्याग करके किसी यज्ञमें बैठे हुए हैं । ॥ २८ ॥ जिनके राज्यमें धन, स्त्री अथवा पुत्रोंसे वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पाछनेवाले नट हैं। उनका जीवन व्यर्थ है ॥ २९ ॥ भगवन् ! मैं समझता हूँ कि आप स्नी-पुरुष अपने पुत्रोंकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं। मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा । यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कूदकर जळ मरूँगा और इस प्रकार मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जायगा ।३०।

ब्राह्मणने कहा—अर्जुन ! यहाँ बररामजी, भगवान् श्रीकृष्ण, धनुर्धरिशरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं; इन जगदी श्वरोंके लिये भी यह काम कठिन हो रहा है; तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो ? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है । इम तुम्हारी इस बातपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते ॥ ३१-३२॥

अर्जुनने कहा - ब्रह्मन् । मैं बलाम, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युग्न नहीं हूँ । मैं हूँ अर्जुन, जिसका गाण्डीव नामक धनुष विश्वविख्यात हैं ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणदेवता । आप मेरे बल-पौरुषका तिरस्कार मत कीजिये । आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रमसे भगवान् शङ्करको सन्तुष्ट कर चुका हूँ । भगवन् । मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्धमें साक्षात् मृत्युको भी जीतकर आपकी सन्तान ला दूँगा ॥ ३४ ॥

परीक्षित् ! जब अर्जुनने उस ब्राह्मणको इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगोंसे उनके बल-पौरूपका बखान य.रता हुआ बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर छौट गया ॥ ३५ ॥ प्रसनका समय निकट आनेपर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुनके पास आया और कहने छगा--'इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे |बचा छो' ॥ ३६ ॥ यह सुनकर अर्जुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तथा भगवान् राङ्करको नमस्कार किया । फिर दिव्य अस्त्रोंका स्मरण किया और गाण्डीव धनुषपर डोरी चढ़ाकर उसे हायमें ले लिया ॥ ३७ ॥ अर्जुनने वाणोंको अनेक प्रकारके अस्त-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रसनगृहको चारों ओरसे घेर दिया । इस प्रकार उन्होंने सृतिकागृहके ऊपर नीचे, अगल-दगल बाणोंका एक पिंजड़ा-सा वना दिया ॥ ३८ ॥ इसके बाद ब्राह्मणीके गर्भसे एक शिशु पैदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था । परन्तु देखते-ही-देखते वह सरारीर आकारामें अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ अब वह ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्णके सामने ही अर्जुनकी निन्दा करने लगा । वह बोला-मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसककी डींगभरी बातोंपर निम्वास कर लिया ॥ ४० ॥ मला जिसे प्रयुम्न, अनिरुद्ध पहाँतक कि बलराम और भगवान् श्रीकृष्ण भी न बचा सके उसकी रक्षा करनेमें और कौन समर्थ है ! ॥ ४१ ॥ मिथ्यात्रादी अर्जुनको घिकार है ! अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले अर्जुनके धनुषको धिकार है !! इसकी दुर्बुद्धि तो देखो ! यह मूहतावश उस बालकको छौटा ळाना चाहता है, जिसे प्रारब्धने हमसे अलग कर दिया हैंग ॥ ४२ ॥

जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भळा-बुरा कहने

लगा, तव अर्जुन योगब्लसे तत्काल संयमनीपुरीमें गये जहाँ भगवान् यमराज निवास करते हैं ॥ १२ ॥ वहाँ उन्हें ब्राह्मणका वालक नहीं मिला । फिर वे शक्ष लेकर कमशः इन्द्र, अग्नि, निर्द्रात, सोम, वायु और वरूण आदिकी पुरियोंमें, अतलादि नीचेके लोकोंमें, खर्गसे लपरके महलेंकादिमें एवं अन्यान्य स्थानोंमें गये ॥ १४ ॥ परन्तु कहीं भी उन्हें ब्राह्मणका वालक न मिला । उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी । अब उन्होंने अग्निमें प्रवेश करनेका विचार किया । परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कहा—॥ १५ ॥ भाई अर्जुन ! तुम अपने-आप अपना तिरस्कार मत करो । मैं तुम्हें ब्राह्मणके सब वालक सभी दिखाये देता हूँ । आज जो लोग तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हम-लोगोंकी निर्मल कीर्तिकी स्थापना करेंगे' ॥ १६ ॥

सर्वशक्तिमान् भगत्रान् श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा-बुझाकर अर्जुनके साथ अपने दिन्य रथपर सवार हुए और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया ॥ ४७ ॥ उन्होंने सात-सात पर्वतींवाले सात द्वीप, सात समुद्र और लोका-**ळोकपर्यतको ळाँघका घोर अन्धकारमें प्रवेश किया ॥४८॥** परीक्षित् ! वह अन्धकार इतना घोर या कि उसमें शैब्य, सुग्रीवं, मेघपुष्प और बलाहक नामके चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था ॥ ४९ ॥ योगेश्वरोंके भी परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने सहस्र-सहस्र सूर्योके समान तेजसी चक्रको आगे चलनेकी आज्ञा दी ॥ ५० ॥ सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेजसे खयं भगवान्के द्वारा उत्पन्न उस वने एवं महान् अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान तीव्रगतिसे आगे-भागे चळा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो भगवान् रामका वाण धनुषसे छुटकर राक्षसोंकी सेनामें प्रवेश कर रहा हो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार सुदर्शन चक्रके द्वारा वतळाये हुए मार्गसे चळकर रथ अन्धकारकी अन्तिम सीमापर पहुँचा । उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ पारावाररहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुनकी आँखें चौंघिया गयी और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर छिये ॥ ५२ ॥

इसके बाद भगवान्के (थने दिव्य जल्हाशिमें प्रवेश किया । वही तेज भाँधी चलनेके कारण उस जलमें बड़ी-बड़ी तरहें उठ रही थीं, जो बहुत ही भर्छी मास्त्रम होती थीं । वहाँ एक वड़ा सुन्दर महल था। उसमें मणियोंके सहस्र-सहस्र खंभे चनक-चनकका उसकी शोभा बढ़ा रहे ये और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैछ रही थी॥ ५३॥ उसी महलमें भगवान शेषजी विराजमान थे । उनका शरीर अत्यन्त मयानक और अद्मुत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फणंपर सुन्दर-सुन्दर मणियाँ जगमगा रही थीं। प्रत्येक सिर्पे दो-दो नेत्र थे और वे बढ़े ही भयक्कर थे। उनका सम्पूर्ण शरीर कैलासके समान श्वेतवर्णका था और गला तथा जीम नीले रंगकी थी ॥ ५८ ॥ परीक्षित् ! अर्जुनने देखा कि शेषमगत्रान्की सुखमयी शय्याप्र सर्वव्यापक महान् प्रमावशाली परम पुरुपोत्तम मगवान् विराजमान हैं । उनके शरीरकी कान्ति वर्धा-काळीन मैघके समान श्यामल है । अत्यन्त सुन्दर पीळा वस्र धारण किये हुए हैं। मुखपर प्रसन्नता खेळ रही है और वहे-बहे नेत्र बहुत ही सहावने लगते हैं ॥५५॥ वहमूल्य मणियोंसे जटित मुकुट और कुण्डलोंकी कान्तिसे सहस्रों धुँघराछी अलक्तें चमक रही हैं । लंबी-लंबी सुन्दर आठ सुजाएँ हैं; गलेमें कौस्तुम मणि है; वक्ष:-स्थलपर श्रीक्सका चिह्न है और घुटनोंतक वनमाला लटक रही है।। ५६॥ अर्जुनने देखा कि उनके नन्द-सनन्द आदि अपने पार्षद, चन्न-सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान् आयुघ तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्वियाँ ब्रह्मादि लोकपालोंके अधीश्वर मगत्रानकी सेवा कर रही हैं ॥ ५७ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअनन्त भगवान्को प्रणाम किया । अर्जुन उनके दर्शनसे कुछ भयमीत हो गये थे; श्रीकृष्णके बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाय जोड़कर खड़े हो गये। अन नसादि छोकपाछोंके खामी भूमा पुरुषने मुसकराते हुए मधुर एवं गम्भीर वाणीसे कहा-॥ ५८॥ 'श्रीकृष्ण! और अर्जुन । मैंने तुम दोनोंको देखनेके छिये ही ब्राह्मणके बालक अपने पास मैंगा लिये थे। तुम दोनोंने धर्मकी रक्षाके लिये मेरी कलाओंके साथ पृथ्वीपर अनतार प्रहण किया है; पृथ्वीके भाररूप दैश्योंका संहार करके शीष्ट्र-से-शीष्ट्र तुमछोग फिर मेरे पास छौट आओ ॥ ५९ ॥ तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो । यद्यपि तुम पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत्की स्थिति और छोकसंग्रहके छिये धर्मका आचरण करों ॥ ६०॥

जब भगवान् भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अर्जुनको इस प्रकार आदेश दिया, तब उन छोगोंने उसे खीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ ब्राह्मण-वाल्कोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये थे, उसीसे वैसे ही द्वारकामें छोट आये ! ब्राह्मणके बाल्क अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे । उनका रूप और आकृति वैसी ही थी, जैसी उनके जन्मके समय थी । उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने उनके पिताको सौंप दिया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान् विष्णुके उस परमधामको देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवोंमें जो कुछ बछ-पौरुष है, वह सब मगवान् श्रीकृष्णकी ही कृपाका फछ है ॥ ६३ ॥ परीक्षित् ! मगवान्ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरतासे परिपूर्ण छोछाएँ कीं । छोकदि छमें साधारण छोगोंके समान सांसारिक विषयोंका मोग किया और बड़े-बड़े महाराजाओंके समान श्रेष्ठ-श्रेष्ठ यज्ञ किये ॥ ६४ ॥ मगवान् श्रीकृष्णने आदर्श महापुरुषोंका-सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावगोंके सारे मनोरय पूर्ण किये, ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके छिये समयानुसार वर्षा करते हैं ॥ ६५ ॥ उन्होंने बहुत-से अधर्मी राजाओंको खयं मार डाछा और बहुतों-को अर्जुन आदिके द्वारा मरवा डाछा । इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओंसे उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वीमें धर्ममर्यादाकी स्थापना करा दी ॥ ६६ ॥

### नब्बेवाँ अध्याय

### भगवान् कृष्णके लीला-विहारका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! द्वारकानगरीकी छटा अछौकिक थी । उसकी सङ्कें मद चूते हुए मत-वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और खर्णमय रथोंकी मीड़से सदा-सर्वदा भरी रहती थीं । जिधर देखिये. उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान व्हरा रहे हैं। पाँत-के-पाँत वृक्ष फूर्लोसे छदे हुए हैं। उनपर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे भरपूर थी । जगत्के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करनेमें अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँकी स्नियाँ मुन्दर वेष-भूषासे विभूषित थीं और उनके अङ्ग-अङ्गसे जवानीकी छटा छिटकती रहती थी । वे जब अपने महर्लोमें गेंद आदिके खेळ खेळतीं और उनका कोई अझ कभी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजळी चमक रही है । छक्ष्मीपति भगवान्की यही अपनी नगरी द्वारका थी । इसीमें वे निवास करते थे । भगवान् श्रीकृष्ण सोळह हजारसे अधिक पत्नियोंके एकमात्र प्राणवल्लम

थे । उन पत्नियोंके अलग-अलग महल भी परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे । जितनी पिलयाँ थीं, उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे॥ १-५॥ सभी पत्नियों के महलोंमें सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे। उनका निर्मेछ जल खिले हुए नीले, पीले, रवेत, लाल आदि भाँति-भाँतिके कमछोंके परागसे महकता रहता था। उनमें झंड-के-झंड हंस, सारस आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहकते रहते थे । भगवान् श्रीकृष्ण उन जलाशयोंमें तथा कमी-कमी नदियोंके जलमें भी प्रवेश कर अपनी पिलयोंके साथ जलविहार करते थे। भगवान्के साय विहार करनेवाछी पत्नियाँ जब उन्हें अपने मुज-पाशमें बाँघ लेतीं, आलिङ्गन करतीं, तब भगवान्के श्रीअङ्गोंमें उनके वक्षः स्थळकी केसर छग जाती थी || ६-७ || उस समय गन्धर्व उनके यशका गान करने लगते और सृत, मागघ एवं वंदीजन बड़े आनन्दसे मृदङ्ग, ढोळ, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने छगते ॥ ८ ॥ भगवानकी पलियाँ कभी-कभी हँसते हँसते पिच-

कारियोंसे उन्हें भिगो देती थीं । वे भी उनको तर कर देते । इस प्रकार भगवान् अपनी पत्नियोंके साथ कीडा करते; मानो यक्षराज कुवेर यक्षिणियोंके साथ विहार कर रहे हों ॥ ९ ॥ उस समय भगवानुकी पत्नियोंके वक्ष:-स्थल और जंघा आदि अङ्ग वस्रोंके भीग जानेके कारण उनमेंसे झलकने लगते'। उनकी वड़ी-वड़ी चोटियों और जूड़ोंमेंसे गुँथे हुए फूछ गिरने डगते, वे उन्हें भिगोते-भिगोते पिचकारी छीन लेनेके लिये उनके पास पहुँच जातीं और इसी वहाने अपने प्रियतमका आछिङ्गन कर लेतीं । उनके स्पर्शसे पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमङ खिङ उठता । ऐसे अत्रसरोंपर उनकी शोमा और मी बढ़ जाया करती ||१०|| उस समय मगत्रान् श्रीकृष्णकी वन-माळा उन रानियोंके वक्षःस्थळपर लगी हुई केसरके रंगसे रॅंग जाती। त्रिहारमें अत्यन्त मन्न हो जानेके कारण घुँघराळी अटर्ने उन्मक्त भावसे टहराने छगतीं । वे अपनी रानियोंको वार-वार मिगो देते और रानियाँ भी उन्हें सराबोर कर देतीं । भगवान् श्रीकृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज इयिनियेंसे विरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी पत्रियाँ कीडा करनेके बाद अपने-अपने वस्त्राभूपण उतारकर उन नटों और नर्तिकयों-को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना-वजाना ही है ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! भगवान् इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते । उनकी चाटडाट, वातचीत, चितवन-मुसकान, हास-विलास और आलिङ्गन आदिसे रानियोंकी चित्तवृत्ति उन्हींकी ओर खिची रहती। उन्हें और किसी वातका स्मरण ही न होता ॥ १३ ॥ परीक्षित ! रानियोंके जीवन-सर्वख, उनके एकमात्र हृद्येश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही थे। वे कमळनयन स्थाम-मुन्दरके चिन्तनमें ही इतनी मान हो जातीं कि कई देरतक तो चुप हो रहतीं और फिर उन्मत्तके समान असम्बद्ध वार्ते कहने लगतीं । कभी-कभी तो भगवान् श्रीक्रणकी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्मादके कारण उनके विरहका अनुमव करने लगतीं । और न जाने क्यां-क्या कहने छगतीं । मैं उनकी वात तुम्हें सुनाता हूँ ॥१९॥

रानियाँ कहर्ती—अरी कुररी ! अब तो नड़ी रात हो गयी हैं । संसारमें सब ओर सनाटा छा गया है । देख, इस समय खयं भगवान् अपना अखण्ड बोघ छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती १ द् इस तरह रात-रातमर जगकर विछाप क्यों कर रही है १ सखी ! कहीं कमळनयन भगवान्के मधुर हास्य और छीळामरी उदार ( स्त्रीकृतिसूचक ) चितवनसे तेरा हृदय भी हमारी ही तरह विंघ तो नहीं गया है १॥१५॥

अरी चकती ! त्ने रातके समय अपने नेत्र क्यों वंद कर िये हैं १ क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गये हैं कि त् इस प्रकार करुण खरसे पुकार रही है १ हाय-हाय ! तव तो त बड़ी दु:खिनी है । परन्तु हो-न-हो तेरे हृदयमें भी हमारे ही समान भगवान्की दासी होनेका भाव जग गया है । क्या अब त उनके चरणोंपर चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माला अपनी चोटियोंमें धारण करना चाहती है ! ॥ १६॥

अहो समुद्र ! तुम निरन्तर गरजते ही रहते हो । तुम्हें नींद नहीं आती क्या ! जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहनेका रोग लग गया है । परन्तु नहीं-नहीं, हम समझ गयीं, हमारे प्यारे श्यामझुन्दरने तुम्हारे धैर्य, गाम्भीर्य आदि खामानिक गुण छीन लिये हैं । क्या इसीसे तुम हमारे ही समान ऐसी न्याधिके शिकार हो गये हो, जिसकी कोई दवा नहीं है ! । १७ ।।

चन्द्रदेत ! तुम्हें वहुत वहा रोग राजयस्मा हो गया है। इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम-राम, अब तुम अपनी किरणोंसे अँघेरा भी नहीं हटा सकते ! क्या हमारी ही भाँति हमारे प्यारे श्यामसुन्दरकी मीठी-मीठी रहस्यकी बातें भूळ जानेके कारण तुम्हारी वोळती बंद हो गयी है १ क्या उसकी चिन्तासे तुम मीन हो रहे हो ॥ १८॥

मल्यानिल ! हमने तेरा क्या विगाड़ा है, जो तू हमारे हृदयमें कामका सम्चार कर रहा है १ अरे, तू नहीं जानता क्या १ भगवान्की तिरली चितवनसे हमारा हृदय तो पहलेसे ही घायल हो गया है ॥ १९ ॥

श्रीमन् मेघ ! तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमारे प्रियतम-जैसा ही हैं । अत्रश्य ही तुम यदुवंशशिरोमणि भगवान्के परम प्यारे हो । तभी तो तुम हमारी ही भाँति प्रेमपाशमें बँधकर उनका ध्यान कर रहे हो । देखो-देखो, तुम्हारा हृदय चिन्तासे मर रहा है, तुम उनके छिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हो । तभी तो बार-बार उनकी याद करके हमारी ही भाँति आँसूकी धारा वहा रहे हो । स्थामबन ! सचमुच घनस्थामसे नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोळ छेना है ॥ २०॥

री कोयल ! तेरा गला बड़ा ही धुरीला है, मीठी बोली बोलनेवाले हमारे प्राण-प्यारेके समान ही मधुर खरसे तू बोलती है । सचमुच तेरी बोलीमें धुधा घोली हुई है, जो प्यारेके निरहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलाने-वाली है । तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें १ ॥ २१ ॥

प्रिय पर्नत ! तुम तो वहे उदार विचारके हो । तुमने ही पृथ्वीको भी धारण कर रक्खा है । न तुम हिळते-डोळते हो और न कुळ कहते-सुनते हो । जान पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे हो । ठीक है, ठीक है; हम समझ गयीं । तुम हमारी ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुतसे शिखरोंपर मैं भी भगवान् स्यामसुन्दरके चरणकमळ धारण करूँ ॥ २२ ॥

समुद्रपत्नी निदयो ! यह प्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे कुण्ड सूख गये हैं । अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमळों-का सौन्दर्य नहीं दीखता । तुम बहुत दुबली-पतली हो गयी हो । जान पड़ता है, जैसे हम अपने प्रियतम स्थामसुन्दरकी प्रेमभरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यन्त दुबली-पतली हो गयी हैं, वैसे ही तुम भी मेघोंके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका जल न पाकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो ॥ २३॥

हंस ! आओ, आओ ! मले आये, खागत है । आसनपर बैठो; लो, दूध पियो । प्रिय हंस ! स्याम-, सुन्दरकी कोई बात तो सुनाओ । हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो । किसीके बशमें न होनेवाले स्याम-सुन्दर सकुशल तो हैं न ? अरे माई! उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर हैं, क्षणमङ्गरं है । एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हीं हमारी परम

प्रियतमा हो । क्या अब उन्हें यह वात याद है ? जाओ, जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनतीं । जब वे हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों मरें ? क्षुद्रके दूत ! हम उनके पास नहीं जातीं । क्या कहा ? वे हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना चाहते हैं, अच्छा ! तब उन्हें तो यहाँ बुछा छाना, हमसे बातें कराना; परन्तु कहीं क्रस्मीको साथ न छे आना । तब क्या वे क्रस्मीको छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते ? यह कैसी बात है ? क्या खियोंमें क्रस्मी ही एक ऐसी हैं, जिनका भगवान्से अनन्य प्रेम है ? क्या हममेंसे कोई एक भी वैसी नहीं है ? ॥ २ 8 ॥

परीक्षित्। श्रीकृष्ण-पितयाँ योगेश्वरेश्वर मगवान् श्रीकृष्ण-में ऐसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं। इसीसे उन्होंने परमपद प्राप्त किया। २५॥ भगवान् श्रीकृष्णकी छीछाएँ अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतोंद्वारा गान की गयी हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने-मात्रसे श्वियोंका मन बछात् उनकी और खिंच जाता है। फिर जो श्वियाँ उन्हें अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है १॥ २६॥ जिन बड़-मागिनी श्वियोंने जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णको अपना पित मानकर परम प्रेमसे उनके चरणकमछोंको सहछाया, उन्हें नहछाया-धुछाया, खिछाया-पिछाया, तरह-तरहसे उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो मछा किया ही कैसे जा सकता है॥ २७॥

परीक्षित् ! मगनान् श्रीकृष्ण सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं । उन्होंने वेदोक्त धर्मका वार-नार आचरण करके छोगोंको यह बात दिखळा दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम-साधनका स्थान है ॥ २८ ॥ इसी-छिये वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे । परीक्षित् ! मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानिग्रोंकी संख्या यी सोछह हजार एक सौ आठ ॥ २९ ॥ उन श्रेष्ठ क्षियोंमेंसे रुक्मिणी आदि आठ पटरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही क्रमसे वर्णन कर चुका हूँ ॥ ३० ॥ उनके अतिरिक्त मगनान् श्रीकृष्णकी और जितनी पितयाँ याँ, उनसे भी प्रत्येकके दस-दस पुत्र उत्यन्न किये । यह कोई आश्रयंकी वात

नहीं है । क्योंकि भगवान् सर्वशक्तिमान् और सत्यसङ्गरम हैं || ३१ || भगवान्के परम पराक्रमी पुत्रोंमें अठारह तो महार्थी थे, जिनका यश सारे जगत्में फैळा हुआ था । उनके नाम मुझसे सुनो ॥ ३२ ॥ प्रबुम्न, अनि-रुद्ध, दीप्तिमान्, मानु, साम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रमानु, वृक्त, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, धुनन्दन, चित्र-बाहु, बिरूप, कवि और न्यप्रोध ॥ ३३-३४ ॥ राजेन्द्र ! भगवान् श्रीकृष्णके इन पुत्रोंमें भी सबसे श्रेष्ठ रुनिमणी-नन्दन प्रचुम्नजी थे। वे सभी गुर्णोमें अपने पिताके समान ही थे ॥ ३५ ॥ महारथी प्रद्युम्नने रुक्मीकी कन्यासे अपना विवाह किया था । उसीके गर्भसे अनिरुद्धजीका जन्म हुआ । उनमें दस हजार हाथियोंका वल था ॥ ३६ ॥ रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने नानाकी पोतीसे थित्राह किया । उसके गर्भसे बज़का जन्म हुआ । ब्राह्मणोंके शापसे पैदा हुए मूसलके द्वारा यदुवंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही वच रहे थे ॥ ३७ ॥ वज़के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहुके सुत्राहु, सुत्राहुके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन।३८। परीक्षित् ! इस वंशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत-सी संतानवाळा न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो । वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त थे ॥३९॥ परीक्षित् । यदुवंशमें ऐसे-ऐसे यशखी और पराक्रमी पुरुप हुए हैं, जिनकी गिनती भी इजारों वर्षोंमें पूरी नहीं हो सकती ॥ ४०॥ मेंने ऐसा सुना है कि यदुवंशके वालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अठासी लाख आचार्य थे ॥ १ १॥ ऐसी स्थितिमें महात्मा यदुवंशियोंकी संख्या तो वतायी ही कैसे जा सकती है। खर्य महाराज **उप्रसेनके साय एक नीछ (१०००००००००००)** के छगमग सेनिक रहते थे ॥ ४२ ॥

परिक्षित् । प्राचीन कालमें देशसुरसंग्रामके समय बहुत-से भयंकर असुर मारे गये थे । वे ही मनुष्पोंमें उत्पन्न हुए और बड़े वमंडसे जनताको सताने लगे। १२३। उनका दमन करनेके लिये भगवान्की आज्ञासे देवताओंने ही यदृवंशमें अवतार लिया था। परीक्षित् । उनके कुळोंकी संख्या एक सी एक थी। १४४॥ वे सब भगवान्

श्रीकृष्णको ही अपना खामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकारसे उन्नित हुई ॥ ४५ ॥ यदुवंशियोंका चिंत इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णमें छगा रहता था कि उन्हें सोने-बैठने, घूमने-फिरने, बोछने-खेळने और नहाने-घोने आदि कार्मोमें अपने शरीरकी भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न ये कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शरीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी माँति अपने-आप होती रहती थीं॥ ४६ ॥

परीक्षित् ! भगवान्का चरणधोवन गङ्गाजी अवस्य ही समस्त तीर्थोंमें महान् एवं पवित्र हैं। परन्तु जब खयं परमतीर्थखरूप भगवान्ने ही यदुवंशमें अनतार प्रहण किया, तव तो गङ्गाजलकी महिमा अपने-आप ही उनके सुयशतीर्थकी अपेक्षा कम हो गयी । भगवान्के खरूपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करनेवाले भक्त और द्वेप करनेवाले शत्रु दोनों ही उनके खरूपको प्राप्त हुए । जिस व्यक्तीको प्राप्त करनेके किये बड़े-बड़े देवता यल करते रहते हैं, वे ही भगवान्की सेवामें नित्य-निरन्तर छगी रहती हैं। भगवान्का नाम एक बार सुनने अथवा उचारण करनेसे ही सारे अमङ्गर्कोंको नष्ट कर देता है। ऋषियोंके वंशजोंमें जितने भी धर्म प्रचित हैं, सबके संस्थायक भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। वे अपने हाथमें काळखरूप चन्न छिये रहते हैं। परीक्षित्! ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन बड़ी बात है ॥ ४७॥ मगवान् श्रीकृष्ण ही समस्त जीवोंके आम्रयस्थान हैं। यद्यपि वे सदा-सर्वदा सर्वत्र उपिशत ही रहते हैं, फिर भी कहनेके छिये उन्होंने देवकीजीके गर्भसे जन्म लिया है। यहुवंशी वीर पार्षदेंकि रूपमें उनकी सेवा कारते रहते हैं। उन्होंने अपने मुजबळसे अधर्मका अन्त कर दिया है। परीक्षित् ! भगवान् खमावसे ही चराचर जगत्का दुःख मिटाते रहते हैं । उनका मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त सुन्दर मुखारितन्द त्रजवासियों और पुरिक्षयोंके हृदयमें प्रेम-मात्रका सञ्चार करता रहता है । वास्तवमें सारे जगत्पर वही विजयी हैं । उन्हींकी जय हो ! जय हो !! ॥ ४८ ॥ परीक्षित् ! प्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपने द्वारा स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके छिये दिव्य छीछा-शरीर प्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चित्रोंका अभिनय किया । उनका एक-एक कर्म स्मरण करनेवाछोंके कर्मबन्धनोंको काट डाछनेवाछा है । जो यहुवंशशिरोमणि मगवान् श्रीकृष्णके चरणकमळोंकी सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी छीछाओं-का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ परीक्षित् । जब मनुष्य प्रतिक्षण मगवान् श्रीकृष्णकी मनोहारिणी छीछा-

कथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करने छगता है, तब उसकी यही मिक्त उसे मगवान्के परमधाममें पहुँचा देती है। यद्यपि काछकी गतिके परे पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु मगवान्के धाममें काछकी दाछ नहीं गछती। वह वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धामकी प्राप्तिके छिये अनेक सम्राटोंने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगछकी यात्रा की है। इसिछये मनुष्यको उनकी छीछा-कथाका ही श्रवण करना चाहिये॥ ५०॥

इति दशम स्कन्ध उत्तरार्ध समाप्त हरिः ॐ तत्सत्



| <br> | श्रीमद्रागवत |  |
|------|--------------|--|
|      |              |  |

| गीताप्रेस, गोरखपुरकी श्रीमद्रागवत रू                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| भातात्रसः, गारखपुरका त्रामद्भागपत मूल है<br>हे न पै है                 |  |  |  |  |
| श्रीशुक-सुधा-सागर—( बहुत मोटे अक्षरोंमें केवल भाषा ) सम्पूर्ण 💃        |  |  |  |  |
| 'श्रीमद्भागवत' बारहों स्कन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या, श्लोकाङ्क-       |  |  |  |  |
| सहित; आकार २२×२९ चारपेजी, (११ इंच×१४॥ इंच) मोटा                        |  |  |  |  |
| कागज, पृष्ठ-संख्या १३६०, चित्र बहुरंगे २०, कपड़ेकी जिल्द २०.००         |  |  |  |  |
| श्रीमद्भागवत-महापुराण—( सचित्र, सरल हिन्दी व्याख्यासहित )              |  |  |  |  |
| [ दो खण्डोंमें ] आकार २२×२९ आठपेजी, मोटा कागज, एष्ट-                   |  |  |  |  |
| संख्या २०३२, बहुरंगे २५ और सुनहरा १ चित्रसे सुसिष्जित,                 |  |  |  |  |
| कपड़ेकी सुन्दर मजवूत दो जिल्दोंमें विभक्त १५.००                        |  |  |  |  |
| श्रीभागवत-सुधा-सागर—( केवल भाषा ) सम्पूर्ण 'श्रीमद्भागवत' बारहों       |  |  |  |  |
| स्वन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या, श्लोकाङ्कसहित; आकार २२×२६              |  |  |  |  |
| आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या १०१६, चित्र २५ बहुरंगे,                |  |  |  |  |
| श्राठपजा, माटा फाराज, १ठ-संस्था ५०५५ । । । । । । । । । । । । । । । । । |  |  |  |  |
| श्रीमद्भागवतमहापुराण—[ मूल मोटा टाइप ] आकार २२×२९                      |  |  |  |  |
| आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या ६९२, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द ६.००        |  |  |  |  |
| आठपना, साटा कागन, एष्ठ-संस्था ५ ३ १, सायग, मग्द्रमा स्थान ।<br>१       |  |  |  |  |
| श्रीमद्भागवत मूल(गुरका)—आकार २२×२६ सोलहपेजी, मोटा कागज,                |  |  |  |  |
| पृष्ठ-संख्या ७६८, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द                                |  |  |  |  |
| श्रीप्रेम-सुधा-सागर-(श्रीमद्भागवतके केवल दशम स्कन्धका भाषानुवाद)       |  |  |  |  |
| आकार २२×२९, आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या ३१६,                       |  |  |  |  |
| चित्र १४ बहुरंगे, १ सुनहरा, कपड़ेकी जिल्द " रे.५०                      |  |  |  |  |
| श्रीभागवतामृत-(सटीक), आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ३०४,             |  |  |  |  |
| क्षिमासित्र ८. कप्रविधा १९८५ १                                         |  |  |  |  |
| श्रीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध—(सटीक, सचित्र) आकार                  |  |  |  |  |
| २०×३० सोलहपेजी,पृष्ठ-संख्या ४४८, साचत्र १.००, साजल्द १.२७ ।            |  |  |  |  |
| पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)                                 |  |  |  |  |

ACES PER SES PE

| ie             | ፟፟፟፟ዸቔዸቔዸቔዸቔዸቔዸቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔቔ                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| •7             | श्रीहरिः                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| <i>X</i>       | ्र गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ इ.न.वै.                                                    |  |  |  |  |  |  |
| <i>9.</i>      |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>9</b>       | श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी—'कल्याण'के भीता-तत्त्वाङ्क'में प्रकाशित गीताकी हिंदी-      |  |  |  |  |  |  |
| Ň              | टीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार—श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४,                         |  |  |  |  |  |  |
|                | रंगीन चित्र ४ ४.०० 🏂                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| A.             | श्रीमद्भगवद्गीता-[श्रीशांकरभाष्यका सरल हिंदी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके         |  |  |  |  |  |  |
|                | सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें धुगमता कर दी गयी है। 🎢                              |  |  |  |  |  |  |
|                | पृष्ठ ५२०, रंगीन चित्र ३ २.७५ 🧥                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता—मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और                 |  |  |  |  |  |  |
| P.             | सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्तिसिहत, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द,                     |  |  |  |  |  |  |
| A              | पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४ १.२५                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A              | श्रीसद्भगवद्गीता-[मश्राकी ] प्रायः सभी विषय १.२५ वाळी नं० ३ के समान, विशेषता              |  |  |  |  |  |  |
|                | यह है कि स्लोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे,                      |  |  |  |  |  |  |
|                | पृष्ठ ४६८, रंगीन चित्र ४, सजिस्द १.००                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भागवद्गीता—प्रत्येक अध्यायके माहात्त्यसहित, सदीक, सचित्र, पृष्ठ ४२४, सजिब्द " १.२५ |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता—स्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप,                 |  |  |  |  |  |  |
|                | पृष्ठ ३१६, मृत्य ०.५०, सजिब्द "" ०.८७                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २१६, मृत्य ०. ३१, सजिन्द ०.५६         |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता—केनळ भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, सचित्र ०.२५                        |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता—(अंग्रेजी-अनुवादसहित) पाकेट-साइज,सचित्र,पृष्ठ ४०४,मूल्य०.२५,सजिल्द०.३७   |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमृद्भगवृद्गीता-पश्चरत, मूळ, सचित्र, गुटका-साइज, पृष्ठ १८४ ०.२० 💥                      |  |  |  |  |  |  |
|                | श्रीमद्भगवद्गीता—साधारण भाषाटीका,पाकेट-साइज,सचित्र, पृष्ठ ३५२ मूल्य ० .१६, सजिल्द ०.२८    |  |  |  |  |  |  |
| V              | श्रीमद्भगवद्गीता-[ताबीजी ] मूळ, पृष्ठ २९६ ०.१२                                            |  |  |  |  |  |  |
| V              | श्रीमद्भगवद्गीता-विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र ०.१०                               |  |  |  |  |  |  |
| V              | डाकलर्च अलग ।                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| いるなからなるなかなからない | पता-गीतात्रेस, पो० गीतात्रेस (गोरखपुर) 🦞                                                  |  |  |  |  |  |  |
| X,             |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| X              | अन्य पुस्तकोंका वहा सूचीपत्र मुफ्त मँगाहये।                                               |  |  |  |  |  |  |
|                | - a a Postation 12 and 1.1 a Barner 1 and 1.                                              |  |  |  |  |  |  |